यविऐ सामवेद्केछांद्रोग्यउपनिपद्काअर्थ निरूपणकरेंहैं ॥ तहाँ पूर्वेअप्यायोविऐ नानाप्रकारकीविचित्रकथावोंक्अवणक्रिकै प्रतघताक्षे ं द्शेअध्पायमिपे जानाङ्डपनिषद् गर्भेडपनिषद् अस्तनाद्डपानेषद् हंसडपानेषद् धारिकाडपनिषद् आर्णयडपनिषद् त्रहाडपनिषद् प्रम र्सट्यमिपद् मृहत्त्रप्निपद्व आत्मप्रवोप्ट्यनिपद् केत्त्यज्ञपनिपद् याष्काद्क्ञ्चपनिपद्कांकाथये निरूपणकर्या ॥ अन्याद्वाद्कोअप्य प्राप्तहुआ सीश्रद्धावानशिष्य थेतकेतुकीकथाकेश्रयणकरणंवासतै पुनः आषणेगुरुकेपति याप्रकारकाप्रश्रकरताभया ॥ शिष्यउवाच

हेभगवन् ॥ पूर्वे ऐतरेयऋषिनै तथाकौषीतकिऋषिनै तथासुर्यभगवान्नै तथायेताथतरऋषिनै तथाकठऋषिनै तथातितिरिऋषिनै तथा जागालादिकऋपियोंनें आपणेआपणेशिष्योंकेप्रति जाजात्रहाबिद्या कथनकरीथी ॥ तथा तात्रहाबिद्यांके जितनेंकी वैराग्य योग उपासनो

७ ' श्रीगणेज्ञायनमः ॥ श्रीग्रुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाश्रीविश्वेश्वराभ्यांनमः ॥श्रीशंकराचायुभ्योनमः ॥ अथद्वाद्शाऽप्यायप्रारंभः ॥ पूर्वएका 🎎 अ॰ ९२

महुए सनकादिकसुनि ताअधिकारीप्रजाकेहितवासतै ब्रह्मान्मज्ञानकाउपदेशकरतेभये ॥ तथा तिनअधिकारिपुरुपोविपे कोईवामदेवना माअधिकारी मृत्युक्रप्राप्तहोहकै माताकेगर्भविपे स्थितहोहकै तिनविचारवाच्अधिकारिपुरुपोकेहितवासतै ब्रह्मात्मद्वानकाउपदेशुकरताभे संन्यास आदिकसापन कथनकरेथे ॥ तिनसर्वसापनॉसहित सासंप्रणेब्रझविद्या हमनेंआपकेसुखर्ते अवणकरी ॥ तथा ताब्रह्मविद्याकेप्रसंग तें नानाप्रकारकेविचित्रआस्यानभी हमनें आपकेमुखर्तेंअवणकरे ॥ हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणेकप्रथमअध्यायविषे आपनें ऋग्वेदके ऐतरेयउपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ ताप्रथमअध्यायिषिपेयहवात्तां भापने कथनकरीथी॥प्रजाह्नंदुःखीदेखिकरिके करुणाकरिकेषु या॥जिसउपदेशकेविचारकरणेतें याअधिकारीषुरुषोंक्रं करामठककीन्याईं देहादिकजडसंचाततेंविछक्षणसाक्षीआत्माका ब्रह्मरूपकरिकेज्ञा नहोते हैं॥ तथा जिसउपदेशकेश्रवणमननकियेतें विषयासक्तकामीपुरुषोंक्रुंभी आपणेश्रीरविषे तथास्रीप्रजादिकोंकेश्ररिविषे तीब्रवैराग्य

🏄 |मीपत्रात्रासम् ॥तद्दौ रात्राक्रेकठोरवचनोंक्ष्र्यवणकरिके अभिमानतेरहितहुआ सोवाञ्कित्राह्मण तिसीअजातशुरुराजाते ब्रह्मविद्याकाडप||🤾 नरासेहैं।। तथा निसत्रमहोकेश्वरणसननिकेषेते निष्यासक्तका पुकु कूमी आष्णेशरीरिषिपे तथाझीपुताहिः इकिशरीर केवे तावनेराग्य ||६ | करपद्रोतेहैं।। यहरपिष्णेषाती ताप्रयमकप्राथिपेकथनकषिषी ॥ और हेमगव्द्र ॥ याआरमपुराणके हितीयकष्यापतिषे तथात्रतियक | स्वापीएं। अस्ते १५९९-ऋषेकके कीपीरिकेशपरिकाथपे निक्ष्यक्तमाथा।तही हितीयकष्याप्तिका || | गो ॥ इत्रकेमागगुद्धकरणेकोइच्छाकरिके दिगोदासराजाकाषुत्र भतदनराजा रंपगञ्जनपणातामया ॥ तद्दां सोप्रतदेनराजा छुद्धकरि| | के देत्रकेनाजाभया ॥ और ताप्रतदेनराजाकेपुरुषाणेक्रदेतिकरिके पसतहुआ सोइंद्र ताप्रतदेनराजाकेताई वरदेताभया ॥ जिसवरकीया|| *{|गृगीपअ*प्पार्गिगे आपर्ने यदगत्तां कयनकरीयी ॥ याङाकित्राझण संपूर्णदेशोंकेविद्दानोंकूंजीतकस्कि श्रीकाशीविपे अजातशड्राजाकेस∏ँ १ |ति माद्कासित्रोंक् अत्यंतदुउंभद्दे ॥ यद्संपूर्णवात्। आप्ने ताद्वितीयजेष्यायविषे कथनकरीयो ॥ और हेभगवत् ॥ याआत्मपुराणके||

🏄 नक्रोभी ॥ दोषुरुपर्युश एक्द्रीयंश यातीनवंशोविपेस्यितऋपियोका परस्परमेद्मीसंभवे हे ।ातथापरस्परअभेदभीसंभवे है।।और दुष्यङ्||श्री 🎖 | अपनेत्रज्ञाप हंद्रकेत्रति त्रव्रतिवाकाउपदेशकरताभया ॥तात्रक्षविद्याङ्शक्ष्मकारिकै कोषवाच् हुआसोइंद्र तादध्यङ्कपिकेपति पुनः ता 🔯 |कृमाग्रक्षांते उपदेशकरतामया ॥ताकस्क्रिकोष्यान्दुआ सोइंद्र तादष्यङ्ऋपिकेमस्तककूछेदनकरताभया।और ते अश्विनीकुमारभी य||५ 🗸 | नाारिशःगायांतिपे आपनं यज्ञेषंद्रेकेबृददारण्यकडपनिपट्काअर्थे निरूपणकऱ्याथा ॥ तहां चतुर्थे अच्यायिषिपेतौ आपने यदवातों कथ||} ||प्रांग्याकेटोपक्रिके आषणेगुक्केमस्तककूंकाटिके अथकीयीवाड्यरराखतेभये ॥और अथकेमस्तककूंकाटिके तादष्यङ्गुरुकेयीवाड्य||हे १ | प्रप्नाियाकेनहाउपदेशकरणेकीआहाकरताभया।तिसर्तअनंतर सोद्घ्यङ्भयवैण आपणेवचनकेसत्यकरणेवासते सोब्रह्मिद्या अखिनी ﴿ साम्नोसम्।यहापूर्णमातां आप्ने ताचतुर्यशत्पायिषिकथनकरीयी।और हेमगवत् याआत्मपुराणके पंचमअध्यायिषिपे आपने जनके।

ै । शुरुंगाभृगा ॥ यहुर्गपूर्णगत्ता आपने तातृतीयअध्यायिषिक्षनकरीयी ॥ और हेभगवन्॥याआरमपुराणके चृतुर्थं पंचम पष्ट समूम या

﴿ गग*ानगराम*भागेपे शासटादिक्वाप्रणोकेताथ यात्तवस्त्रयमुनिकेनल्पकाका निरूपणकऱ्याया ।।तथा तायाज्ञवस्त्रयमुनिकेजापकपि | ४ के शाक्त्यकामुरगुक्ष्यकर्पाशा।तदा परस्प जीतणेकीइच्टाकपिकै जोज्ञाह्मकेअर्थकाविचारकरणाहै ताकानाम जल्पकथाहे॥और | १ विभागगा।पाआकागपुराणकेप्छेशस्यायगिपे आपर्ने तित्तायाज्ञवस्त्रमुनिको जनकराजाकेसाथदोवार बादकथानिरूपणकरीयो ॥ तदां तत्त्व | ॥

्र जानणेकीइच्छाकरिकै जीपरस्यर ग्राह्मकेअर्थकाविचारकरणाहै ताकानाम मादकथाहै ॥ और हेभगवच् ॥याआत्मपुराणकेसतमअच्याय |६ विपे आपने तायाह्मरल्चयम्रुनिके तथामेत्रेयीक्षीके संवादकरिकै नानाप्रकारकीयहाविद्या कथनकरीयो॥तथा याद्ययत्वस अर्थ निरूपणकत्याथा ॥ ताअष्टमजच्यायिषेपे थेताथतरमुनिका तथासन्यासियोका तथापूर्वे वेद्रेताब्राक्षणॉका पर्स्पर् याजगत्केकार 

णोंविषेविचार निरूपणकऱ्याथा।और हेभगवत् ॥ याआत्मपुराणकेनवसअष्यायविषे आपने तिसीयजुर्वेदके कठबछीउपनिपद्काअर्थ नि 🔏 रूपणकऱ्याथा ॥ तथा सत्यादिकसाथनोंकाकथनकरिके तिनसर्वेसाथनों ते संन्यासरूपसाथनक्षेउत्कृष्टरूपकरिकेवर्णनकऱ्याथा ॥ तथा 🎖 हारूपधारणकारिकै मक्षणकरतेमये।|याकारणते तिनमंत्रोविषे क्रप्णयञ्जरारूपता प्राप्तदोतीभई ।। ओर त्रज्ञविद्याकीप्राप्तिवासते भगुक्रपि ∤ पाशात्मपुराणके दश्मभण्यायविषे आपने तिसीयजुर्वेदके तैसिरीयकउपनिपद्काअर्थे निरूपणकऱ्याया।।ताद्शुमअध्यायविषे यद्वाता आपने निरूपणकरीथी ॥ वैश्पायनगुरुकीआज्ञाङ्मानिके याज्ञवरुक्यमुनिने वमनकरेजेयजुर्देदकेमंत्र ॥ तिनमंत्रोके बाह्मण तित्तिरीपक्षी रूपणकऱ्याथा∥तानवसअष्यायविपे यमराजाका तथानचिकेताका नानाप्रकारकेवरें!युक्तआरूपान निरूपणकऱ्याथा ॥ ओर हेभगवच् ॥ तासंन्यासकी ब्रह्मरूपकरिकेस्त्रतिकरीथी ॥ यहसंप्रणेवाताँ तादश्मअध्यायविपे निरूपणकरीथी ॥ ओरहेभगवन् ॥ याआत्मपुराणकेए क्रण पिताकेसमीप पंचवार जाताभया ॥ और वेननामागंथवंने जिसप्रकार आपणेआत्माकाअन्तुभव कथनकऱ्याथा ॥ सोभी आपने नि

कादशेअध्यायविषे आपने जावाठादिकएकादशुउपनिपदोंकाअर्थं निरूपणक्रत्याथा तहां जाबाङउपनिपद्विषे तथापरमहंत्तउपनिपद् विषे तथाआहणिउपनिपद्विषे जिसकंत्यातका कथनकत्याथा ॥ सीसंन्यात वेदकेशाखावोंकेभेदेडुएभी भिजहोंपेनहीं ॥ किंतु तिनतक | डपनिपहोविषे मोषकद्रोमंन्यामकथनकत्या ॥ यहवासो आपमे ताएकादशेअध्यायविषे निरूपणक थी ॥ तथा तासंन्यासकी उपनिपद्मिषे सोएकहीसन्यासकथनकन्या ॥ यहवात्ती आपने ताएकाद्गेअध्यायिये निरूपणक थी ॥ तथा

= ~ क्षीयभेडपनिवद्दिपे तायोगकेडपयोगी अनेकपदार्थीका निरूपणकरिके ताप्रतंगकरिके विष्ठमुनियुक्त अंद्भुतंपांका विणनिकत्याया भीकी %णा ॥ तथा साबबाविया किसप्रकारकीथी ॥ यहसंष्रुणंवाता आप कृपाकरिक में अद्यावान्किपकेप्रति कथनकरी ॥ इसप्रकार∥्रे श∥डोंदिगानिक्षित्करिकेष्टछाहुआ सोशीग्रुरु ताशद्धावान्किष्यकेप्रति छांदोग्यउपनिपद्विपे कथनकरीहुईकथाक् कहताभया ॥∭ 🌿 शीगुरुरवाच ॥ इत्रिप्य ॥ पूर्व एकथेतकेतुनामा ऋपिकावालक होताभयाहै ॥ ताथेतकेतुवाछक्षिपे मातापिताका वहुतरुनेहहो||अ श्रीदेभगग्य ॥ सोसर्बब्धेनकेतु किसदोपकरिकै अज्ञताक्रू प्राप्तहोताभया ॥ तथाकिसमहात्मार्ने ताथेनकेतुकेप्रति ब्रह्मविद्याकाउपदेशक∽या |ध्र ||तया तापरमहंससंन्यासविपेस्थित संवत्कादिकसन्यासी सर्वेछोकोंतेषिळशणआचारवाछेहुएवतंहें ॥ यहवात्तांभी आपने कथनकरीयी ॥||प्रै ||पायोंकरिके वेराग्यक्रेप्राप्तद्वुष् जेषुरुपहें ॥ तेषुरुपहो यापरमहंससंन्यासकेअधिकारी हें ॥ यहवातीभी आपने कथनकरीयी ॥ तथा ता || संन्यासप्रहणकरणेकीरीति तथातासंन्यासीकेमरणतेअनंतरसंस्कार तथातासंन्यासीकायेक् तथातासंन्यासीकाआचार यहसंपूर्णवात्ती | प्राप्तम् निरुद्धारम् स्वापाल्यः स्वाप्तम् । ताष्काद्भाष्यके अंतिष्ये आप्ने सेतकेत्कावर्णनकत्प्या ।। ज्यितकेतु ब्रह्मज्ञान तंपुगेमी संज्ञाया ॥ हेममन् ॥ यहश्वतकेत्कोनात्वित्ञाश्वयंकाकारणहे ॥ याते यानात्केश्वपकरणेको हमारेकु बहुतञ्जिरा। | है ॥ हेमगग्र ॥ आपनेंपूर्व ताष्कादशेअध्यायकेआदिषिपे सर्वेछोकोतेषिछसणआचारवाछे संवत्कादिकसंन्यासी कथनकरेथे ॥ तिन /|संन्यासियोविपे श्रेतकेतुकाभो कथनकऱ्याथा ॥ ताएकाद्ग्रेअध्यायकेअंतविपे प्रुनः तिसीथेतकेतुकाकथन आपूर्ने किसवासते कऱ्याहै॥ | श्रीओर तापरमहंतसंन्यासकेप्रहणकरणेका वैराग्यहीकाळहे यहवातीभी आपर्ने कथनकरीथी ।। और गर्भेदुःखोंतेंआदिछेके नानाप्रकारकेउ |

मिन्तांषिपं किषित्मात्र क्रेशक्ष्मासहोहेंके ताप्त्रत्रक्षमातानें दुमरेक्षिशिक्षाकरीनहीं।। किंद्र तास्रिहकेनकों हमें ने सर्वेदा दुमराजाज्यका है साजोसिह ।। तास्रिहकेनकों हमें ने सर्वेदा दुमराजाज्यक है जो हो। वास्रिहकेनकों हमें ने सर्वेदा दुमराजाज्यक है । वाह्रीयाकारणों दें ऐसीज्यमत्र्याक्ष्मात्रभाविष्ठा विष्याप्त्र किंद्र साम्रति । विष्यानहीं है। विष्यानहीं है। किंद्र सावार्ता क्ष्मिनेंदें तिनप्रुचादिकोंहिं । सिंद्र सावार्ता क्ष्मिनेंदें तिनप्रुचादिकोंहिं । विष्यानहीं है। किंद्र सावार्ता क्ष्मिनेंदें । विष्यानहीं है। किंद्र सावार्ता क्ष्मिनेंदें । विमातार्पिता स्वेद्धि साम्रति विसप्ति ।। कोईतें तामातापिता स्वेद्धि । विमातापिता केंद्राविष्य उत्प्रकार्य । कोईतें तामातापिता केंद्राविष्य उत्प्रकार्य । के सोस्वेतकेतु अभिक्षितदुष्ट्युपभकेतुर्यहोताभया ॥ तथा ताथेतकेतुकी सर्वेदाकीडाकरणेविष्हा | त्रभयेषेदोप तिनदोपॉकारिके सोघुत्र इसळोकिषिपी दुःखक्तिपातहोपैहै ॥ और मरणतेअनंतर नरकक्ष्पातहोपे है ॥ याँते मातापिताने ५ अत्रक्ष समेदा शिक्षाकरणी ॥ तहां तीनवपेषयैत ताषुत्रक्षं माताने शिक्षाकरणी ॥ और गभीषानतेष्ठेके अयवा जनमतेष्ठेके अध्वपंपपंति १ १ सम्बद्धा सम्बद्धाने शिक्षाकरणी ॥ और ताअष्टवपे ते छिके पोड्यवपंपयेत ताषुत्रक्षं आचार्ष्यके येथाकरणी ॥ तापोड्यवपंति अन्तर सा गैजनकुंभी नर्होंकरताभया ॥ और सोथेतकेतु इसरेबाछकोंकू तथाह्वि ।दरकरिकै तथादंडादिकोंतैताडनकरिकै शीघही आपणेगृहविषे भागिना मिषे अत्यन्त योतिमान डीथेतकेतु अशिक्षितदुष्ट्यूपमकीन्याई सर्वेजीवोंक्रं दुःखकीही प्राप्तिकस्तामया ॥ और सीथेतके होणिपिताकेसमीपजातामया ॥ और सोआरुणिऋषि ताथेतकेतुषुत्रकेउन्मत्तद्शाक्षेदेखिके आप मितकेतु उपनयनसंस्कारतरहित् द्वाद्शवपंकाहोताभया ॥ और नाङकोंकीकोडारि में हे तथाबालणों के तथागोआ दिकपशुनों के कठोरवचनों निरादरका कि तथा दंडा दिकों तैत हुआ तिथितकेतु कभीती भोजनक्षंकरताभया॥ और कभीती भ ताभया ॥ इसम्बन्धाः नाल्यअनस्थानिपे से द्रिक्सीकाङ्मिपे निनयपूर्के आपणेआह 🏄 वाभया ॥ तामातापिताकेसेहक। | योतिहोतीभड़े ॥ याकारणते सोङ्

4900 A 900 A

्री नेंं। सीपंता अपया आचार्य ताघुबकेप्रति तथाहिष्यकेप्रति ताडनाकरिके शिक्षानहींकरे ॥ किंद्र मित्रकीन्पाई वाणीकरिके धि १ सिशाकरे ॥ याप्रकारकीरीते तानीतिशाह्निपिकथनकरीहे ॥ यातें पितामाताने घुबक् अवस्यकरिके शिक्षाकरणी ॥ हे प्रज्ञ ॥ जोमूडबु १४ १ हिपुच आपणेमाताकेशिशाक् तथापितोकेशिक्षाक्रं तथाआ्यायकेशिशाक्षुं प्रदण्नहींकरेंहैं॥सोमूडबुद्धिगुरुप्योवनअंवस्थाकेपातृडुए प्र ्रीशिशाकरणेगाछाहोनेमी तामुनक्र मातापिताने तथाआचार्य ने अवर्यकरिक शिक्षाकरणो ॥ और तुम्हारीमाता ने तथामिति। ्रीताने तुम्होरक् शिक्षाकरीनहीं ॥ याकारणते दे बहाचचे ते रहितहुआ द्वादश्वपेकाहुआहे ॥ और कित्ताअनाचारीनिकृष्याहणकीन्याहै 🎉 १ सुम्पिक्छिपि नहींनरपबहुएकीन्याई प्रतीतहोताहे ॥ हेउत्र ॥ नीतिशाह्मकेमयादाकापिरचागकरिके हमने सेहकेनशते इतनेका 🏄 में ॥ हेएत ॥ याटीकरिपे प्रतक्ष मातापितामें तथाआचार्य में अवस्यक्रिकीक्षाकरीचाहिये॥ चोकदाचित् ताप्रुजजपरकोहेंद्रसरापुरुप्|🔏 { मिछेक्सातहों वे ॥ तहाँ सीस्टबुद्धिपुरुप इसछोकविपेतो राजादिकों ते भयक्ष्पातहोंवे हे ॥ और परछोकविपे यमराजातेभयक्ष्पातहो रिग्त नुम्हारा ठाठनक-पाह ॥ याते मीपेता तुम्हरिचनम्यनसंस्कारक्षकि तुम्हरिक्रिशिकार यहवात्तां अत्येतहुष्टहे ॥ और स्ने 🕅 !√ गिंगे ॥ जोर तुम्हारा हमारेकुङिषियनमहुआहे ॥ याँते तुम्हारीअपकार्तिकारिक हमारी तथाहमारेबुद्धपुरुपाँकीभी अपकीरिहार्गिगी।और || | शिष्पुरुपाँकीग अपकीरिहे ॥ सामरणतेभीअपिकहे ॥ याँते हेपुत्र ॥ द्विकिसिद्धेन्तातुरुकेसमीपआइके वेदिषिद्याकाअप्ययनकर ॥ हे| ० | शिष्पे ॥ इसप्रकारकेग्पन जभी ताआरुपिपिताँ ताथेतकेतुष्ठकेप्रति कथनकरे ॥ तभी सीथेतकेतु तापिताकेवचर्नों छंप्रवणकारेके| ७ | शिष्पाराधे पासदीताभया।और ताथिताकीआज्ञाङिक सीखेतकेतु आपणेग्रहकापरित्यागकरिके किसीअन्यदेशिषेजाताभया ॥ तहाँजाइके|| र्गाराम् अस्य अस्य स्थानम् । स्थानम् अस्य स्थानम् । स्थानम् । स्थानम् । स्थानम् । स्थानम् । स्थानम् । स्थानम् हिन्द्रीतम् सितानिषे तुम्हारीभीश्रद्धारोतम् । स्थानम् अद्यातिनम् विद्याकाउपदेशकरण्या भरम्मिष्याद्वीतकीन्याद्वे ∤िरेगोरूगरेशानायेगुरुकेसमीपनाइके ताआचायकेचपदेशत विद्याअस्ययनादिक ब्रह्मचाराकेपमाकूसपादनकर ॥ हपुत्र ॥ जातू ब्रह्मचया|| | शायमग्नेशारणकरिके येदियाकाअस्ययन नर्होकरेगा ॥ तो इसलोकिषेपे नरकदुःखतेभीअधिकदुःखकेदेणेहारी तुन्हारो अपकीसिहो| किंगोटूगरेशाचार्यगुरुकेसमीपजाइके ताआचार्यकेटपदेशते विद्याअष्ययनादिक ब्रह्मचारीकेधमींक्षंसंपादनकर ॥ हेप्पत्र ॥ जोद्रं ब्रह्मचये|

क्षेवर्षिता तथाअर्थ आवेही।तैसा हमारेपिताक्ष्मी आवतानहीं।किहितें जोकदाचित् हमारापिता तिनवेदोंकेपाठक्के तथाअर्थक्रं जाणता होता॥तौ मैप्रियपुत्रक् दूसरेत्राह्मणोंकेसमीप किसवासतैभेजता ।।और सोइमारापिता विद्याअध्ययनकरणेवासतै इमारेक्र दूसरेत्राह्मणों के

ै काअस्ययनकत्प्यहै।। तेग्रुरुभी इमारीतीक्ष्णबुद्धिद्वेतिके आपणेषुत्रा ते भा आथकरनत इमारावपकरतमथह।।जाम आपकञ्जाञ्जनात्म । हि होंहोता।। तो तेहमारेग्रुरहमारेज्ञर, अधिकरनेहनहींकरते।। याकारणतेभी में पितातें अधिकबुद्धिमानहों।किया।तेहमारेग्रुरु किसीप्रितं । १ गण्डकेरनेहग्रुके अनेकग्रुपयोक्षेक्षरेके हमारेप्रतियाप्रकारकायन्त कहतेभयेहें हेश्वेतकेतु जितनीकिविद्धिया हमारेके आवतीयी सासे । १ पूर्णवेदिष्या हमों में तुम्हारेप्रति उपदेशकरीहै।।इसतेंअधिककोईबिया हमारेपासहैनहीं।ऐसग्रुरुबेकिवचनों ते भी यहजान्याजविद्धा जोमें । १ श्वेतकेतु ताआहणिपितातें अधिकविद्यावाळाहें॥किया। पुत्र पितातेंभीअधिकबुद्धिमानहोंवेहे।। यावात्तीविप कोईआश्र्यनहों है।। √ होता।तो मैप्रियषुत्रके दूसरेबाहाणोंकेसमीप किसवासतैभेजता ।आर साहमारा।पता विद्याअध्ययनकरणवासत हमारेक दूसरेबाहा ♦ पास भेजताभयाहे ॥ योते यहजान्याजावेहे ॥ हमारेपिताक़ ययाथे वेद्विद्या आवतीनहीं ॥ किंदा ॥ जिसग्रुरुवोकेसमीप हमने वेद्विद्या ♦ पास भेजताभयाहे ॥ योते यहजान्याजावेहे ॥ हमारेपिताक़ ययाथे वेद्विद्या आवतीनहीं ॥ किंदा ॥ जिसग्रुरुवोकेसमीप हमने काअच्ययनकऱ्याहै।। तेग्रुरुभी इमारीतीक्ष्णबुद्धिझुंदेखिके आषणेपुत्रों हैं भी अधिकस्नेह हमारेविपेकरतेभयेहैं।जोमें अधिकबुद्धिमानन

४ ॥ काहेतें जैसे पूर्व वृहस्पति तथा ताबुहस्पतिका अजनामापुत्र आपणेपितातेंभी अधिकविद्यावानहुआहे ॥ जाअजकुं शास्रविपे गुंधु या 🤟 ४ नामकरिकेभी कथनकरें हैं॥सोअज शुक्रतें मृत्युसंजीवनीविद्याकृपहिके वृहस्पतिआदिकसर्वेद्यतावोंकुं साविद्या पड़ावताभयाहे ॥ यह 🎸 ॥ नन्नै तेन्द्रेस्यनगत्रात्रात्मात्रात्रे नामनित्रे सीवन्त्रै ॥ त्रैसे में क्षेत्रनेत्रात्र अपन्यतित्र नित्रात्र विद्यात्र ॥ देसप्रका

= = =

्री आप्णेग्रहमिपेनाइके आप्णेपिताकेपादोंऊपर नमस्कार नहींकरताभया ॥ किंतु स्तंभकीन्याई नम्रभावतेरिहितहोइके अंचेआसनऊपर |४ }||स्वितहोताभया ॥ हेशिष्य ॥ इसमकार ताथेतकेतुष्रुचक्रं नम्रतितिरिहितदेखिकेमो सोआरुणिपिता ताष्ट्रचऊपर कोपनहींकरताभया ॥|४|

||किंक कृपाकरिकेयुक्तहुआ सीआर्षणिपता तार्थेतकेतुप्रचकेहितवासते याप्रकारकायचन तापुत्रकेपति कहताभया ॥ आर्ष्णिकताच ॥|||| ||हेथेतकेत ॥ निस्त्रतिस्थताकेशीममानकरिके दौर्याणुकीन्याई नम्रतार्तेरहितहुआहे ॥ तथा जिसअतिस्यताकेअभिमानकरिके दो||||| (श्रीताते ॥ सामितम्यता तुमारेविपकोनहे ॥ यहवातो दं हमारेप्रतिकहु ॥ हेथेतकेतु ॥ तुमनै आपणेगुरुकेपति कभी यहप्रश्रक-पाहे ॥|﴿ |श्रीनामपकवस्तुक्यवणकारिक संप्रणेव्यत्पदार्थाकाभीविद्यान् यवणहोवे है॥तथा जिसएकवस्तुकेपनपकरिके संप्रणेव्यमननकरेहुएपदा||४ % यॉकाभीमनमहोने हेंगतपा जिसएकनस्तुकेतिझानकरिके संघूणेअचिज्ञातपदायोंकाभीमिज्ञानहोंनेहे गऐसावस्तु तुमने कभी आपणेगुक्कों ||ॐ ९||तेगुछोहे।।गोद्र तायस्तुकूजाणताहोते ।। तोहमारेपति कथनकराहिज्ञिष्य।। इसप्रकारकावचन जभी ताआरुणिपताने थेतकेतुप्रकेपीत ||ॐ िएकपरतुके अपणकरिक तथामननकरिके तथामिकारिक सर्वपदार्थीका अवण मनन विज्ञान होने हैं ॥ ताएकवस्तुकू में 🎉 शागणतानहीं ॥ यातें आप कुपाकरिक तावस्तुकाउपदेश हमारेपति करो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी ताबेतकेतुने आरुणिपताके ְ 🎢 गित प्रकन्या । तभी सोआरुणिपता तार्यतकेतुपुत्रकेग्रति याप्रकारकावचन कहताभया ।। आरुणिरुवाच हेथेतकेतु ॥ ताए 🔯 |आपणेक्रं पदअंगांसहितचारवेदांकविता मानताहै ॥ तथा जिसअतिश्यताकेअभिमानकरिंक दुं आपणेक्र्सवीवद्वानों तें अधिकमान||श्रे

्रीमगरतकेगानणेगारते दे प्रयम तीनदृष्टांतोंकिके यासकेजगत्के तेज जङ पृथिकी यातीनभूतरूपकरिके निश्चयकर ॥ तिसतेअनंतर

ांपरागीका जानरापे हैं ॥ १ ॥ और जैसे तेनक्ष सुवर्षापिडकेज्ञानहुएतिअनंतर तासुवर्षकेकायेरूप कटककुंडछादिक । नहों। है॥ २॥ और नेसे नसिन्छेतनादिकपिन्धित जोछे। हे हैं। ताछोड़पिंडकेज्ञानहुएते अनंतर ताछे। हिकेकार्य

त्प सर्गारिकम्परापोका ज्ञानदायि ॥ तात्पय्पत् ॥ जोपुक्प एकवार ताम्नोतकाकेपटहृषकायेविपे यहमृतिकादीहे याप्रकारका

निनगं रागो है गुनिकाद्रपकरिक्तीदेरोहै ॥ यदरीति सुवर्णापंडविषे तथाछोहरिङ्गिभी नामिछेगी।।तेसे तेज जङ पृथिवी यातीनभूतों निस्पक्रोंदे ॥ सोपुक्प नापटनीभिन्न दूसरेष्टीतिकाकेकायोंक्षेदेखिके यहष्टीतिकाहे ॥ अथवानहीं हे याप्रकारकेसंशयके पातहोषेनहीं॥किंतु

रातारच गोपरमारमार्गेरेतापरमाहमादेगकेदाानदुष्तेंअनंतर यात्रीबोंकूं तेजजङप्थिवीह्दप यासवैजगत्काद्वानहोंवैहें।।शंका।हिभगवच्।।

गुर्गापुर हाइष्तिभी संभौदी।तथापि नलिक्षेत्रक्ष्येहपिड जङ्कप्हेनहीं।।यति ताजङ्मतिषेपे ताङोहपिडकाहष्यंत संभयतानहीं। | ४ सम्पात ॥ देभैतुकेतु ॥ पथपि द्रषेभूतजङ्केसंवपतेती घथियीआदिको ते नानाप्रकारकेकाथै उत्पन्नहोंपे हे ॥ जङक्सवयते विना तिन | ४ गृति हारापिंउ गुरितीरूपंते पतिंतापृथिवीभूतिष्पें तामृत्तिकापिडकादृष्टांत संभवें है।तिसे सुवर्णापंडभी तेजरूपहे ॥ यति तातेजभूतिषेपे

हेसंगाँसित केष्ठ जर्छाप्डिमि कोईकारणता छोकिषिपेत्रसिद्धहैनहीं ॥ याकारणते याछोकोकिद्यद्धिकुंअंगीकारकरिक ताश्चति 🐇 गुएगोआदिकां से कोईभीकापै उत्पन्नहोंभनहीं ॥ यातें अन्वयन्यतिरेकका्कि तिनजलेंविपे कारणता प्रसिद्धे ॥ तथापि पृथिवीआदिकों

स्मानींने सिमकरकादिरूपनॐकेसमान निमेछतारूपकास्किप्रसिद्ध जोनखनिक्केतनादिरूपछोद्दे ताछोदक्ष्ट्र तीसराद्द्यांतरूपकस्किक्यन ्रि हत्योरे ॥ पति ताजङ्गतीपे नाछोद्रपिदकाद्दांत सभेदे हे ॥ अय एककारणपस्तुकेद्वान्ते सर्कायोकाद्वानदीवे हे यानियमिषे गोणकुरापानतेरोरे तेमेदरादीर ॥ सिम्भेदरादियोकेमतकेखंडनकरणेतास्ते प्रथम तिनमेदवादियोकेमतका निरूपणकरे हे ॥ देखे |० ००० ॥ सर्कारणकर प्रसामकारेक र स्मेदराहियोकेमतकख्तान्दिते हे ॥ याचित्रअसंतिव के इक्से पारीपक्रप क्याकीम्छाक

∬त्रायकुंशंगीकारकरिके गौणरूपुतामाने हैं।। तिनभेद्वादियोंका यहुआभेपायहे ।। जिसपात्रविपे तंडुळपकाते हें तापात्रकानाम स्थाठीहें ।।||∛ || रीपुरुप ताएकआत्माकेहानते सर्वेषगत्काहान कथनकरेहैं ॥ ऐसेमेद्वादीपुरुपों तें अद्भेतब्लयादीपुरुपों नें यद्युटाचाहिया। हेरादी ॥||६ ∬रिके कल्पनाक-वाहे ॥ अयमा अतिप्रमाणन-यद्यक्षिकरिके कल्पनाक-या है ॥ अयम् । युद्धपुरुप्किपरंपरारूपसंप्रदायकेयङते कल्पना¦श्र क्चाहे ॥तहां ताश्चतिकेअयेषिपे आपणीबुद्धिक्रिके सोन्याय हमों नें कल्पनाकऱ्याहे यहप्यमपश जीतुम अंगीकारकरों सोसंभेषेनहीं ॥|६ | कृत्मार गाड्या । | कोहें अतिमाणतेरदित केवब्युरुपकीडुव्हितों बहुतस्थानोंविषे आपणेअथैतें व्यभिचारीही देखीहै।। जैसे रज्जुविपेसपेडुव्हि तथाशुक्ति|| || विपरणतग्रुद्धि आपणे सर्परजतरूपअथै ते व्यभिचारीहीहोंवेहै।।याकारणतेहीं वेदवेतायुरुप केवब्युरुपग्रुद्धिक किसोअथैकीसिब्हिविषे प्रना 🎖 और तिनतंडुळॉकानाम पुछाकहे ॥ तहां तिनतंडुळॉक्षंपकाषणेहारेपुरुष आग्रिअपर जङ्गुक्तस्याळीषात्रकूराखिके ताषात्रिषे तंडुळोंकू |एकंपरमात्माकेज्ञानते. सर्वेजगत्केज्ञानक्रकथनकरणेहारीश्रीतिषिपे जोतुमने यह स्थाळीपुठाक-पाय करुपनाक-पाहै ॥ सोआपणीचुद्धिक कादाणा यादरनिकासिकेदेखें ।। जोतौ सोएकतेइङकादाणा पिकायाहों दे ।। ती तिनसर्वतंडुङोंकुं पकाहुआजाणेंहें।। ओर सोएकतंडुङो ्रीकादाणा जोकाचाहोंगेहे ॥ तो तिनसर्वेसंडुळोंक्रकाचाजाणे हें ॥ याकानाम स्थाळीपुळाकन्यायहे ॥ तास्याळीपुळाककीन्याहेही तेभेदेगा ्री गोवें ।। तिसतेंअनंतर तेपाचकपुरुष यहतंडुळ गटिंगयेंहें ॥ अथवा काचेंहें ॥ याप्रकारकीपरीक्षाकरणेवासते तिनतंडुळोविषे एकतंडुळ

्मा १ ग्रहार्ग ग्रीविषय कर्षे शारियां जीतमकपिटा दिनों की बुद्धियां हैं ॥ तिमबुद्धियों कि कि तिक्बुद्धिकुंभी प्रमाणहपता संभवें 🖞 अ० 🏻 भ । गगे ' फापेटारिकमदास्पुरुपॅकिबुद्रियोमिपेभी स्वतंत्र प्रमाण्रूपता सिद्धनहींभई ॥तभी इत्तरजीवोंकेबुद्धियोंनिपे स्वतंत्र प्रमाण्रू

गुतिसी शीकारकरीजावे हैं ॥ तापुरुषकीचुद्धिते भिन्न दूसराकोइंग्रमाण अंगीकारक-चांजविनहीं ॥ काहेते तेकपिट्यादिक सांग्रदायिक पुरुप जोकरानित ताधुतिअर्थविषे परस्पर विवादनहींकरते ॥ १ युरप जोकरानित ताधुतिअर्थविषे परस्पर विवादनहींकरते ॥ १ शिर धितायतायिक पूरप वाश्वतिअर्थविषे परस्पर विवादनहींकरते ॥ १ धितायते वाहसरेके प्रतिकार्य के प्रतिकार्य के प्रतिकार्य के प्रतिकार्य के प्रतिकार्य के प्रतिकार्य के प्रतिकार्य हैं ॥ वास्प्रदायकारिक के प्रतिकार्य हैं ॥ वास्प्रदायकारिक के प्रतिकार क 

निर्णयक्तापिषे सावपानता सर्वगादियोंहासंमत्ते ॥ याते तावतीयपक्षका प्रयम्पक्षविष्अंतभाव संभवनहीं ॥ समायान ॥ देवा

श्रीते॥ संपदायक्षन्दकरिके जिसन्यायका तुमने अंगोकारकन्याहै ॥ तान्यायका स्यार्वरूपहै ॥ यहतुमारक्के कह्याचाहिये ॥ तात्पयेयह॥ तकेरूपता किसप्रकारहे ॥ तहां सोबादी जोयदकहे ॥ जैसे न्याय प्रमाणङपरअनुभइकरे हे ॥ तैसे सोतकेभी प्रमाणङपरअनुभदकरे है ॥ याकारणतें सोन्याय तकेरूपंहे ॥ याप्रकारकडणेडारेषाडींसे यहग्रछाचाहिये ॥ सोतकेरूपन्याय ताप्रमाणऊपर किसप्रकारकाडपकारक पन्यायताप्रमाणऊपर ताप्रमाणकेविरोपीकीनिष्टतिरूप उपकारकरें है ॥ अथवा सोतकैरूपन्याय ताप्रमाणऊपर प्रमाणताकीअभिन्य नेते जहांजहां धूमरहे हे तहांतहां अग्निरहे हे ॥ यात्रकार धूमअग्निका बहुतवार सहचारदेखिके उत्पत्रभईना धूमअग्निकव्याप्यहे याकारकीबुद्धि ताकानाम न्यायहे ॥ अथवा अग्निकअभाववालेपवैतिषेपेग्री धूम रहे हे यावादीकेशकाकीनिष्टतिकरणेवासते उत्पत ) गाप्रकारकोडोह्दं ताकानाम न्यायह ॥ अषवा आप्रकेअभाववाळपवतावपम। दुम रह ह पावादाकभावाणायापुरापुरप्पातता जरात्र १ मृयात्रो जोधूम अग्निकेअभाववाळेविपरहेगा तो तोधूम अग्निकिकिकन्यनहितिया यहतकेहे ॥ ता तककानाम न्यायहे ॥ तहां वारम ॥ तहनारद्वेनतेंजन्यडोह्दकानाम न्यायहे यहप्रथमपक्ष जावादी अंगीकारकरे ॥ तो संभवनहीं ॥ कहिते यापक्षिषिभी प्ररुपकोडोह्देतिभिन्न किरूप उपकारकरे हैं ॥ तहाँ सीतर्करूपन्याय ताश्रमाणजपर प्रमाणताकीसिद्धरूप उपकारकरें है ॥ यहप्रयमपक्ष जोनातों अं |न्तर्गं तहाँ रहतानहीं ॥ और तर्ककानाम न्यायहै यहअद्रितीयपक्षजोवादी अंगीकारकरैं ॥ तावादींमें यहषूछाचाहिये ॥ तान्यायिषिपे ीगीकारकरे सोसंभवेनहीं ॥ काहेते वाप्रमाणीवेपे विपयोकीप्रकाशकताह्म जाप्रमाणताहै ॥ ताप्रमाणताक्षं कोईशास्त्रवाछे तो स्व| शंतेभेद सिद्धहोतेनहीं । किंगा नारम्वार सहचारदर्शनतेंजन्यबुद्धिक्षंत्रोप्रमाणरूपमानियो।तोजहांजहां पृथिवीत्वथमेरहे हे ।।तहांतहां छोह छेल्यत्वथमेरहे हे ।। याप्रकारकेवारम्वारसहचारदर्शनतें उत्पन्नभईंगा पृथिवीत्वथमें छोहछेल्यत्वथमेकाव्याप्पेहे याप्रकारकीबुद्धिंहे साबु हिस्से प्रमाणरूपहाणीचाहिये ।। गौर ताबुद्धिविपे प्रमाणरूपताहैनहीं ।। काहे तें वत्रमाणिविपे प्रथिवीत्वधमेतीरहे हे िर है ।। यहतुमरिक्रकद्याचाहिये ।। तात्पर्ययह ।। सीतर्करूपन्याय ताप्रमाणविषे प्रमाणताकोसिद्धिरूप उपकारकरे है ।। अथवा सीतर्करू है-यायकास्यरूपसिद्धहोषेनहीं ॥ किंतु ताष्ठरुपकीबुद्धिक्र्हों न्यायरूपतासिद्धहोषे है ॥ याँतें यान्यायरूपसंप्रदायपक्षकाभी ताप्रथमप

तोग्राह्य ः हं ॥ और कोईकग्राह्मवाखेतौ परतोग्राह्ममाने हें ॥ तहां ताप्रमाणताघमेकआश्रयकुं जितनीकीसामग्रीयहणकरें है ॥ तितनो थे अ॰ ९२ हॉसामग्री ताप्रमाणताघमेकुंभीयहणकरें याकानाम स्वतोग्राह्माते । और ताप्रमाणताघमेकेआश्रयकुं जितनीकीसामग्रीयहणकरें हैं ॥ थे तित्नीसामग्री ताप्रमाणताष्मेकः नहींप्रहणुकरे याकानाम परतोत्राह्मताहै ॥ तहां वेदांतमतविषे तथामीमांसामतविषेतौ स्वतीप्राह्मताहै

तकेकी अपेक्षाकरैनहीं ॥ और सोतके जोकदाचित ताप्रमाणकेविषयतेंभित्रपदार्थोंकृविषयकरताहोंवे ॥ तोभी तातकेका प्रमाणकपरडप कृर संभवनहीं ॥ कृहेते ॥ ताप्रमाणिपे विष्पूर्काप्रकृताकृत जाप्रमाणताहै ॥ साप्रमाणता तातकेकीप्रदृषितेंप्रवृद्धिसिद्धे ॥ ताप्र णताकेति द्विषे ताप्रमाणकः दूसरेकितीकी अपेक्षाहोषैनहाँ ॥ जैसे दीषकः वटादिक्षिपयों केप्रकाज्ञाकरणेषिपं दूसरेकितीप्रकाज्ञाकी अपेक्षा ॥ और नैयायिकेंकिमतिषेप परतोत्राह्मताहै ॥ तहाँ स्वतोत्राह्मतापक्षिषेती ताप्रमाणतारूपकीसिद्धि सीप्रमाण आपहीकरे है ॥ ताप्रमा करतानहीं ॥ तेसे सोप्रमाणमी विष्योंकीप्रकाशकताह्न प्रमाणताविषे इसरेकिसोकीअपेक्षाकरतानहीं ॥ जोकदाचित सोप्रमाण विषयों क्ष्मकाशकरणेषिपे किसीद्रसरेकीअपेक्षाकरेंगा ॥ तौ ताप्रमाणिषिपे अप्रमाणक्ष्पताही प्राप्तहोंचेगी ॥ यांते सोप्रमाण आपणेसमानिषप्यक

ताप्रमाणऊपर ताअप्रमाणकपतकेका उपकारसंभवेनहीं ॥ और सोवादीजोयहदूसरापक्ष अंगीकारकरें ॥ जैसे याङोकविपे याजीनों के अनिएकेकारण विपादिकपदार्थ मीरव्हें ॥ तैसे तिनविपादिकोंकोनिवृतिकपडपकारके ओपपिमंजादिककारणभी प्रसिद्धें ॥ ( तैसे इद्येपसंगविपे सेत्तके ताप्रमाणकपर ताप्रमाणकिविरोपीकोनिवृतिकपडपकार करे है ॥ सोयहद्सरापक्षभीसभीनहीं ॥ निप्यकेमेदक्रिके परस्पर क्लिन्नाहों हो है।किचित्मात्रमीतिनोंविपे साहङ्यताहोंनैनहीं।और छोक्विपेसमानस्वमाववाङेपदायोंकाही परस्परुपकार्येङपकारकभाव देल्याहै ॥ विरुद्धस्वभाववाङेपदायोंका परस्पर उपकार्येङपकारकभाव कहादेल्यानहीं ॥ याकारणतेभी

नेसिद्धप्रमाणताकीसिद्धिनासतै ताप्रमाणक्ने तातकेकीअपेक्षा संभवैनहीं ॥ किंवा अप्रमाणरूपजोतकेंहे तातकेका प्रमाणकेविपयविषयिवेषा धमकरिकैभीहोड्सकैनहीं ॥ कहिते याङोकविषे प्रमाण तथाअप्रमाण यहदोनों आपणेस्वरूपकेभेदकरिकै तथाआश्रयकेभेदकरिकै तथा

= の =

| ४|| काइतें जेसे याळोकविपे सो विरोधीकीनिवृत्तिरूपउपकार प्रसिद्धहै ॥ तेसे इहांप्रसंगविपे सोविराधाकानिवृत्तिरूप उपकार सभवतानहीं ॥ | ४| | अक्तें प्रमाण तथाताकाविरोधीअप्रमाण यहदोनों जोकदाचित् एकदेशविषेही इकट्टेरहतेतेहों ॥ तो सोतक ताअप्रमाणकीनिवृत्ति | अपकार ताप्रमाणऊपरकरे ॥ परंतु सोप्रमाण तथाअप्रमाण यहदोनों एकदेशविपे इकट्टेरहतेनहीं।।और एकदेशविपे तथाएककाळविपे रह मसताहुआनोमंडुकहे ॥ तामंडुकक्टं दुसरासपं श्रसेहै ॥ तेसे प्रमाण अपमाण यादोनों विपे एकक्षेत्रसंणेहारा कोहंदुसराप्रसिद्धहैनहीं ॥ जि जैत्ररेपदायोंकाही परस्परतिरोपहोते है ॥ मित्रदेशकाङिषि रहणेहरिपदार्थीका परस्परिषरीय कहांदेल्यानहीं ॥ जैसे मक्षिकारूप्यासक्रे स्विरोपीकीनिग्रसिङ्पउपकार सोतके प्रमाण्डपरकरे।। किंगा ॥ जिस स्थल्षिपे समानग्र्याङे दोप्रमाणोकी एकिषप्यविपेप्रग्रिहो

ऽ/|अप्रमाणत्यपंगी केग्टअप्रमाणविपेहोरहेहे ॥ प्रमाणविपेरहेनहीं ॥इसप्रकार भिन्नमित्रअर्थक्रंविपयकरणेहारे तिनप्रमाणअप्रमाणविपे पर श्रीस्पर विरोपोपणासंगेवेनहीं ॥ किंगा ॥ जोवादो प्रमाणकेविरोधीकीनिष्ठित्तिरूप तकेकाउपकार ताप्रमाणऊपर अंगीकारकरे हे ॥ ीति ताप्रमाणके तपाअप्रमाणके धर्मोकाभी मेदहै ॥ तहाँ प्रमाणन्यधमैती केवरुप्रमाणिषिदिरिहेंहै ॥ अप्रमाणिषिपेरहेनहीं ॥ तैते ्री देहे ॥ तिसस्थङेषिपेही बुद्धिमान्युरुप तिनदोनोंप्रमाणोंका परस्परिविरोध अंगीकार करें हें॥ सोइदांप्रसंगिषेदेनहीं काहें तें प्रमाणकीतों। श्रीसत्यरहारिषे प्रवृत्तिहोतेहैं ॥ और अप्रमाणकी असत्यवस्तुविषे प्रवृत्तिहोंवेहैं ॥ और जेते ताप्रमाणके तथाअप्रमाणके विषयकामेदेहै ॥ ीतागदीसें यहपूछाचाहिये ॥ सो तुम्हारातके ताप्रमाणकेविरोधीकुं अप्रमाणरूपजाणिके निष्ठत्तकरें है ॥ अथवा सितके ताप्रमाणकेविरो ी अंगी कारकरे ॥ सोसभवेनहीं ॥ काहेते याछोकविषे जैसे कोई पुरुष पीसेहुएअझक्कं पुनः पीसतानहीं ॥ तथा मरेहुएश्रीरक्कं पुनः मारता 🎖 नरीं ॥ तेसे ताप्रमाणकेविरोपीक अप्रमाणह्पकरिकैजाणताहुआ सीतक ताप्रमाणकेविरोपोकीनिष्टीत्तकरणेविपे प्रवृत्तहविगानहीं ॥ जैसे पीहं प्रमाणरूपनाणिकै निवृत्तकरें हैं ॥ तहांसीतकै ताप्रमाणके विरोपीकुं अप्रमाणरूपनाणिक निवृत्तकरें हैं यहप्रथमपक्ष जोवादी

ज्जिसपैक्तिमिथ्याजाणताहुआ यहपुरुप तामिथ्यासपैकेनिव्रतकरणेषिपे प्रवृत्तहोयैनहीं ॥ और सोतके ताप्रमाणकेषिरोधीक्तं प्रमाणरू

श्र अ**० ३२** ्र पजाणिकै ।धुतकरे हे यहदूसरापक्ष जोवादीअंगीकारकरे ॥ सोभी संभवेनहीं ॥ काहेतें ताप्रमाणकेविरोपीविपे प्रमाणरूपताके विपयक रे १ रणेहारा जोतकेहे ॥ तातकेकरिके ताप्रमाणकेविरोषीकीनिद्यिसंभवेनहीं ॥ जोकदाचित्र सोतके ताप्रमाणकेविरोपीकंप्रमाणरूपजाणि है १९ केभी ताक्रीनिद्यतिकरेगा ॥ तो सोतके कदाचित् ताप्रमाणक्भीनिद्यकरेगा ॥ यद्यपि श्रुतिअन्तक्रस्तकेकरिके ताप्रमाणकेविरोधीकीनि रि अभाव वर्णनक्च्या ।अव ताप्रमाणिविषे परतःप्रमाणताकाअंगीकारकरिकै ताप्रमाणऊपर तकैकेडपकारकाअभाव वर्णनकरें हैं।|हेबादी ।। गुत्ति संभेवेहे ॥ तथापि अतिप्रमाणतैविना केवळडुराष्ट्रहोंअथकीसिद्धिकरणेहारे जोतुमवादीहो ॥ तिनतुमवादियोंकू ताजुष्कतकेकेवळते तामोछितअथेकीसिद्धिहोणी अत्यंत्रुध्टहै॥इतनैकारिकै ताप्रमाणिषेपे रचतःप्रमाणताकाअंगीकारकरिकै ताप्रमाणऊपर तकेकेडपकारका

साप्रमाणरूपता तातकैकीप्रयुत्तिंतेपूर्वहींसिद्धहे ।

तात्रमाणऊपर

मातक

तात्रमाणविष

ठेपाफमाँकिरिकेजन्यहोवे है।। याँते तिनपापकमाँकेविरोधी पुण्यकमाँकिरिकेही ताअसंभावनाकीनिद्यत्ति संभवेहे ।। तर्ककरिके ताअसं भावनाकीनिद्यत्तिसभवेनहीं ।। किंवा ॥ तातकेकरिके जोकदाचित् प्रमाताकेअसंभावनाकीनिद्यत्तिभी अंगीकारकरिये ।। तौभी तातकेका

ताप्रमाताङपर्हा उपकार सिद्धहोषेगा ॥ ताप्रमातातिभित्र ताप्रमाणङप्पर तातकैकाउपकार सिद्धहोषैगानहीं ॥ किंगा ॥ विषयकेप्र काशकरणेषिपेशसमर्थे बोअप्रमाणहे ॥ ताअप्रमाणिष्पेती सहस्रतकालिकेभी प्रमाणकप्तासिद्धहोइसकेनहीं ॥ और विषयके

ताप्रमाणिषेपे जोकदाचित् परतः प्रमाणताभीमानिये ॥ तौभी ताप्रमाणऊपर तातकैका कौनउपकार्दे ॥ सीतकैकाउपकार तुमने कह्या चाहिये॥तात्पर्यवह्यातातकेका ताप्रमाणऊपर विषयोकाघकाश्यक्पउपकारतौ संभवैनहीं ॥काहेतेँ सोविषयकाप्रकाशती ताप्रमाणकिरिकै हीसिद्धि ॥ तेसे तातकेका प्रमाणऊपर प्रमाताकेअसंभावनाकीनिद्यतिरूपङपकारभीसभवेनहीं ॥कहि ते ताप्रमातानिष्ठअसंभावना युर्व

सितक अप्रमाणक्ष है।। यहप्रथमपक्ष जीवादी अंगीकारकरे सीसंभवेनहाँ।। काहेते याठोकिषिपे जोजीपदार्थ अप्रमाज्ञानकाविषयहोते है 🕅 तिहोपकीप्राप्तिहोषिगे ॥ किंवा ॥ ताप्रमाणके प्रमाणरूपताकी अभिन्यितिकरणेहाराजोतके है ॥ तातकेकूं जोप्रमाणरूपमानिंगे ती प्रमाणत्वधम्कीअभिब्यक्तिकरोग ॥ सोप्रमाणभी मिथ्याहीहोषेगा ॥ यतिं ताअपमाणरूपतर्ककरिके ताप्रमाणताकीअभिब्यक्तिसंभवैनर्ती। |और सोतके प्रमाणरूपहे यहदूसरापक्ष जोवादी अंगोकारकरे सोभीसंभवेनई॥कहितें तातकेविपे किसीभीवादी में प्रमाणरूपतामानीनहीं ||। कितु सर्वादो तात केविषे अप्रमाणरूपताहीमांनें हैं ॥ यांतें तातकेविषे प्रमाणरूपतामानणेविषे आपणेसिद्धांतकीहानिरूप अपसिद्धां ॥ सोसेपदार्थ मिष्याहीहोंदे हे ॥ जैसे अप्रमाहानकेविषय ग्रुक्तिरजतादिक मिथ्याहीहोंदे हें ॥ तेसे सोअप्रमाणरूपतकेभी जिसप्रमाणके तातकेकप्रमाणताकोअभिन्यक्तिकरणेहारा कोहेद्दसरातकेअंगीकारकरणाहोनेगा ॥ और तादूसरेतकेके प्रमाणताकीअभिन्यक्तिकरणेडारा प्रकृतिशृक्षियोत्तियो प्रतिमाणि ।। तप्रमाणिय रात्रियान्तिया ।। प्रतिमाणिया स्थापनार्थित ।। स्यापनार्थित ।। स्थापनार्थित ।। स्थापनार्थित ।। स्थापनार्थित ।। स्य

श्रीतातकैक्षेत्रमाणरूपमानेहै ॥ तावादीसेवहपूछाचाहिये ॥ सीतकै स्वतन्त्रपमाणेहै ॥ अथवा सीतकै प्रत्यक्षादिकप्रमाणोंकेअंतभूतहुआ श्रीयमाणदे॥ तहां सोतके स्वतन्त्रप्रमाणहे ॥ यहप्रथमपक्ष जोवादी अंगीकारकरे सोसंभेषैतही ॥ काहे तें तातकीविषे स्वतन्त्रप्रमाणता |किसाभीवादीनें अंगोकारकरीनहीं ॥ औरसोतर्क प्रत्यक्षादिकप्रमाणोंकेअंतभूंतहुआ प्रमाणहे यहदूसरापक्ष जोवादी अंगीकारकरे सोभी 🎖 तिमेनेनहीं ॥ काहेते ताप्रमाणरूपतकेका प्रत्यक्षप्रमाणिषिपेतो अंतभविसंभवतानहीं ॥ याते तातकेका अनुमानादिकप्रमाणोविषेही अंतभांकेक्दणाहोंवेगा ॥ सोतिनअनुमानादिकप्रमाणोंविषेभी इसप्रमाणविषे तातकेकाअंतभांकेहै यहनियमक≂याजावेनहीं ॥ काहेते

श्रीकोईतीसरातकै अंगीकारकरणाहोषेगा ॥ इसप्रकार परम्परा तकोंकीषारामानणेषिप अनवस्थादोपकीप्राप्तिहोषेगी ॥ किंदा ॥ जोवादो

ागर तालग्गाखना छेतौ पत्पक्ष अनुमान भन्द यहतीनप्रमाणमानै हैं ॥ और नैयायिकों केएक देशोतो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ॥ तहां चार्याकतो एकप्रत्यक्षप्रमाणहीमाने हैं ॥ और वैग्नेषिक बोद्ध आहंत यहतीनोंतो प्रत्यक्ष अनुमान यहदोप्रमाणमाने हैं॥ तिनअनुमानादिकोके प्रमाणरूपतातिपे सर्वमादियोंकी एकसंपतिहैनईाँ ॥ किंतु तिनप्रमाणोंविपे नानाप्रकारकाविबाद देखणेमें आवे है

यक्तीनप्रमाणगाने हैं ॥ और नैयायिकतो प्रत्यक्ष अनुमान डपमान शब्द यहचारिप्रमाणमाने हैं ॥ और प्राभाकरतो प्रत्यक्ष अनुमान ৠ अ॰ ९२ उपमान शब्द अर्थापति यहुपैचप्रमाणुमाने हैं ॥ और भट्ट वेदांत यहदोनोंतो प्रत्यक्ष अनुमान डपमान गुब्द अर्थापति अनुपर्ङ्घि ॣ ्यतपट्प्रमाणमानेहें ॥ और पौराणिकती प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपळिच्य संभव ऐतिह्य यहअष्ट्रप्रमाणमाने हें ॥ और तंत्रहाहाबाळेती प्रत्यक्ष अनुमान उपमान क्षुब्द अर्थापति अनुपळिच संभव ऐतिह्य चेष्टा यहनवप्रमाणमाने हें ॥ इसप्रकार ते गदी भित्रभित्रप्रमाणोंक्ष्रंशीकारकरें हें ॥ तिनसर्वप्रमाणोंविपे तातकेरूपन्यायका किसप्रमाणविपेशंतभावेहै यहतुमारेक्कं कह्याचाहिये

॥ झंका ॥ हेसिद्धांती ॥ जोप्रमाण आपणेविपयतेंज्यभिचारी नहींहोंचे है ॥ सोइंही प्रमाणहोंचे है ॥और जोआपणेविपयतेंज्यभिचारीहोंपेंहें ॥ सो प्रमाणहोंवेनहीं ॥ याप्रकारके प्रमाणळक्षणकेविचारिकपेंतें पूर्व यद्यपि सोतके किसीप्रमाणकेअंतर्भतहोहसके है ॥ तथापि ताप्रमा णळक्षणकेविचारिकपेतेंपश्चात् सोतके अप्रमाणताकुंप्राप्तहोंचे है ॥ यांतें पूर्वजक्त विनिगमनाविरहदोपकीप्रापिहोंनेनहीं ॥ समाधान ॥ हेबाहों ॥ इसप्रकार पूर्वजक्षमाणकेळक्षणकरिके तिनम्माणोंकविचारिकपेतें जोकदाचित् तिनप्रत्यक्षादिकपद्रप्रमाणोंविपे आपणेआपणे अयं तें अत्यमिचारितारूप प्रमाणता होते ।। तोभी सोन्यायरूपतकै किसप्रमाणकेअंतर्भूतहोंने हे ।। यहपूर्वज्ञः विनिगमनाविष्दरूप दोप तुमोरमतिषेपे चळातकारोँप्राप्तहोंने है ।काहेते भट्टपादादिक विद्वान्पुरुषोंने तिनप्रत्यक्षादिकपट्प्रमाणोंकं आपणेआपणेविषयविषे

नियमतें प्रमाणता सिद्धकरीहै ॥ शंका ॥ हेसिद्धांती ॥ नानाप्रमाणरूप जोअनुमानप्रमाणेहै ॥ ताअनुमानप्रमाणकेअंतर्भंत सोन्याय

पदीप प्रप्तिको समुदायरूप परायंश्वमानहोते है ॥ जैसे प्रसिद्धश्वमानिषे ॥ प्रतिज्ञा १ हेतुरेउदाहरणक्डपनयशिनगमन ५यापंचवाक्य 💡 ॥ ९ ॥ रूपुश्वयोका समुदायरूप परायंश्वमानहोते है ॥ जैसे प्रसिद्धश्वमानिषे ॥ पर्नेतोबिह्मान् ॥ अर्थयह यहप्ते विज्ञाङाहे यह 🏃 रूपतके है ॥ याकारणते सीन्यायरूपतके तिनप्रत्यक्षादिकसर्वप्रमाणोकेअंतभूतहे ॥ याप्रकारमानणेविषे सोप्रबंडक्षिनिगमनाविरहरू

िं मिः ॥ अयंगर नोत्रो भूमनाटाहोने हे सोसोबहिताछाहोने हे जेसे रसोईकरणेकास्थानहे यहउदाहरणअवयनहे ॥ इ. ॥ तथाचायं॥ १ अयंगर महप्तेनभी तामहानसकीन्याई बहित्याप्यभूमनाछाहे यहउपनयअवयवहे ॥ ४ ॥ तस्मात्या अयंग्रह बहित्याप्यभूमनाछा। १ होत्ते यहप्तेनभी तामहानसकीन्याई बहिताछाहे यहनियमनअवयवहे ॥ ५ ॥ तहां प्रथम प्रतिज्ञाअवयवतो आगमप्रमाणरूपहे ॥ | १ क्रिमीनिसं मोअनुमानप्रमाण सर्पप्राप्तकपदे ॥ ताअनुमानप्रमाणकेअंतर्भतहुआ सोन्यायकपतकेमी सर्वप्रमाणकपदे ॥ योते | १ मोशूनेक्रिमिगमनागिरकपरीप हमासेमतिषे प्राप्तहोषेनहीं ॥ सुमायान ॥ हेवादी यहतुमारावचन असंख्यातदपणाँकिम्बिक्यको १ ॥ कांदेरी तिनकुपणोककप्रोप स्मासेमतिषे प्राप्तहोषेनहीं ॥ सुमायान ॥ हेवादी यहतुमारावचन असंख्यातदपणोंकिम्बिक्यको स्थितहूएमी आपणेआपणेकायेक्ट अवश्यकरा ॥ याते ो∫शोर रूपरा हेतुत्रशयन अनुमानप्रमाणरूपदे ॥ और तीसरा उदाहरणअययन प्रत्यक्षप्रमाणरूपदे ॥`और चतुर्यं उपन्यअवयन उप दै मानप्रमाणरूपदे ॥ और तस्मात् याअंश्रकस्कि पूर्वजक्तसर्वप्रमाणोकासंबहकरणेहारा जोनिगमनअवययेहे ॥ सीसर्वप्रमाणरूपहे ॥ ४ ।गुमं प्रत्यक्षादिकप्रमार्णोका समुदायरूपमान्याहै ॥ताअनुमानप्रमाण्विपेस्थितहुएभीतेप्रत्यक्षादिकप्रमाण आपणेअनेककार्योकाः १/|स्पर्गभागक्र परित्यागक्रिनेत्। किंतु तेप्रत्यक्षादिकप्रमाण ताअनुमानिषेपिस्यतहुएभी आपणेआपणेकार्यक्र अवक्यकरि

ताप्तिद्धहोते॥ जभीतिनप्रत्यक्षादिकप्रमाणोंकुं आपणेआपणेषिप्यविषे स्वतंत्र प्रमाणता नर्हदिखणेमेंआवै ॥ सीऐसाहैनर्ही । नित् याअयेविपे इष्टापत्तिकरे ॥ सी संभवेनहीं ॥ काहे ते तिनप्रत्यक्षादिकसर्वप्रताणीविपे अनुमानप्रमाणकीअपेक्षाकरिके

त्यशादिकप्रमाणोंक्रं आपणेआपणेषिपयषिषे स्वतंत्रप्रमाणता सर्वबुद्धिमानपुरुषोंक्रं अनुभवसिद्धदैशयाँते तिनप्रत्यक्षादिकप्रमाणोंका अनु मानुविपेअंत्भवि संभविनहीं ॥ किवा ॥ प्रवेडक् प्रतिज्ञादिकप्च अवपवीविषे दूसरेहेतुरूपञ्चवपवछ् तावादीने अनुमानरूप अंगीकारक

ऱ्याहै ॥ ताहेतुरूपअनुमानिषेपे प्रत्यक्षादिकसर्वप्रमाणरूपता अंगीकारकरणी अन्यंतिषिरुद्धहै ॥ काहेते ताहेतुरूपअवयविषे तिनप्रत्य शादिकप्रमाणोकाअंतभाव देखणेविपेआवतानहीं ॥ और सोबादी जोकदाचित् ताहेतुअवयविषे तिनप्रत्यक्षादिकप्रमाणोकाअघ्याहारक रिक्तै ताहेतुरूपअनुमानक्रं सर्वप्रमाणरूपताअंगीकारकरे ॥ तौपंचमीविभक्ति जिसकेअंतविषेहोंवे ऐसाजोडिंगकाबोषकवचनहे ताकानाम

यवोंषिपे वाक्यरूपतातुरुयहोहै।। तावाक्यरूपताकेसमानहुएभी एकप्रतिज्ञावाक्यविपेही आगमप्रमाणरूपता अंगीकारकरणी दूसरेवाक्यों विपे आगमप्रमाणरूपता नहींअंगीकारकरणी यहवादीकाकहनाभी श्रुक्तितरहितहै ।। किंवा ताप्रतिज्ञाअवयवक् आगमप्रमाणरूपता जो वादीने अंगीकारक्रीहै । सी संभवेनहीं ।। काहेते सोप्रतिज्ञावन्नतों संदिग्धअर्थक्कंकथन्करै है ।। और सोआगमप्रमाणतो संदिग्धअर्थक्

हेतुहै ॥ याछक्षणनै बोधनकरी जाताहेतुमिषे साधनरूपताहै ॥ सासाधनरूपताका अभावहोंपैगा ॥ किंवा ॥ पूर्वेडक प्रतिज्ञादिकपंचअव

जीकदाचित् सीआगमप्रमाण संदिग्धभर्यक्रंभी कथनकरेगा ॥ स्टब्स्टिस्टिस्टिंग में सम्बर्धन

र्ह्यकथनकरे हैं।

हथनकरेनहीं ॥ किंतु सोआगमप्रमाण निश्चितअर्थहं

ि करणेहारे प्रतिज्ञानका तथाआगमका अभेदमानणा अन्यतिकिछ्डे । जार उपनयबाह्योषपस्थत जातथाञ्चदेहै। तिथा निगमनेविष्या |}|तिहैयतजो तस्मात् शब्दे ।। तेदोनोंशब्द पक्षविषे व्याप्तिमानहेतुकेसंबंधमात्रकूँ हो। साङ्ग्यादिकाङ्क्ष्यनकरूँनहीं ।। याते || ताउपनयवाक्ष्यक्षं उपमानप्रमाणरूपता संभवेनर्ही ॥ तथा निगमनवाक्ष्यक्रं पूर्वउक्तसर्वप्रमाणरूपता संभवेनर्ही ॥ ओर तकेकेजीवनका ∭श्री पान किसवासतेकऱ्याहे ॥ समायान हेवादो ॥ यद्यपि यहऱ्यायरूपतकेबृद्धआचायों ने विचाररूपमननिषेपे उपयोगीकह्याहे ॥ तथापि∏्री अपिष्ठपनोट्याप्तिहै ॥ साव्याप्ति केवळकरूपनाह्मपहीहै ॥ यातै ताकरूपनाह्मपन्यापिक्षंकथनकरणेहारे उदाहरणवाक्यविषे प्रत्यक्षप्रमा||ध्रु णहप्तासंभवेनहीं ॥ इसतेंआदिछेके अनेकप्रकारकेहूपण तावादीकेकहणेषिपे पातदोषे हैं ॥ याँतें आगमप्रमाणहपस्येकीउपेक्षाकिष्के॥ॐ ||ययमप्तपिषे तथात्तीयपक्षिपेतो प्रवेशनेकप्रकारकेद्रपण कथनकरिआयेहैं ॥ यति तेदोनोपक्षतो संभवेनहीं ॥ परिशेषते श्रुतिप्रमाण ||तिशत्रक्ठतक्रेहाही अंगीकारकऱ्याहै||श्रुतिप्रतिक्रठग्रुष्कतक्रेका महणनहींकऱ्याहै||यांतें यहअर्थांतद्भया।|साश्रुतिस्थाङीपुड्याकन्याय||ऄ % केग्ठ कल्पनाजन्यतकीवेपे जोतावादीका अत्यंतआदरहै ॥ सोईहो तावादीके विचाररूपदधिकीमंदताछूं स्पष्टकरे है ॥ शंका ॥ हेसिद्धां| | ती ॥ तान्यायरूपतकैकरिके जोकदाचित्र किसीअर्थकीसिद्धिनहींहोतीहोंवे ॥ तो ॥ मंतब्यः ॥ इत्यादिकश्चतियों में विचाररूपतकेकावि∥ । तीतक श्रीतप्रमाणकीसहायतातिमिना स्वतंत्र किसीअर्थकेनिश्रयकरावणेनिपे समर्थहोषेनहीं ॥ किंतु सोतके श्रीतप्रमाणकीसहायताक् |अंगोकारकरिकेंद्रो किसीअर्थकानिश्रयकरांबेहे ॥ यांतें आचार्यों नें ॥ मंतब्यः ॥ इत्यादिकवचनांविषे जोतकैकाअंगीकारकऱ्याहै ॥ सोख्र|| ्री गरिकेदी एकआत्माकेद्वानतें सर्वजगत्काद्वान कथनकरेहैं ॥ याप्रकारकेअयंकीकल्पनाविपे ताकल्पनाकरणेहारेपुरुपकीबुद्धि हेतुहै ॥|| |ऽ||गथग श्रीतेप्रमाणजन्यबुद्धिहेतुहै ॥ अथवा उपदेश्करणेहारेग्रुक्वोंकी परंपरारूपसंप्रदायकीअबुङ्ळता हेतुहै ॥ याप्र्वजन्ततीनपक्षोंविपे | ्रीजन्पबुद्धि हेरुहे यहदूसरामध्यकापक्षही अंगीकारकरणाहोषेगा ॥ साश्चितिप्रमाणजन्यबुद्धितो तावादीकेइष्टअर्थकीसिद्धिकरेनहीं ॥ झंका॥| 🎖 | हिसिद्रांती ॥ साञ्जीतप्रमाणजन्यबुद्धिहीतातकेतैषिना किसप्रकार उत्पन्नहोषेगी ॥ समायान ॥ हेवादी ॥ ज्याकरणादिकछोकिकडपायों ते

<u>अ</u> | पर्। : - पक्रानिकरिके तथाउपक्रम उपसंहारादिकपट्टिंगों तें वाक्योंकेअर्थक्रंजाणिकरिके तिन्छुष्कतकों तें विनाही या अधिकारी पुरु 🕌 पर् गाथितिममाणजन्यबुद्धि मात्त्रोहसकेहैं ॥ याते ताश्रतिममाणजन्यबुद्धिविपे तिनशुष्कतकाँकीअपेकाहैनहीं ॥ तैसे इहांप्रसंगविपेभी ता साअति तास्थाठीपुळाककीन्याई संभावनामात्ररूप सर्वजगत्रकेज्ञानकुं कथनकरेनहीं ॥ शंका ॥ हेसिद्धांती ॥ तास्थाठीपुळाकन्यायकु ं उपादानकारणकास्वरूपकथनक ताश्रीतकी प्रमुतिहों है॥ समाधान ॥ हेनादी ॥ रूपकेज्ञानंते तारज्ञीवेपकल्पितसपदंड जळथारा माठाइत्यादिकसर्वोका वास्तवतेज्ञानहों वेहै।।तेसेयाअधिष्ठानआत्माकेज्ञानते ताआत्मा लेहयातीनदृषांतोंकर्षिके यासवैजगत्केकारण्डप्बृतका उपदेश्करताभ्या।हेशिष्य।।सोआरुणिपिताताथेतकेतुषुत्रकेपति सर्वेस्थङ्मिपे स्गाठीपुरुषम्यापकी उपेक्षाकरिकेही साश्चतिभगवती मृद्षिंड छोहमणि नखनिकेतन यातीनपदों तें रिके ताउपादानकारणकेसाथ तिनोंकेकायोंका अभेदकथनकरे हैं ।। यांते एकपरमात्मादेवकेज्ञानतें या निवर्तमद्मिपेस्थित जर्ज्यसपीदिकःयायहं ॥ तिनोक्षेअंगीकारकरिकेही ताश्चितिकीपृश्चित्होते हे अंगीकारकरिके जो ताश्चितिकीप्रवृति नहींहोंने है ॥ तो किसन्यायकुंअंगीकारकरिके पिपिकिएपत सर्वेजगत्काज्ञानहों है।।हेक्निष्य।।याष्ट्रकेज्ञतसर्वेअभिप्रायक्रमनिष्रापि

# 66 = स्तवस्वरूपहैनहीं ॥ और तेषटकारावादिककार्य मृत्तिकामात्रही हैं॥तायाँतें मृत्तिकाँनें षटकारावादिककार्योका आरंभकरोताहें यहभीक 🎚 ही ताकारणकेअद्वितीयपणेक्रीसद्दकरे है याअर्थकेरपष्टकरणेंवासतै याप्रकारकीयुक्ति क्यनकरताभया ॥ हेथेतकेतु ॥ यहपटकाराबादिककार्य केवछ वाणीमात्रक्षिकेही प्रतीतहोवे हैं ॥ तावाणीतिविना वास्तवते प्रतीतहोवे

नहीं ॥ याकारणतें तेयटशरावादिककार्यं घट शराव याप्रकारकेनाममात्रही हैं

क्रिरिकेहीमतीतहोते हैं।। तेते दुषिभावकूमातहुमा तथावत् ।। जस वटकारावादिकभावकूमातहुरैभी सामृतिका पूर्वकीन्याई मतिकारू 🛚 । अस्तर्भातहोत्ते हो। तेते दुषिभावकूमातहुमा सोक्षीर पूर्वकीन्याई शोररूपहोड्कै मतीतहोवेनहीं ।। युत्ते यहजान्यानो है।। सोक्षीर पेगमृतिकत्येवतत्याताश्वतिविष् मृतिकारूपकारणक्रंतत्पकह्याहै।। और हेथेतकेतु।।जेषप्तिकारणहानि है।। सो उपादानकारण |५ वैनहीं।। कितु निमित्तकारणहीहोने हैं।। काहेते जोकारण आपणेकार्यविषे अनुगतहोने हैं।।सोकारणही है।। सो उपादानकारण |५ गिकारणकह्याचाहिये।। सोउपादानकारणकौनहे।। समाधान ।। हेथेतकेतु ।। तेज जरु पृथिवी यातीनभूतोंके जेकोईकआवाहिक। । । भे बपादानकारणहोवे हैं।। काहेते ते तेजादिकतीनभूतोंकेअवथवही यथाक्षमते रोहित शुरू कृष्ण यातीनभूतोंके जेकोईकआवाहिक। । । भे दिषिभावकालिवेपे नासक्ष्मातहोवे है।।और ताम्निका पटभावकालिवे नासक्ष्मातहोवेनहीं।। याकारणतेही ।। वाचारंभणंविकारोना पकार्यकारानकारणनहीं है॥कितु सोसीर तादृषिका निमित्तकारणहें॥शंका॥हेभगवत्॥याङोकविपे जोजोभावकार्ये उत्पन्नहोंने हे सो उपादान निमित्त यादोकारणोंकरिकेजन्यहोंने हैं ॥ और सोदिषिभी भावकार्य है ॥ यातें ताद्रिषहपकार्यका तासीरतैभिन्न कोई ॥यामकारका उपादानकारणकालक्षण यास्नकारोने कथनकन्याहै ॥ सोलक्षण परिणामीकारण्विपे घटतानहीं ॥ यति सीक्षोर ताद ि ॥ हेभेतकेतु ॥ जैसे विशेपआकारवाळावोष्टीतिकाकाार्पंडहै ॥ सोम्नतिकाकापिड घटकप्कार्यकीভत्पतिकाळिविपे ताबरकप्कार्य

अतिहोदकैमतीतद्वांनिनहीं। याकारणते सोष्टतिकाकापिट तायटहूपकार्यकीयन्तातिके अपदानकारणनहीं है। किंतु निमित्त । त्रायेका वया जिक्सकारण के किल्लिकारणीकारणीके वादिष्करकार्यकि अञ्जयत्वाहित अपदानकारणनहीं है। किंतु निमित्त ।

े काग्जेर ॥ तेने पासादिकीतिमे अन्ययक्षकित्मियत जे तेज जुळ पृथियो यहतीनभूतहैं ॥ ये तीनभूतही यासिकायापिप अनुगरिहों । १० के मितहोंग्या । जो वस्तु परिणामीहो | १० के मितहोंग्या यहार्या वास्तु परिणामीहो | १० के मितहोंग्या यासिकारणहोंने । अग्रेर जोश्सी मितहोंग्ये । सोवस्तु । सेवस्तु । सोवस्तु । सेवस्तु । सेवस्त

ं गोपिकपरमापककेअभागदुर प्रमरूपक्षमप्तकाभीअभावहोंवेंहै ॥ तेसे मित्रदेशृष्ठीतत्वरूपकपपककेअभावहुर भेदरूपव्याप्यकाभी अभा - ग्वागिशामकर्षेकरिके यहअनुमानसिद्धभया ॥ सृत्तिका यट यहदोनों परस्पर अभित्रहें ॥ भिन्नदेशृष्टीतत्वकेअभाववाछेहोणे ते ॥ के े गरिक द्यानकृपता ताश्चतिनम्हाक्यनकरी कितु तासुजण्ळीहकू विवर्तचपादानत्वरूपकरिकेटप्रतिरूपता श्वतिने क्यनकरी है कहिते ने नुगुणादिक गोक्यानित् भूपणादिककार्यों के परिणामीकारणहोंचे ॥ तो जैसेद्पिरूपकार्यकेटरप्तिकाळावि सेतुरुपरूपपरिणामी कारणादिक प्राप्त प्रतिकारणपी नहींप्रतिहोणेचाहिये ॥ और क्रुंडळा दिककारणभी नहींप्रतिहोणेचाहिये ॥ और क्रुंडळा दिकलार्योकोटरप्तिकार्यों के प्रतिकार्यों ते उत्तिकार्यों ते स्वार्यों हे से क्रुंडळा दिककार्यों के परिणा गंका केगळपेद्री मार्गेहें ॥ सोतिनदोनोंका मत अयुक्ते ॥ काहेतें याछोकविपे जिन जिनपदार्थोंका परस्पर भेदहोंवे है ॥ तेतेपदार्थं प्रा स्पर भिद्योगद्रोशीपेहीगेंतेंई ॥जैसे गो अथ यादोनोंकापरस्परभेदे ॥ याँतें सोगो तथाअथ परस्पर भिद्यभिद्याविपेहीनेंते हैं ॥और सेगु पटिपेगे तथाप्रतिकापटविपे सोभिन्नभिन्नदेशविप्द्यितिषणा हैनहीं॥याँतें तिनोंविषे परस्परभेदभी संभगेनहीं ॥ तात्पर्यवह ॥ जैसे मीगारणनर्गे हैं ॥किंतु विनर्तेउपादानकारणहें ॥ इतनेक्रिक कारणविषे सत्यक्पता निरूपणकरी ॥ अच तिसीकारणविषे आद्वितीयक पता है स्पट करणे गात ने प्रम कारण कार्य दोनों के भेदाभेदपक्षका तथाकेवळभेदपक्षका खंडनकरें हैं ॥ हेशिष्म ॥ सांक्ष्यज्ञास्त्रवाहे | नगाभद्रपातादिकमीमसिक उपादानकारणका तथाकायैका परस्पर भेदाभेदमानेही।और नैयायिकबादीती ताजपादानकारणका तथाका

। याअनुमानकरिक

्गं स्तित्योगे हैं ॥ श्का॥हेसिद्ति॥ पटादिककापते तेतुआदिकदेशविपरहेहैं ॥ और तेतेतुआदिककारण भूतछादिकदेशवि स्पर्दे ॥ पान गान पत्तात्मारणका तथाकापका मित्रमित्रहोदेशहे॥यति सोतुमारहितु पक्षविपेशवृत्तिहोणेते स्वरूपासिद्धनामाहेत्वाभास भगनशंगी हैं॥ वे भिनदेश्रुतित्तके अभववालेभी नहिंहिषे हैं जैते गौ अन्य यहदीनों हैं।

ताकारणका 👌 अ॰ 9:

॥गाँ गोराण्कारणकामेद्पत समदेनहीं॥और भेद अभेद यहदोनों परस्पर विरुद्ध हैं॥ जहां भेदरहेहै तहां अभेद रहेनहीं ॥ और

तिषे एटप्टादिकप्दायोक्ट्रिमिषणेक्षुञ्जभवकरणेहारे जेलोकहैं॥तिनलोकोंने सीकार्यकारणका भिन्न भिन्नअधिकरण अनुभवकरीतानहीं

पन र गोरे ॥ सोरेपङ आपपीकरुपनामाबकरिके कथनकऱ्याहे ॥ वास्तवरी तिनोका भिन्न भिन्नअधिकरणनहीं है॥ काहेंने भूतछादिक

ार अपेर रहेर तरिपेद रहेनहीं ।यित सिमेदामेदपक्षमी समैवनहीं।।यति ताकारणकार्यका केवळअमेदपक्षही सर्ववादियोक्कअंगीकार कारणाहिये। जैसे रजीविपकिल्पत नेसर्पदिक ।। योते नेसर्पादिक रज्जुरूपकारणेते भिन्नहोड़केप्रतीतहोंनेनहीं ।। योते प्रत्यादिककार्यमी वित्तकारणों ते भिन्नहोड़के प्रतीतहोंनेनहीं ।। याते यहचटादिककार्यमी तिनम्रतिका । हिस्सारणों ते अभिन्नहें ।। योते यहचटादिककार्यमी तिनम्रतिका

<sup>दे ॥ गार्गस्पागिदरेतुरे ताकारणकार्यकाशभेद मिछ्होइसकैनहीं ॥ समाथान ॥ हेबादी ॥ ताकारणकार्यका जोतुमने भिन्नभिन्नदेश क</sup>

सुवैविद्वानुपुरुषोंक् अनुभवक्रिक

ताअपरोक्षश्रमकोनि

त्तारतहण्येद्वानदुए तेपटादिककार्यभी प्रतीतहोंमैनहीं ॥ इसप्रकार कारणकीअद्वितीयरूपता सर्वविद्वानुपुर सिद्ध ॥ किंग ॥ याटोकोंक पटादिककार्योविषे जोभेदश्रमहोंनेहैं ॥ सोभेदश्रम अपरोक्षरूप है ॥ याते १ गुति ताकारणकेपरोक्षतानेतहोंनेनहीं ॥ किंतु ताकारणकेश्वपरोक्षद्धानकरिकेही ताभेदश्रमकीनिश्चितिहोंहें है ॥ ऐतिषेत्रीयादिकरिशावोकाश्वमते ॥ सेक्ष्म = गरोक्षरूपते ॥ याते हिन्सः देकहिशावोक्षरसङ्ख्वान स ार्ग तीकीएणकपरीसद्यानतिहोषेनहीं ॥ किंतु ताकारणकेअपरीसद्यानकरिकेही ताभेदअपकीनिद्यतिहों है ॥शिषे जीपशिमारिकरिशाबेकिप्रमते ॥ साअम ३ परीक्षकपहै ॥ यति हि नयुः देकदिशाबेकिपरीस्विति गरी ॥ एतम् किनप्रभाविकारिकारी अमर्थे

। जैसे पूर्वादिका इ सांभ्रमकीनियुत्ति

शितान । और देवतकेतु ॥ जेते पटकारानादिकपदार्षे परस्परभद्गाल्डीज ते कायेरूपह ॥ ओर् कायेरू पेहाँ जायेरू पेहाँ ते ने /। तह्मकारणोनिपे पटादिककायोंकेभेदकेअभावकूनिश्चयक्रिकै तिसतेंअनंतर तिसीहष्टांतकरिकै तापृथिवीजलतेजेह्पकायेकेभेदकेअभाव १) कुं ग्रानाह्मकारणीवे निश्चयकरे॥ श्का॥हेभगवय् ॥ पटादिकपदार्षे भेदवालेहें याँते कार्यहर्षे ॥ यहनोआपर्ने भेदकपहेतुतें॥ ंशिताम ग्रीयो नङ तेन रूपकारणते भिन्नसतावाहेनहींहैं ॥ तेसे तेप्रथिवीजङतेनभी पररपरभेदवाङेहोणे तें कार्येरूपहींहैं ॥ और कार्यरूप १ होणे ते तेप्रथिवीआदिक तापरमात्मारूपकारणते भिन्नसताबोङ नहींहैं॥तात्पर्ययह॥यहअधिकारोप्रकृप प्रथम प्रथिवी जङतेन यातीनभू॥ ्रीकृषंक्षता सिद्धक्रीहे ॥ सोसंभवैनहीं ॥ काहेंतें जोहेतु आपणेसाष्यपदार्थकुं छोडिके अन्यत्र नहींरहेहे ॥ ताहेतुतेही तासाष्यपदार्थकी।

♦ तिहितो दे ॥ और जोहेतु आपणेसाध्यक्ष्ट्रोडिके अन्यत्रभीरहेहै ॥ सीहेतु व्यभिचारीहोपै ॥ ताव्यभिचारीहेतुर्ते साध्य भिनीतिहितोनिहागित्रो सोभेद्रुशहेतुभी कार्यत्वकेअभाववाङेआत्माविपरहेशियति सोभेद्रुपहेतुभी व्यभिचारीहै।।ताभेदरूपहेतुर्ते का ्रात्मागिरहेनहीं॥यातं ताआत्माषिषे कार्यक्ष्पता सिद्धहोषेनहीं॥ शंका॥ हेभगव्य ॥ सोजडताषिशिष्टमेद् अविद्याषिपेरिहेहै॥पर्तु Y|पिद्रातिषे ताशिवाह्रं कार्येरूप अंगीकारकऱ्यानहीं II किंतु तिद्धांतिषेषे ताअशिवाङ्अनादिमान्याहे II यति सोजडताविशिष्टपेदरू| ै| ऐरंतुभी व्यभिनारीहै ॥ समापान ॥ हेशिष्य ॥ ताशिव्याविषे यद्यषि उत्पत्तिरूषकार्यतारहैनहीं॥तथापिअषिष्टान्विषेकल्पितत्वरूषका र्रुपरेतुकेशभावहुष्मी सोकार्षणा किस्वासतैनहींहोत्रे ॥ समाषान ॥ हेत्रिष्य ॥ ताआतमाविषे जडताविशिष्टभेदरूपहेतुकेअभावहुष 🎖 | अपरा साकायंता कारणसहितहे ॥ तहां ताकायंता कारणतेरहितहे यहप्रथमपक्ष जोवाद्रिअंगीकारकरे सोसंभवेनहीं ॥ काहेते| गंगेकोतिह्निते नहीं।समापान।हिन्निष्य।।जडताषमंविशिष्योभेद्है ॥ सीभेदरूपहेतुहीकार्यपणेकीसिद्धिकरेहै ॥ सीजडताविशिष्टभेद गित ताशीयाविपेरिदेहैं ॥ याते सोजडताविद्यिष्टभेदरूषहेतु व्यभिचारीनहींहै ॥ शंका ॥ हेभगवत् ताआत्माविषे ताजडताविशिष्टभ गी गोगारी फार्यरूपता अंगीकारकरे हैं।।ताबादीसे यहष्टळाचाहिये ॥ ताआत्माविपेस्थित जोकार्यताहै ॥ साकार्यता कारणतेरहितहै ॥

अ० **५२** तकार्यताभी कारणतेरहितहोणीचाहिया।और सोबादी जो गुअथिषे इए।पितिकरे सीसंभवेनहीं ॥ काहेते घटपटादिककार्यीविषे मृतिकातंतुआदिकोंक्रंकारणता सर्वेछोकोंक्रं अनुभवकरिकैसिद्ध यातें कारण है॥ और याआत्मगुराणकेअष्टमअध्यायविषे कारणतिविनाही कार्यकीउत्पातिविषे अनेकप्रकारकेद्रपण कथनकरिआये हैं ॥ ै से आत्माविपेस्यितकार्यता कारणैरहितहै ॥ तैसे घटपटादिकजगत्विपे

हपूछाचाहिये ॥ सोआत्माकाकारण असत्यरूपेंहे अथवा सत्यरूपेहै।।तहां सोआत्माकाकारण असत्यरूपेंहे यहप्रथमपक्ष जोवादी अंगी

ें तीवना कार्यकीउन्पत्तिसंभवेनहीं ॥और साआत्माविपेस्थितकार्यता कारणसहितदे॥यहदूसरापक्ष जोवादी अंगीकारकरें ॥

मृतिकाततुआदिकसत्यकार णों तेंही उत्पन्नहों हैं ॥ असत्यतें सत्यकीउत्पत्ति कहांभीदेखणेविषेआवतीनहीं ॥ ओर यहआत्मादेवभी सर्वेछोकोंकेंअनुभवकरिके त कारकरे सो संभवनहाँ ॥ काहेते याङोकविषे सत्यरूपकरिकैप्रसिद्ध जेपटपटादिककार्थ हैं ॥ तेसत्यकार्य

माशुतिस्मृतिक्पमान्नक्रिके सन्यक्ष्पतैहीप्रतीतहोंने है।।याते तासन्यआत्माकी असन्यकारणतेंउन्पति संभवेनहीं ॥ जोकदाचित् ताआ 

स्तुषिपेही आत्माकीकारणता संभवहोइसकेंहै ॥ तासत्यवस्तुकेअभाविषे आत्माकीकारणतामानणी निष्फठहै ॥ किंगा याछोकिषिपे ु हहे। किंग आत्माकाकारण असत्यक्ष्यहे याग्ननिष्टियतजोअसत्यकान्द्हे॥ ताअसत्यकान्दकाअर्थ सत्यवस्तुकाअभाग प्रतीतहोने गिकीअपेक्षा अवश्यकरे है ॥प्रतियोगीकेज्ञानते विना अभावकाज्ञा नहोंनैनहीं ॥ यातें सोसत्यकाअभावरूपअसत्यभी आपणीसिद्धिषिपे सत्यरूपप्रतियोगीकीअपेक्षा अवञ्यकरिक्रेकरेंगा ॥ यातें है।।और यालोकमिपे जोजाअभावहोवै है।।सो आपणेज्ञानिषेपे प्रतियोग

कोईभीअभाव किसीभीकार्यकेप्रति कारणहोइसकैनहीं ॥ यहवात्तों पूर्वअप्यायविषे कारणोंकविचारप्रसंगमें विस्तारतेकथनकरिआ गेही।पति ताआत्माकाकारण असत्यहै यहप्रथमपक्ष संभेनेनहीं ।। और ताआत्माकाकारण सत्यहे यहद्वसरापक्ष जोवादीअंगोकारकरे ।। नमनिसे यहपरतनाहिके ।। मोआत्माका सत्यकारण परिक्वित्वहें ।। अपया अपरिक्विहें

हैं। यद्मयमपक्ष जोवादी अंगीकारकरे सोसंभवेनहीं ॥ काहेरें याछोकविषे जोजोपदार्थ परिच्छिन्नहोंवे हैं ॥ सोसोपदार्थ जडहीहोंवे हें ॥ जोर् ्र् हैं जोजोपदार्थ जडहोंवे हे ॥ सोसोपदार्थ कार्यरूपहोहोंवे हे ॥ और जोजोपदार्थ कार्यरूपहोंवे हे ॥ सोसोपदार्थ आपणोडप्पातीवेपे दसरे हैं हैं|कारणोंकीअपेश अवस्यकरे हे ॥ जैसे यटादिकपदार्थ परिच्छिन्नहोंजेते जडहें ॥ और जडहोंजेते कार्यरूपहोंजेंते कारण है |पङ्गेणॅतॅ आपणीउन्पातिषिपे किसीदूसरेकारणकीअपेक्षा अवङ्यकरेंगा ॥ आगेतें सोकारणभी आपणीउन्पारीषिपे किसीदूसरेकारणकीअ 🎖 हो। सोसोपदायं अनात्मारूपहीहोंने हैं ॥ जेंसे ग्रहादिकपदायं आत्मांतिभिन्नहोणेंतें अनात्मारूपहुँ ॥ और याठोकषिपे जोजोपदायं ्री शनात्मरूपहोंने हे ॥ सीसोपदार्थ भोकाआत्माके सुखकासायनहोंने है ॥ जैसे गृहज्ञय्याआदिकपदार्थ अनात्मरूपहोंगेतें भोकाआत्माके । गुरफेसापनहों है ॥ सीसोपदार्थ जडहोंने है ॥ जैसे भोकाआत्माके । गुरफेसापनहों गडहोंने है ॥ जैसे भोकाआत्माके । गुरफेसापनहोंगे ते तेग्रहादिकपदार्थ जडरूपहोंने है ॥ जैसे । जैसे भोकाआत्माके । गुरफेसापनहोंगे ते तेग्रहादिकपदार्थ जडरूपहोंने हे ॥ जैसे । जैसे । जैसे । जैसे । जैसे । जैसे । जैसे पहोंगे तेग्रहादिक कार्यरूपहोंने है ॥ आसोपदार्थ कार्यरूपहोंने हे ॥ सोसोपदार्थ किसीकारणकरिकेनप्रहोंने है 🌡 कीअपेक्षायाछेंहे ॥ तेसे सीआत्माका सत्यकारणभी परिच्छित्रहोणेतें जडरूपहोंमैगा। और जडरूपहोंणे तें कार्यरूपहोंमेगा।और कार्यरू ||ताअनगस्यादोपकेनिवारणकरणेवासतै सीआत्माका सत्यकारण चेतनरूपहे तथाअपरिच्छित्ररूपहे॥ यहदूसरापक्षही ताबादींनें अंगीकार हरणाहोंनेगा॥ याक्षेत्रिपेभी यहविचारकऱ्याचाहिये॥ सोआत्माका सत्तारूपकारण आत्मातेंभिन्नहे ॥ अथवा आत्मोतेंअभिन्नहे ॥ तहां ॥ जैसे कार्यरूपहोणेते तेग्रहादिकपदार्थ मृत्तिकादिककारणोंक्रिकेजन्यहें ॥ तैसे सीआत्माकासत्तारूपकारणभी आत्मातिभिन्नहो ]||ऐक्षाकरेगा ॥ सोदूसराकारण किसीतीसरेकारणकीअपेक्षाकरेगा ॥ इसप्रकार कारणोंकीपरम्परामानणेनिपे अनवस्थादोपकीप्राप्तिहोंचैगी ॥ गोसतारूपकारण आत्मातिभिन्नहै यहप्रथमपक्ष जोवादी अंगीकारकरे ॥ सीसंभेषैनहीं ॥ काहेते वाछोकविषे जोजोपदार्थ आत्मातिभिन्न अवङ्यहोषेगा ॥ और कार्यरूपहोणे तें किसीइसरेकारणकरिकेजन्यभी अवङ्यहोषेगा णते प्रवंडत्तपरम्पराक्रिक्शयंह्पभी

अ॰ % ।गेते सोदूसराकारणभी किसीतीसरेकारणकरिकेजन्यहोंचैया ॥ इसप्रकार कारणोंकीपरम्परामानणेषिषे पुनःपूर्वकीन्याई अनत्तरथादो 📗 पकीप्राप्तिहोंगेगी ॥ ताअनवस्थादोपकीनिद्यत्तिवासतै ताआत्माके सत्तारूपकारणक्षं तावादीनें आत्मारूपमान्याचाहिये ॥ तथा चेतनरूप मान्याचाहिये ॥ तथा आनंदरूपमान्याचाहिये ॥ तथा सर्वभेदतैरहित अपरिच्छित्र मान्याचाहिये ॥ तथा कारणतेरहितमान्याचीहिये ॥

यहअर्थसिद्धभया।यहआत्मादेव किसीकारणकरिके उत्पन्नहोंवेनहीं।याकारणतैहीं वेदकीश्रतियां ता आत्मादेवके अजकहें हैं।।तय कहे हैं ॥ तथा अग्निआदिकसर्वेकारणोंकाभीकारणकहें हैं ॥ तथा स्वयंज्योतिरूपकहें हैं ॥ तथा सर्वेभेदर्तिरहितकहें हैं ॥ ऐसे आत्मादे वक्तेंहीं यहछादोग्यउपनिपद्कीश्रति सत्ज्ञब्दक्रिकेयजकरें हैं ॥ हेश्वतकेतु ॥ साश्रति तासत्ज्ञब्दकरिके याआत्मादेवके केवछ सत्य रूपताक्क्यनकरेनहीं ॥ कितु साश्रति तासत्ज्ञब्दक्रिके याआत्माके चेतनरूपताक्षे तथाआनंदरूपताक्र्भी कथनकरें हैं ॥ कहितें सत् हपतासंभवेनहीं ॥ याते तावादीने जोआत्माका सत्ताहृपकारणमान्याहै ॥ तासनाहृपकारणकुंहीं हमवेदांती आत्माहृपमाने हैं ॥ याते ऐसे आत्मारूपसत्ताक्षं जभी तावादींनें आत्माकाकारणमान्या ॥ तभी ताआत्मारूपसत्तारूपकारणतेंभिन्न दूसरेकिसोकार्यविषेते। आत्म

चित् आनंद आत्मा याचारिपदार्थोका जोकदाचित् परस्परभेद अंगीकारकरिये।। तो ताभेदरूपवस्तुपरिच्छेदरूपहेतुर्ते तिनसत्यादिकचा रोंबिपे घटादिकोंकीन्याई जडतासिछहोंवेगो ॥ और ताजडतारूपहेतुतै तिनसत्यादिकोंबिपे घटादिकोंकीन्याई कार्यरूपता सिछहोंवेगी और ताकार्यतारूपहेतुते तिनसत्यादिकोंविषे वटादिकोंकीन्याई कारणकीअपेक्षासिद्धहोंमेगी।औरतिनसत्यादिकोंकेकारणङ्कॅभी आपणी

उत्पानिषिपे किसीदूसरेकारणकीअपेक्षाहोंनैगो॥और तादूसरेकारणकूंभी आपणीउत्पानिषिपे किसीतीसरेकारणकीअपेक्षाहोंपेगो॥इसप्रकार

्री क्षेत्र निवासक के स्वार्य के स्वयंत्र महित्र कि मेर ता आत्माविष अतिक किपासमया जीजडपणाहै ॥ ताजडपणे के निवास सम्बन्धि का निवासक है ॥ और ताआत्माविष्ठ अतिक किपासम्या जोड़ स्वपणा है ॥ ताड़ स्वपणे के आनंदरान्द निवासक है ॥ और ताआत्माविषे आंतिकरिकेप्रात्तभया जोपरिच्डित्रपणाहे॥तापरिच्छित्रपणेकूआत्मक्षञ्द निष्टत्तकरेहे॥इसप्रकार असत्पडदुःख परिच्छित्र तारूपकीनिद्रुतिका्कि तेसत्यादिकशुन्द पूर्वअज्ञातआत्माकिस्वरूपक्क कथनकरेहैं॥याते तिनसत्यादिकशुन्द्रिविषे प्रनक्षित्रिपकीप्राप्ति ातहुई प्रतीतहांगेहै ॥ शुंका ॥ हेभगवच् ॥ जेसे रज्डुरूपअपिष्टानकेज्ञानद्वुएँतेअनंतर सर्करूपअध्यासकी निद्यतिहोड्जानै है॥तेसे ताअपि 🍴 हैउप्रेशकरिकेही तेवालक ताराबाईं महाराजाहृपक्रिकानिहैं ।तिसे साआरमाह्पसत्ता सर्वभारम्यमानहुईभी यापुरुषोह्ने ब्रह्मवेतागुरु ोनेनहीं।यति यहअयेसिद्धभया।जिसे आकाशतें गंपवंनगर उत्पन्नहोंवें हैं।तिसे सत्यर्वरूपआत्मादेवतें यहतेज जङ प्रथिवी रूपसवंनगत यटज्ञरातादिककायोंतिपे मृत्तिकारूपकारण सर्वेदा अनुगतहुआ प्रतीतहोंवेहे॥ तैते आत्मारूपसताभी याजगत्विपे सर्वपदार्थोंतिपे अन् ष्टानकपुसताकेज्ञानद्रपुर्तेअनंतर यासंसारकपअध्यासकीनिवृत्तिहोणीचाहिये ॥ और ताअधिष्ठानकपुसत्ताके ज्ञानद्रुषभी यासंसारकपअ आत्मारूपकरिकेशाननहीं होने हे ॥ तवपयैत अज्ञानरूपमायाकीनिद्यतिहोंनेनहीं ॥ और जबपयैत ताअज्ञानरूपमायाकीनिद्यतिनहींभई ्रीतपूर्वत्त्रीमायाकाकायेरूप्यहजगत्भी निवृत्तहोनिही ।। और यहअधिकारीपुरुष जभीतागुरुग्नाझिकेडपदेशते तापरमात्मारूपसत्ताक । आसाहपकरिकेदेखें**डे ॥ तभी याअधिकारीपुरुपके ताअज्ञानक्ष्मायाकी निष्**तिहाङ्गावेहे ॥तामायारूपकारणकेनिष्ट्रतहुएतेअ पासकीनियुत्ति देखणेनियेआवतीनहीं ॥ समाथान ॥ हेथेतकेतु ॥ जैसे यद्यपि सूडबाछकोंछं मनुष्यरूपकरिकेतौ महाराजाज्ञातहै ॥ ।भापि तिनमूडबाङकोंकूं पितादिकमुद्धपुरुपोंकेडपदेश्तेविना सीमहाराजा राजारूपकरिकेजातहोंवैनहीं ॥ किंतु तिनपितादिकमुद्धपुरुषो किंउपकेसिना सासता आपणाआत्मारूपकरिकेप्रतीतहोवैनहीं।और जवपयैत याअयिकारिष्ठरुपक्क तातत्पदायेरूपसत्ताका आपणा उत्पन्नहोगेहै ॥ अय् ताआत्मादेविषे विवर्तेउपादानरूपताक्रिकै प्रमसत्यरूपताकू अनेकयुक्तियोंसे निरूपणक्रे हैं ॥

पदर्शीपुरुपक्र मध्यकाङिषिपे प्रतीतहोषे है ॥ तैसे याआनंदर्गक्पआत्माषिपे तीनकाङमेअसत्यक्ष्पहुआभी यहजगत् मायिकेषशत किसीद्वापद्रशीपुरुपक्र मध्यकाङ्षिपे प्रतीतहोषे हैं ॥ याकारणते भी यहजगत् मिथ्याही है।और हेश्वेतकेतु ।जिसे तामायाकिरिकेमीहित प्र्नगरकीन्याई मिथ्याही है ॥ और हेथेतकेतु ॥ ताआकाश्चिपे तीनकाठमें असत्यहुआभी सोगंघर्ननगर जैसे मायाकेवशते किसीदो भी यहजगत् वास्तवर्ते तीनकाछमें हैनहीं ॥ किंतु याआस्मादेवविषे यहजगत् केवछ नाममात्रेते प्रतीतहोवेहै ॥ पुरुपोने ताआकाश्मिषे सोगंधवेनगर देख्याहुआभी तामायादोपतैरहितपुरुप ताआकाशाविपे तागंधवेनगरक गस्तवतेतो तीनकछिषिपेदैनहीं॥ किंतु ताआकाश्विषे सोगंषवैनगर केवळनाममात्रतेप्रतातहोषैहे । त्रीपरहित आस्मादेविषे यहजगत् कदाचित्मी प्रतीतहेषिनहीं। ॥ तेसे याआस्मादेवकेअज्ञानतेहीं यहसर्वेजगत् उत्पन्नहेषिंहे सोगंपवनगर उत्पन्नहों है।

पगळेअज्ञानीपुष्पोंनें याआनंदरवरूपआत्माविपे यहजगत देख्याहुआभी तामायादोपतैरहितविद्वानपुरुष ताआत्मादेवविपे याजगतकेदे खतेनहीं ॥ याकारणतेहीं तेअज्ञानीजीवतीवंथक्ष्रप्राप्तहोंने हैं ॥ और ते विद्वानपुरुष मीक्षक्ष्रप्राप्तहोंनेहें ॥ और हेथेतकेतु ॥ जेते स्वप्त अवस्थाविषे यहएकहीस्वप्तद्रपुरुष अनेकरूपोक्ष्रपारणकरिके किसीरूपकरिकेतों वंथक्ष्रप्राप्तहोंने हैं ॥ और किसीरूपकरिके मीक्ष्रु प्रप्तहोंने है ॥ तैसे यहएकहीआत्मादेव अविद्याकेसंवर्षों अनेकरूपोक्ष्यारणकरिक किसीरूपकरिकेतों वंपक्ष्प्राप्तहोंने प्रप्तहोंने हैं ॥ तैसे यहपकहीआत्मादेव अविद्याकेसंवंपतें अनेकरूपोंकुंपारणकरिके किसीरूपकरिकेतों वंपकूंप्राप्तहोंनेहें ॥ औ रूपकरिके मोक्क्रप्राप्तहोंने है ॥ और हेबेतकेतु ॥ जैसे तास्वप्रअवस्थामें तास्वप्रद्रपपुरुपावेंपे सोवंपमोस वास्तवतिहैनर्ह | पद्मि कार्यकृषते तथानाममात्रहोणेते असत्यही हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार तापरमारूपकारणिषेपेही परमसत्यकृपताअंगीकार भयांहे ॥ तथा घट भूपण सङ्ग इत्यादिककार्योविषे असत्यरूपता कहताभयांहे ॥ हेथेतकेतु ॥ जेसे मृत्तिका सुवर्ण छोह यहतीनों आपपेआपणे पट भूपण सङ्ग इत्यादिककार्योकीअपेक्षाकरिके सत्यरूपहें ॥ तेसे यहपरमात्मादेवभी पृथिवी जङ तेज रूपसर्वेजगत्की। हिस्के सीआहणिपिता ताथेतकेतुप्रत्रकेप्रति मृत्तिका सुषणे लोह यातीनोंषिपे आपणेआपणे कार्यकीअपेक्षाकर्षिकै सत्परूपता कहता।

अपेक्षाकृष्कि परमसत्यरूपंहे ॥ याकारणतें श्रुतिभगवती तापरमात्मादेवकूं सत्यकासत्ययानामकृष्किकथनकरे है।। ऐसापरमात्मादेव तुमरोक्षंभी अषक्यकारिके जानणेयोग्यया॥जिसपरमात्मादेवकेजान्येहुए याङोकविषे कोईभीपदार्थ जानणेयोग्यरहतानहीं ॥ परंतु ऐसा रिसारमादेव तुमने प्रमादकेवज्ञते आपणेगुरुवासि प्रछानहीं।याति हेश्वतकेतु ॥ तापरमात्मादेवकेजानणेवासतै देंअभी प्रनः तिनगुरुवोंके समीपजाइके प्रश्नकर॥ तिनगुरुवोंकेउपदेशतें तापरमारमादेवकेरवरूपकूं जानिकें द्र प्रनः शीघदी हमारेपासआव ॥ हेशिष्य॥ताआर

गेषितांनं जभी इसप्रकारकाषचन ताथेतकेतुकेप्रति कह्या तभी सोथेतकेतु ताआरुणिपिताकेप्रति याप्रकारकाषचन कहताभया ॥ थेत | ्रित्मादेवकाउपदेश अवश्यकरिकेकरते ॥ परंतु तापरमात्मादेवकाउपदेश तिनगुरुवों ने इमारेप्रति कभीभीनहींकन्या ॥याँते यहजान्याजा १ मेंगे। तेहमारेगुरु तापरमात्मादेवकेस्वरूपक्रजाणतेनहीं ॥ हेपिता ॥ वेहमारेगुरु मेंश्वेतकेत्रशिष्यक् आपणेपुत्रोतिभीप्रियजाणतेथे॥याँते लेतुरुयाच ॥ हीपेता ॥ जिसपरमात्मादेवकेज्ञानते यासवेजगत्काज्ञानहोवे है ॥ तापरमात्मादेवकेस्वरूपक्छं तेहमारेग्रुरु जाणतेनहीये ॥ तिन्दमारेगुरुवेंनि हमारे से कोईभीविद्या गुह्मराखीनहीं॥किंतु जितनीकीविद्यातेहमारेगुरु जानतेथे।।सासंपूर्णीवद्या तिनगुरुवों नेहमारे प्रति उपरेशकरीहे ॥ यति प्रनः तिनगुरुगोक्रेसमीपनाणेनिपे हमारा कोईप्रयोजन सिद्धहोनैगानहीं ॥ हेपिता ॥ तिनगुरुगोक्रेआज्ञाक्रपाइ काहेर्न जोकदाचित् तेहमारेगुरु तापरमात्माषेवक्षेत्राणतेहोते तौ हमारेविषेअत्यतंस्रेहबाळे तेहमरिगुरु मेंअद्धावात्झिष्यकेताई तापरमा

गर्कापरित्यागकरिकै तथामनक्रेसावधानकरिकै अवणकराशिव जिसपरमात्मादेवकेज्ञानते यासवैजगत्काज्ञानहोंने हे तापरमात्मादेवविषे | अदितीयरूपताका निरूपणकरेहें॥ हेथेतकेतुशोकोयह नाम रूप किया स्वरूप जगत्देखणेविपेआवे है।किसोहेयहजगत्।।यथाक्रमते स्युर्क सर्हभकेवाचक जे सत् असत् यहदोश्वदहें ॥ तासत्असत्शब्दकरिके कथनकरणेयोग्यहे॥ तथा विससत्असत्शब्द अस्पनभईजा रिश्वरूपतिप्रकेष्ट ।। तथा तासत्असत्शब्द हिस्से ।। ऐसा यहदश्यमानजगत् आपणीबरपति । प् शितिने कथनक-पाहै।।तथा नोपरमात्मादेवकारवह्प तुमने हमरिसपुछाहे।।सो प्रमात्मादेवकारवह्णपे तुमरिप्रति उपदेशकरताहु।।तु रूपे सतामात्रहोताभया ॥ तथा सत् असत् याप्रकारकेशब्दबानतैरहितहोताभया ॥ ताकाछिषि यहसर्वजगत् तासताति भिन्ननहीं

तिकायं इपहों नेगी।ताकार्यं इपसत्तानिषे सर्वेत्रगत्की कारणतासंभवेत् ही ॥ याते इहां सर्वेत्रगत्काकारण इपकारिक वयनकरी जासका है ॥||८| ताकारणरूपसत्ता ताजातिरूपनडसत्तातिविटक्षणही तुमनैजानणी।हेयेतकेतु जेसे स्येकेडद्यतॅपूर्ससंभीरते अंपकाररहे हे।।तेस याजग والمراوعات المزاد المزاد المدارة سيما المامان المامان त्कीउत्पत्तिंपूर्यं यहसत्ताही बाकीरहे है।।और पाहीकारणरूपसत्ताकूं मायारूपउपापिकेसंबंषतें अतिभगवती अञ्याकृतनामकरिकेकथन करें है ॥ हेभेतकेतु ॥ याजगत्कीउत्पत्तिंत्रूषं बोसत्ताषस्तु कारणरूपहोद्रकेस्यितद्वेषे हैं॥ तथा जासत्तारूपकारणक् अतिने अज्याक्र तनामकारिकेकथनकऱ्याहे ॥ सोसत्तारूपकारणवस्तु निर्गुणत्रहारूपहोहे ॥ मिसनिर्गुणत्रहायिषे ॥ यतोवाचोनिवर्तते अप्राप्यमनसासह ॥ इत्यादिकशुतियोंने 'मिद्रान्पुरुषकेभी मनसहितनाणीकीनिवृत्ति कथनकरीहै ॥ तथा जिसनिगुणब्हाविषे यहदेशकाछ तथास्थ्रळसूक्ष्मप क्ष मानाहा सुमन यामनाज्ञास्त्रकारिक मन्नानरम्भी ॥ काकर् मानाना

र्क आपणेसमानजातिवालेड्सरेगीअचादिकोंतें सजातीयमेदवालेहोंवें हैं ॥ तेसे यहपरमात्मादेव तासजातीयभेदवाळाभीहेनहीं ॥ और] नैते याछोकविषे तेगौअथादिक आपणेतैविरुद्धजातिबाठेमहिपादिकोंतैं विजातीयभेदवाछेहोंवें हें ॥ तेसे यहपरमात्मादेव ताविजातीय| र दिलाया॥और नाश्चतिषेपेस्थित एषशब्दकरिके स्वगतभेदकाअभाव दिखाया ॥ और नाश्चतिषिपेस्थित अद्वितीयशब्दकरिके विजा| अउसार फपनफऱ्पाहे ॥ वास्तवर्ते सोअतीलकाङमी ताबक्षविपेनहीं है ॥ अब तानिगुणबृक्षविपे स्वगतमेद सजातीयमेद विजातीयमे र यातीनमेदोंकाअभाव निरूपणकरें हैं।। हेसेतकेतु ।। जैसे याछोकविषे एकहीबुक्ष आषणे पत्र युष्प फळ झाखा स्कंप इत्यादिकअवय गेरगछाभोरिनशी ॥ हेश्वतकेत ॥ यहपरमारमादेव सजातीय विजातीय रुवगत यातीनभेदोंतैरहितहै ॥ याकारणेंते वेदवेतापुरुप यापर| मात्मोदेगक् सतारूपकहे हें इतर्नेकरिकै॥एकमेवाद्वितीयं॥याश्चतिविषेस्यित एकज्ञन्दकरिके तापरमात्मादेवविषे सजातीयभेदकाअभा ारेगसोम्पेरममशासीत् ॥ याश्रतिमें आसीत्पर्कािक पूर्षेत्रतीतकारुका कथनकऱ्याहे ॥ सोभी काङकीवासनायुक्तज़िष्यिकोशुक्षिके किमेदकारिक एक्पतमेदवाछाहोवे हैं ।। तैसे यहपरमात्मादेव निरवयबहोणेतें तार्चगतभेदवाछाहैनहीं।।और जैसे याछोक्रविषे गोअथा ायं शुगकाछ विषेद्रुपनहाँ ॥ तथा अभीयनीमानकाछविष्टैनहीं ॥ तथा आगेभविष्यतकाछविषे होषें गेनहीं ॥ ऐसेनिगुष्यब्राविषे जो ॥

310 S सिद्धभ्या।तिष्रमातमदिव्विषे यहमायावास्तवर्ते हेनहीं।तथा तामायाका स्थुङ्मकार्यभी वास्तवते हेनहीं ।। याते याजगत्कीङत्पति |८ अप्रेतिसित्परमात्मादेवहास्थितहोताभया।तिष्रमात्मदिवतिभित्रयहर्थ्ड्सरमजगत्त्यात्कात्कारणमायानदीदोतेभये।। इतनेकरिकेता 👌 तीयभेदकांगमांव दिखाया ॥ होका ॥ इभगवच्॥याजगतकीउन्पत्तिपूर्वं यदापि ताब्रहाविषे यहकायेजगत्हेनहाँ ॥ तथापि ताकालिषे | ी माया विद्यमानदे ॥ याँते तामायाकरिकेद्दो ब्रह्मविषे सद्वितीयपणा सिद्धहोतेमा ॥ समाधान ॥ हेथेतकेत्त ॥तानिर्ग्रणब्रह्मविषे जगतकेकार 🎉 जताकीसिद्धिकरणेदारी सामाया यद्यपि द्वितीयरूपकरिकेसमावनाहोंवे है ॥ तथापि ताब्रह्मविषे सामाया वास्तवर्ते हैनर्दो ॥ किंतु तामा गाच्छादनकरे हैं।तिसे यहअज्ञानरूपमायाभी अज्ञानीपुरुपेंकिबुद्धिकुआच्छादनकरिकेही तापरमात्मादेवकुं आच्छाद्नकरे हे।।यातें यहअये याकरिकेनोहितअज्ञानीजीवही तामायाक्त्रक्षविपेदेखेई ॥याँते सामाया ताब्रक्षविपे मायाकरिकेहीसिद्धहे।।जेसे इममनुष्योंक्र प्रत्यक्ष्य्रमाण भेपिछगोदिनहे ।।तादिनकुं उऌकपक्षो रात्रिमाने हें।।तहां दिनकेरात्रिरूपताविपे ताउऌकपक्षीका आपणाअनुभवही प्रमाणहे ।। ताके । तैसे याशात्मादेवक्रमीसामाया तीनकाङ्मि स्पर्शकरेनही ॥ अंपकार अयवा मेपादिक याद्रषापुरुपोंकेनेबोंक्रआच्छादनकरिकेही आकाश्चिपिस्थितसूर्यमंडल्क् कार दिलाईदेनैनहीं ॥तेते ब्रह्मवेतागुरुकेउपदेशजन्य आत्मसाक्षात्कारके गोर जैसे यास्येभगवायक्कं सोअंधकार तोनकाळिविपेस्पर्शकरेनहीं ॥ ॥ और हेसेतेकेतु ॥ जैसे अंधकार अथवा मेषादिक याद्यपूर

उनकानेगातने क्यमकऱ्यात्रो असत्कारणवादियोंकामत तामतका निरूपणकरें हें ॥ हेथेतकेतु ॥ इसप्रकार सर्वेभेदेतेरहित सत्तारूपि∭ हारवैक्तिद्रुप्मी हेईक्ष्म्मीप्तरित्तिष्टिनमन तासत्तारूपकारणकेर्यान्तिषे असत्ताकुभंगीकारकरिके तांभसत्ताकुर्यापात्काका

गा अमग्रप्रै ॥ नहांतासत्ता सत्र्प्र व वस्यपमप्त जोवेदांतोअंगोकारकरे ॥ तावेदांतोसे यहपुछाचिषेये ॥तासताविषे जोसत्र रूपता॥ ॥यकारकेदोप कथनकेर्दे ॥ तुमयेदांतियों में सर्वजगत्का उपादानकारणरूपकरिके अंगीकारकरीजा सत्ताहे ॥सासत्ता सत्ररूपदे ॥ अ जमाने । और प्रमत्माह्मसत्ता हं या नगत्का कारणमानजेहारे जेहम्मेदांतो हैं ।। तिनवेदांति बेंकिमतविषे तेअसत्कारणवादी पुरुष

।। मागग्रहप्ता आपणेस्वरूपंतिस्द्रहे ॥ अथग सामत्रूपता किसीयम्रूपरूसरीमताकरिकेसिद्धे ॥ तहां तासत्ताषिपे सासत्रूपता नक्पंतीफ़िद्र यक्ष्यमपश जोवेदांतीअंगीकारकरे ॥ तो ताससाविषेअससातिष्ठिभणता सिद्धनहिंहिषिगी ॥ काहे ते जेसे ताससा

गहनई। ॥ और सोनदोतो जोयदक्डे ॥ वासत्तानिपेतो अस्ति यापकारकीमिष्मुखप्रतीतिकीनिपयतारहे है ॥ और असत्तामिषे सानि | गिर स्तरूपते सत्रूपताहे ॥ तेसे ताअसत्तात्रिपेभी स्वरूपतेसत्रूपतासंभवदोइसकेहे ॥ ताकेनिवृत्तकरनेषिपे कोइभीषादी समयेहोइ| भो संभीनरी ॥ कार्त नासताषिषेदी साविभिमुखमनीतिकीषिष्यतारहे है ॥ असत्ताविषेरहेनई॥पहवात्तां जिवेदांतीनेअंगोकारकरोहे॥| ऽगोंकासकेत ताअसतापिपे गिष्मिसप्रतात्रतीतिकीविषयतामानणेविषे प्रतिवंग करिसकैनई।।एकअधिकरणवृत्तिपदार्थोकाहो परस्पर प्रतिव भिगगमनीनिकीगिष्यतारदतीनर्ही ॥ याते साविषिमुखमतीतिकीविष्यताही तासत्ताविषे ताअसत्ताते विञ्जणताहे ॥ सोषहताकाकहणा गिरिगठ शापणेकुछगम्कीनगई आपणेषुद्रपुरुपोकेतंकेतमात्रतेहोसिद्धहै ॥ कोईवस्तुकेस्वभावकेअनुसारनहींहै ॥ यातें सोतिनोकेबुद्धपु 'पप्रतिरोपकभागरोपे हे ॥पाँतें तासत्ताकीन्याई ताअसत्तात्रिपेभी सातिषिछलप्रतोत्तिकीविषयता संभवे हे ॥ किंदा ॥ याजगत्कीउत्पत्ति

ं फाटिंगि गगि तासतागिपे गिपिगुसप्रतीतिकीनिप्यता संभवहोइसकैहे॥तथापि याजगत्कीउत्पत्तिरेंपूर्वकाङ्मिपे तासत्तामिपे सानिषि पुगप्रतीपिकीगिषयता संभयतीनहाँ॥काहेते चिदाभासपुक्तअंतःकरणकीर्युत्तिकानाम प्रतीतिहै ॥साप्रतीति चिदाभासपुक्तअंतःकरणरूष्| ्र माताकेआश्रितरहे हे ॥ सोप्रमाता याजगत्कोउत्पत्तिरैं ध्वेकाञ्चिषे हैनहीं ॥ ताप्रमाताकेअभावद्वुष् ताकाञ्चिषे प्रतीतिभीसंभेवनहीं ॥ ﴿ ४ याते ताजगत्कीउत्पत्तिर्धेवकाञ्चिषे आपदीशविद्यमानहुई साविषिभुत्वप्रतीति तासताकीसिद्ध किसप्रकारकरेगी।किंतु नहींसिद्धकरेगी ﴿ १ और तासताविषे सत्यहप्ता किसीद्वरीसताकरिकेसिद्धे यहदूसरापक्ष जोवेदांतीअंगीकारकरे ॥ तो तादूसरीसताविषे सत्यरूपताके सि ततानिपे पटादिकपदार्थोकीतुरुयता प्राप्तहोवैगी ॥ किंग याअंत्यपक्षिपे पटादिकपदार्थोकेतुरूपताक्रंप्राप्तभई जातताहै ॥ तासता उत्रउत्समातीविनाही सत्यक्पताव्यवहार सिद्धहोहसकैगा।ायाँते ताअंत्यसतातिषूष्प्सतावोकीकल्पना व्यथेहोषेगी।।किंता तिनवेद्ाित योंनें सर्वेजगत्काउपादानकारणरूप जासत्ताअंगीकारकरीहै॥सासता निर्विकारस्वभावयाछीहोणेतें एकरूप्हे।।अथवा पुरिर्गामीस्वभाववा ठीहोणेतें अनेकरूपहै॥तहां सासता एकरूपहे यहप्रथमपक्ष जोवेदांतीअंगीकारकरें ॥ तौताएकरूपसताविषे ताअसतातें कौन्विठ्सणता लिख होनेगी। किंतु सासताभीताशसत्ताकेही तुरुयहोंनेगी ॥ और सासता अनेकरूपेंहे यहदूसरापक्ष जोनेदांती अंगीकारकरे ॥ ती ता रणीहोंनेगो ॥ इसप्रकार पूर्वपूर्वसत्ताविषे सत्यरूपताकेसिद्धकरणेवासते करुपनाकरी जेउत्तरउत्तरसताहि ॥ तेसवैसत्तानियतसंख्यातेरिहत असंस्यातहें ॥अथवा तेसत्ता नियतसंस्यावाछींहैं॥तहां तेसत्ता असंस्थातहें यहप्रथमपक्ष जोवादी अंगीकारकरें ॥ सोसंभवनहीं ॥काहे तें हीसिद्धहोषेगी॥सर्वेसत्ता सिद्धहोषेनर्हो ॥ और तेसत्ता नियतसंख्यावाछिहिंयहदूसरापक्ष जोषेदांतीअंगीकारकरे ॥ सोभी संभवेनर्हा ॥ काहे द्धकरणेवासते कोईतीसरीसत्ता करपनाकरणीहोषेगीशाऔर तातीसरीसताविषे सत्यरूपताकेसिद्धकरणेवासते कोईचतुर्थसत्ता करपनाक ते असंस्यातसर्मता कमक्रिकै अथवा एककालिंपे किसीभीजीवक्षं प्रतीतद्दीवैनद्दी।याँते तिनअसंस्यातसर्वेत्ततावोविपे कोईएक्सत्ता तें तिन्समेमतागोनिषे गोअंतकीमताहै।। साअंतक्षिमता ताअसतातिनिञ्सण सिद्धनहींहोषैगी ।। किंतु साअंतकीसत्ता ताअसताकिसमा हिनिगी।और ताअंतकीसत्तानिपे दूसरीसतातैनिनाही जोसत्यरूपताब्यवहारकीसिद्धिमानीं गे ॥तौ ताअंतकीसतातेंपूर्वसतायोंनिपेभी भी जोकदाचित, याजगत्तिपूर्व स्थितिअंगीकारकरीमे ॥ तो ताकाङिभेषे पटादिकप

জ ত

.

ास्ट्र हर्तमा ११ एक मास्तानीमानामानिका मन्त्रका मान्त्रका प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त मान्त्रका मान्त्रका भ | प्राप्तिकारायमी तासताकीन्याई याजगत्कीउत्पतितिषु अवश्यकिरिकार्वेग ॥ यति ताषुकाछकी तथाइदानीकाछकी परस्पर निश्चा तहाँ सोकापैसत् रूपहाँवेदे यहप्रथमपक्ष जोवादीअंगोकारकर सोसभेनेनहीं।।काहतें जैसे सिष्केआदिकाङविपे असत्कारणतेंसत्कायैकी| उत्पतिहोंगेदे ।। तेसे हदानींकाङविपेभी असत्कारणेते सत्कायैकीउत्पत्ति किसवासतेनहींहोती ।।किंतु होणीचाहिये ।। और सिष्केआ दिकाङविपेतो ताअसत्कारणेते सत्कायैकीउत्पत्ति होंगेहै ।। और इदानींकाङविपे असत्कारणेते सत्कायैकीउत्पत्तिहोतीनहीं ।। याअ ता सिद्धनहाँहोगेगी ॥ यति तासत्तानिषे अनेकरूपताभी संभगैनहाँ ॥ इसतेंआदिछेकेअनेकप्रकारकेंद्रपण तासत्तानिपेपात होंबे हैं ॥ याति अन् तिनअसत्कारणबाद्योंकेमतका खंडनकरे हैं।|हेभेतकेतु।|इसप्रकार असत्कारणकीसिद्धिकरणेवासते तेमद्धुद्धिवादी अनेकप्रकारकी ग्रिकेआदिकाछिषे ताससत्कारणते जोयहनगत्रूपकार्यं उत्पनहोंषे हैं ॥ सोकार्यसत्रूपहोंषेहें ॥ अथवा सोकार्यं असतरूपहोंषे हे ॥ सासत्ता यानगत्काकारणनहीं हे ॥ किंतु असताही याजगत्काकारणहे ॥ इतनेकारिकेतिनअसत्कारणवादिषोंकामत निरूपणकन्या ॥ उतके कथनकरें हें ।। और तेवादो वास्तवनेंगेंबितपणेंतैरहितदुषभी आपणेक्षें मिथ्याहीपंडितमानेहें।ऐसेवादियोंकेप्रति यदपूछाचाहिये ।।

तीसिद्धिकरणेहारी कोईग्रीत नावादीने कहीचाहिये ॥ और तीकार्य असत्रुह्नपढ्ठे वहदूसरापञ्ज जोवादी अंगीकारकरे ॥ सोभीसंभेषे नहीं। काहते असत्कारणते असत्कार्यकी उत्पत्ति तीनका अविषेभी होवैनहीं। जैसे असत्वेच्या प्रत्रहपकारण ते असत्तनरशुंगह पकार्यकी

उत्पत्ति कदाचित्तभीक्षोषेनक्ष्यं ॥ जोकदाचित् असत्कारणैते असत्कार्यकीउत्पतिहोतीहोने ॥ तो असत्वंच्याषुत्र ते असत्वरत्युगको |४ भी उत्पत्तिहोणीचाहिये ॥ यति जैसे असत्वरत्तुविपे कारणकपतानहींसभवैहे ॥ तैसे असत्वरत्त्रविपे कार्यकपताभीसभवेनहीं ॥ यति तिनसवेगादियोने ताकार्यके सत्यकपहीमान्यावाहिये ॥ तासत्कार्यको असत्कारणतेउत्पत्ति कदाचित्तभीसभवेनहीं ॥ यति | पारोने पूर्व विकल्पकारिक जेजेदूपणकथनकरेथे तिनदूपणोकीनियुत्तिकरेंहैं ॥ किंवा॥साकारणरूपसत्ता आपणेरचरूपतेंहीं सन्यरूपताकुं गासत्कापैका कारणभी सत्पहीमान्याचाहिये ॥ यति ताअसत्कारणबादीने पूर्व जेजेविकल्पकरेथे ॥ तेसंपूर्णविकल्प ब्यथेही हैं अब ता|

तहांतहां सत्परूपताहोंनेहे याप्रकारकीन्यासिसंभवैनहीं ॥ जो याप्रकारकीन्यांसि अंगीकारकरिये ॥ तो स्वरूपते अग्निषिषे उण्णतारहे हे ॥ योतें स्वरूपते जङ्गियेभी उज्जताहोणीनाहिये ॥ और जैसे पार्थिवहोणेतें यट जङ्केआनयनरूपिक्रपार्छे सिद्धकरेहे तेसे पार्थिव भी स्वरूपतेंसत्यरूपताहोणीचाहिये ॥ यहजोवादींने दूपणकथनकन्याहै ॥ सोदूपण न्यांतितैरहितहै ॥ काहेते जहांजहां स्वरूपदींचे हे

होगतें छोटमी ताजरुकेशानयनरूपिकपाक किसगस्तेनहीं सिद्धकरता।। इसतें अदिरुक अनेकप्रकारकेट्रपण तिसवादीकेमतिषेप प्राप्त हो हो है।। तिनसंबुद्धपण विस्वादीकेमतिष्य प्राप्तता हो है।। तिनसंबुद्धपण विस्वादीकेम्बर्गकरणेते तावादीकेक्वरणेते तावादीकेक्वरणेते हो। कार्न हे असत्तातें जीभित्र है। कार्न तें असत्तातें जीभित्र है। कार्न तें असत्तातें जीभित्र है। कार्न तें असत्तातें जीभित्र है। विद्यातें जीभित्र हो विद्याते जीभित्र हो विद्याते जीभित्र हो विद्याते हो। कार्म तावादीने हो। कार्म तावादीने हो। विद्याते हो। विद्याते हो। विद्याते हो। विद्यात विद्यात हो। विद्यात विद्यात हो। विद्

भीप्रप्रहों हे ।किंहत नास्ति याप्रकारकोनिष्पपुत्पतातिकाजीपिष्यहोंये ताकानामअसत्ताहै।। यहजावादाने ताअसत्ताकाळशणक-या।।≾ ी है।। तालस्प्तिपेमी केवळ आप्पेकुळकीपरम्पाही अंगीकारकरणोहीयेगी ॥ शंका ॥ हेसिद्धांती ॥ जोकदाचित तासताको तथाअस गोगिगयहोते हे ताकानाम सताहे ॥ यहसत्ताकाङक्षण जोतुमने पूर्वेखंडनक∽याथा।।सोहमरिक्रभी अंगीकारहे॥ काहेते हमारेसिद्धांतिषिपे नाकी आपणेकुछधर्मकीन्याई सिद्धिमानीमे ॥ तो तिनदोनोंकामेद सिद्धनहींहोंगेगा ॥ समाधान ॥ हेवादी ॥ तासताविपे तथाअसतावि पे एकहपताकेग्रामुहुएमो तिनदोनोंकामहास्मेदेहे ॥ काहेते सतातो भावहर्षहे ॥ और असता अभावहरूपहै।।याप्रकार तिनोंकाभेद सर्व ी समापानकत्त्वा ॥ अव आपणेसिद्धांतकूंअंगीकारकरिके तावादीकशंकाकासमापानकरें हैं।हिवादी ॥अस्ति याप्रकारकेषिधिसुखप्रतीतिका। | जोगियहाँवे हे ताकामाम मनाहे ॥ गरममाक्राक्राक्यमा को नार्जे क्यांनामापानकरें हैं।हिवादी ॥अस्ति याप्रकारकेषिधिसुखप्रतीतिका। अद्रितीयत्रद्रकानाम सत्ताहो। ताअद्रितीयत्रह्राहरूपसत्ताविषे विषिषुखप्रतीतिकीविषयताहरपत्र्यण संभवतानर्ते।।किंतु ताब्रह्मरूपसत्ताका ं ठोक्रोकेअनुभवक्रिकेसिद्ध ।। यति तिनदोनोंकीएकरूपतासिद्धहेविनहीं ।। इतनेंक्सिके ठोकदृष्क्रिंगीकारक्रिके ताषादीकेशंकाका मनगाणीकीअगिषयतारूपही छक्षणहै ॥ अथवा सबैछक्षणोंतैरहितंषणाइँछिक्षणहै ॥ शंका ॥ हेसिद्धांती ॥ जैसे सत्ता मनवाणोकाअहि ॥ सुयंभगनान्क् तामूछिकासंचयहोवनहीं ॥ तेते वेद्निपेक्यनकेच्याजीसताहृपकार। किह्मीभूछिपवि हें ॥ तेसूद्युद्धिपुरुप ताकुतकृष्टभूष्टिकरिके आपहीपराजयक्रेपासहो पशेहोंनैनर्ही ॥ याते हेथेतकेतु असत्हीं याजगत्काकारणहे याप्रकारकेतिनव तासतारूपस्यक्तं ताकुतकरूपाधांठका र द्रिपुरुपदी तागूष्टिकस्किन्यप्तिहोंने हें ॥

्री मापान ॥ हेभेतकेतु॥तेज जरु पृथिनी यातीनधूर्तोकेउत्पनिक्कथनकरणेहारी याछांदोग्यश्चतिका यहअभिप्रायहे॥ अल्पबुद्धिवालेपुरुपा १ कूप्नीकरणकीप्रकियाजानणीअत्यन्तकठिनहे ।यातैतापंचीकरणक्षित्रप्राणीजीअ काशवास्त्रहै॥ तादोनोः उत्पत्तिकीयपेक्षाकरिकेताश्च ते

ंत्र तट पृत्रीयातोनभूतांकोहो उत्पत्तिकथनकरीहे॥परंतु वास्तवतेताछोड़ोग्यश्चतिकाभी पंचीकरणविपेढीतात्पये है॥तापंचोकरणकेनिपे ग्रिगताराष्ट्रमं है।।यति तीत्तरीयकश्रतिका तयाछंदोग्यश्रतिका परस्पर विरोधसंभवेनहीं ॥ अव तेजादिकतीनभ्रतोंके उत्पत्तिकाकम हमनक्रे हैं।। हैसेनकेतु ॥ सोसतबब्ध प्रयम तेनकूँउरपबक्रताभ्या॥तातेनतेंअनंतर जलौंकुँउरपब्करताभ्या ॥ताजलौंतेंअनंतर पुष्यो **ाग्रत्र निनभूनांकृ**साय तादात्म्यमाकक्ष्मातहोताभया॥ हेथेतकेतु॥ जैसे सृष्टिकेआदिकाङ्मिषे तेज जङ पृथ्वी यातीनभूतोंबिषे प्रथम ऽतरायकाराममा ॥ ताष्ट्रशीक्तं अतिषिषे अत्रक्षदकिकथनकऱ्याहो। इसप्रकार तेज जऌ प्रथ्वो यातीनभूतोंईडेडप्पत्रकरिकै सोक र, यातात्र ॥ मेमानोहमामित्र मान निवति गानीकात्र

गर्भक्रीएनकरणेहारा तोत्रराषुनामानमंद्रे ॥ सोजराषु जठराग्निकेतेनकरिकेजन्यहोवे हे ॥ याकारणतें सोजराषु तेजसपदार्थ है ॥ तिस गंशनंगर ग्रीमकारिकरनेवन उत्पन्नहोंने हैं ॥ तहाँ एकती मज्ञकादिक्ष्परनेवन डिब्र्न्क्ष्पहोंने हैं॥ और दूसरे युकादिक्ष्परनेवन अंडन रूप हो। है।।पांर एक्हीस्पेदजका जङीयगद्भिन्दपक्षिके तथापार्थिकअंडजरूपक्षिके संग्रह सभवग्रेहसकेहै ।। याते जरायुज उद्गिज नेत नटका काएपहों है।।और सीजळ प्रवीकाकारणहोंने हैं।। तेसे इस्निक्छिष्मी देखणे मेंआने हैं।।काहेंसे इस्निकाछिषिमी जभी । 1यन तर्न प्रदे ॥ तभी ता तप्त ते जङक्षिष्टि वे ।। और ताजङक्षे पृष्तिं अम्हों है।।यहवातों सबैङोकोंकूं अनुभवित्द । जरायुजनामा जीवांकीजाति प्रथम देइधारीजीवोंकाबीजहे ॥ काहेंते ंदिन गदगोनहीं सगेदेहपारिजीगोक्ष्यीजरूपहें ॥ शंका॥ हेभगग्य्॥बक्षस्त्रोकेतृतीयअच्यायकेप्रथमपाद्विपे ब्यासभगवाद्ये स्वेदज्का ताकारणकेस्वभावकुंअनुसारकरिकेही शास्त्रवेतापुरुपों देगैनकेत्॥ तेत तठ पृथ्वी यहतीनभूतही यासवेजगत्केकारणहें ॥ यातें पामगंद्रभारीनीयोंके तीनप्रकारकेकारण कथनकरे हैं ॥ तहां

यहंदापकारकस्वेदजभी आषणेडपादानकारणरूपज्छो ॥गः गुग्दारेगपनका गिरोगरोगेगा॥ समापान ॥ देशिष्य ॥ ताब्यासभगवाच्का यहअभिप्रायदे॥ जैसे यद्यसिद्धयुशादिकः भूमिक्रेड्यल गेरनक्रिनेडापासंगो है ॥ सेसे मद्यकादिक्पगद्रिज तथायुकादिक्पगंडज

र्शियागिरही शेतभागक्षमकत्याहै ॥ और इहांशापने तास्वेदजका चिद्रच्न अंडज यादोनांमिषेअंतभोंव कथनकत्या ॥ यातै तासुत्रके

्राम्य प्रतिकारक स्थापन के मान्य के ।। तहाँ बहते जीविष तथा जहां के विषय के प्रतिकार स्थापन समिता माने प्रतिकार है ताति नारक कि बहुतक पहाति भेषे हैं ।। तहाँ बहते जीविष तथा जहां के जिल्ला के प्रतिकार समिता नहीं याति यह ना | रिकतीरकेपमें तिसकाङिक्षि हैं नहीं ।हिसेतकेहा। जीचेतन प्राण अपान ब्यान उदान समान यापेचपाणोंकूंपारणकरें है ।। तथा वारंवार वन्पमरण्कीपांसिक्ष संसारक्षेप्रान्होंवें है ।। तथा कुभअकुभफङक्रंपातहोंनेहें ।। तथा वंषकीनिवृत्तिक्पमीक्षक्रंपातहोंने हे ।। ताचेतनका अगरगागिभी ताअंतःकरणका सर्वेषा नाश्होंनेनर्हों ॥ किंतु तासुषुतिअवस्थाविषेभी सीअंतःकरण संस्कारभुतसुङ्मवासनारूपकारिके| नादिक्तिपि नोकदाचित् पूर्वहीं अनुगतहुआहोते ॥ तो श्रीतेनें तापरमात्मादेवका पुनःजीवरूपक्रिकेष्वेश किसवासतैकथनकऱ्याहै रमादेग तीनरूपकारिक तिनतेजादिकांविपे पूर्वप्रविष्हुआनहीं ॥ काहेतें जो प्राणोंकुंधारणकरे है ताकानाम जीवहें ॥ तेप्राणधारणा नगारिते ॥ कार्ते वासुपुतिर्पनेकाञ्चिपे निसप्तकारकाभंतःकरण प्रतीतहोंने हे ॥ तिसीप्रकारकाअंतःकरण तासुपुत्तिंडनरजायत् स्यातारे हे ॥ सोचेतमपरमात्माष्ट्रवही तातेजजङ्गिपेप्रवेश्कारिके ताविचारङ्गकरताभयाँहे ॥शंका ॥ हेभगवय् ॥ सोपरमात्मादेव तिनते ॥ समायात ॥ हेभेतकेत ॥ यद्यपि यहसतपरमात्मादेव कारणरूपकारिकेतो तिनतेजादिकोंनिपे पूर्वेहाँ प्रविष्टहुआहे ॥ तथापि सीपरमा जोचेतन तादात्म्यअष्यासक्ष्रप्राप्तहोषे हैं ॥ ताअंतःकरणउपहितचेतनकानाम जीवहै ॥ गांगें सागीयकाभी तद्गाशहोणाचाहिये ॥ और सुप्रतिषिपे ता जीवकानाशसिद्धांतमेंअंगीकारहेनहीं ॥ समायान ॥ हेथेतकेत ॥ सुप्रति नाम नीनहै ॥ हेथेतकेह ॥ यासबंदेहधारीजीवोंका आपणेआपणेअंगुष्ठपरिमाण ऋदयकमछहोंबे हैं ॥ ताऋदयकमछबिपे ज्ञानशक्तिबाछा र्यामा ॥ देभगगय् ॥ जोअंतःकरणकूंद्यं अविकाबपाधिरूपर्अंगीकारकरोगे ॥ तो सुपुत्तिअवस्थाविषे ताअंतःकरणकानाज्ञहोइजाबे शेतःकरण सर्वेदारहे हैं ॥ ताअंतःकरणकेसाथ

र्गापश्यस्थापिपे मशक्ष्प्रपारदोतानदी ॥ शंका ॥ देभगवन् ॥ अंतःकरणक्षं तथा अंतःकरणकेवासनावोक्कं जोकदाचित् ताजीवात्माका| काछिंगिभी प्रतीतहोंगे हैं।।नोकदानित् सोअंतःकरण तासुप्रुतिअवस्थाविपे सर्वेषानाश्क्षेपामहुआहोते ।।तौ पूर्वेदिनकेअंतःकरणते उत्तर 

गिरहपशंगीकारकरोंगातो तेअंतःकरण तथावासना अनेकहें।।याँतें तेजीवभी अनेकहोंवेगे।।और।।अजोहोकोजुपमाणोद्यशेते।।इत्यादिक गुतियोति एक्दीनीयक्दाहै तिनश्रतियोंकाषिरोघहोषेगा ॥ समायान ॥ हेथेतकेतु॥तामायाविशिष्टपरमात्मादेवरूपकारणिषे याअँतः तादातम्पशप्पास निमाहीप्रयत्नते प्राप्तहोने हे ॥ जोकदाचित् ताअंतःकरणकेकारणकेसाथ याजीवात्माका तादात्म्यसंबंधनहाँहोषी।ती ता करणगासमानिह्माष्टनीवका तादारम्यसंबंध शास्रवेत्तापुरुपोने कथनकऱ्याहै ॥याकारणतेही अंतःकरणादिरूपकार्यकेसाथ ताजीवात्माका तिः करणकेउद्यकाङिषिदी तात्रीयात्माका जोअंतः करणकेसाथ तादात्म्यअध्यासहोवे है ॥ सीनहींहोणाचाहिये।हिश्वेतकेद्याताअंतः क . -

रणकोउत्पतिहुए तथानाशुहुएभी याजीवात्माका उत्पत्तिनाझहोवैनहीं ॥किंतु सीजीवात्मा सर्वेदा एकरूपही है।हिश्वेतकेतु।यद्यपि भिन्न भिन्नशंतःकरणोविपेत्थितहोड्के सोजीवात्मा भिन्नभिन्नरूपकरिके प्रतीतहोंवे है।।तथापि सोजीवात्मा क्तिनअंतःकरणोकेकारणभूतअज्ञान

्री निरूपणकरें हैं । हेथेतकेतु ॥ जैसे याप्तिविपेस्थित जितनेकीवृक्षहें ॥ तिनवृक्षोंविपे जिसवृक्षका मुख्यीज नाझहों हैं।।सोवृक्षही नाझ ४ के प्राप्तदेवि है ॥ दुसरेवुक्ष नाझक्रप्राप्तहोंबेनहा ॥ तैसे यामायाविपेस्थित जितनेकीजोवहें ॥ तिनजीवोंविपे जिसजीवकेअंतःकरणकी ४ । गासरालोकान कहोते है ॥ सोनीवदी मोक्षक्रेप सहेवि है ॥ और जिनजीवोंकेअंतःक्ररणकीवार नावोंकानाक्र नहींडुआहें ॥ तेजीव तामोक्ष केताथभी तादात्म्यसंपद्धंप्राप्तदोवे है।सोअंतःकरणकीवासनायोंकाआधारभूतअज्ञान एकही है ॥ और आत्मज्ञानतैविना ताअज्ञानका नाशभोहोंवेनहीं ॥ ऐतेअज्ञानरूपडपाधिक्कं यहणकरिकेंदी शास्त्रवेताषुरुप ताजीवात्माकूषककेंदेंहें ॥ तथानित्यकहें हैं ॥ और हेश्वेतके उ ॥ आयत् स्वप्न सुप्रुप्ति यातीनअवस्थावोंका निमित्तकारणभूत जेसंस्काररूप कर्मवासनाहें ॥ तथा ब्रत्तिज्ञानरूपजेतःकरणका निमित्त रासनार्गोकानार्ग्रहों हैं ॥ तभी यहजीवात्मा मोक्षक्रंप्राप्तहोंवें हैं ॥ अच अन्वयञ्यतिरेकक्रिके तावासनावोंकेनार्गविषे मोक्षकीकारणता गरणभूत में संस्काररूप ज्ञानवासनाहैं ॥ तिनसर्वेवासनावोंकाआथय अज्ञानहै ॥ ताअज्ञानरूपआश्ययकेनाश्करिकै जभी तिनसर्व

हग्तीनभूतरी। तिनोगिर भेंपरमात्मादेव आपणेनोवह्ष्पतेंत्रवेज्ञकरिके नाम हृप यादोनोंक्रं विविध्प्रकारकाक्रों ॥तथा तानामहृपक्षे स्पृ एकरों ॥ और तानामरूपकेविषिषमकारकरणेविषे तथास्पष्टकरणेविषे याप्रकारकाउपाय हमरिक्षेप्रतीतहोवेहै ॥ तेज जङ पृथिवी यहजे|

रे. हैं, नोत्त कर्नकरें। यो पूर्व प्रवासनाता कि प्राप्ताहरिया ॥ समापान ॥ हे अतेकृत ॥ जैसे स्वप्रजस्थानिषे पहपकही स्वप्रजया पुरुष | है| १ अज्ञानकत्रज्ञते अनेकरूपोहंपारणकरिके किसीहरपक्षिकेती बेपह्यासहरिवे ॥ तथा किसीहपक्रिके मीसङ्ग्रासहरिवे ॥ तैसे पहएकही | इ. श्रीस्क्रिके भीस्क्र्यासहरिवे ॥ जीस् | इ. श्रीस्क्रिके भीस्क्र्यासहरिवे ॥ जीस् | इ. श्रीस्

नेसे तास्मप्रकेमियुत्हुप्तं अनंतर तेरुनप्रकेमंपमीक्ष तास्वप्रद्यापुरुष्क्रपाष्ट्रोषेनहीं ॥ तैसे याआनंदर्सरूपआत्माके साक्षात्कारहुपूर्त

अनंतर सोवंथमोश प्राप्तहाविनहो ॥ यतियह्मथोसिद्धभया॥ जीयोका परस्परभेद् तथातिनजीवोका परमात्माकेसाथ भेद् जोप्रतीतहावि । गोरेगछ उपिरिकेसंगर्त प्रतीतहों है ॥ वास्तवतेती यहजीवात्मा अद्रितीययझ रूपही है ॥ संका ॥ हेभगवन् ॥ यहप्रमात्मादेवह शारि ॥ व्यापकरस्तुकाप्रोश देसणेविषेआवतानहीं ॥ समाथान ॥ हेथेतकेतु ॥ जैसे सपं आपणीवङिषिपप्रवेशकरेंहें ॥ तैसे यहपरमा

गागगत्तिपे प्रोश्करेंदै यहत्रोगाताँ पूर्वआप्नैक्ष्यनकरीथी ॥ सीसंभवतीनहीं ॥ काहेंतें याळोकविपे परिच्छित्रवस्तुकाही प्रवेशदेखणेंभे

भी गरुपामात्मादेग निनतेनादिकभूतोविषेषक्रकरहें॥और हेश्वेतकेतु॥जैसे सुपुतिअवस्थाक्षेत्रापहुआयहपुरुप सामान्यरूपते यद्यापे या|

गृगिरिगिप्रपिष्टुआहे ॥ तथापि निरोपरूपतें प्रविष्टुआनहीं ॥ और सोइंहोपुरुष पुनः जाघत्अवस्थाविषे विशेषरूपकरिक्वाझरीरिविषे

त्मादेग गगत्पिषेषग्रकरेनर्ते ॥ किनु जैसे सर्वत्र्यापकहुआभी यह आका्य पटादिकउपाथियोषिषे प्रवेशकरेंहे॥तेसे सर्वत्र्यापकहुआ|

्री गोशुरुष् ॥ तेसे तेन नङ प्रथिती यातीन भुत्तीतिपे सीगरमात्मादेव यद्यपि सामान्यरूपकारिक पूर्वहीं प्रविष्टद्वआहै॥तथापि विशेषरूप

करिंक कूर्य प्रिटिडआनदीं।।और सीईही परमात्मादेव पुनः तिनतेजादिकोंविपे जीवात्मारूपविशेषस्वरूपकरिके प्रवेशकरेंहे ।। और सोप (गारंगारेग गागिशपरूपकार्क प्रवेशकरणेवासते याप्रकारकाविचार करताभया॥आपणेआपणेकायंविषे प्रविष्ट्रुए जेयह तेजजलप्राथवा

ी दिन्सी मासी व्हान

अ० **१**२ तीनभूतरूपदेवताहै॥ तिनोविषेष्रवेशक्रिके मेंपरमात्मादेव तिसप्कष्कभूतक्षं नवनवप्रकारकाक्रों॥ तिनभूतोंक्रं नवनवप्रकारकरणे ग्याकमते तिनतीनभूतोंकेदोदोषिभागोंविपेमिळाया॥ इसप्रकार तेजादिकभूतोंके आपणेआपणेतौसप्तसप्तविभागहोंवे हैं।।और दूसरभूतोंके ॥ 🌿 वंहीं पहनामरूपदोनों स्पर्भावक्र्याप्तहोंने में ॥ तिसतेहीं यहस्वेजगत जरपन्नहोंनेगा।इसप्रकारकाविचारकारिके सोपरमात्मा देव तिसी भागतो प्रथरूप्टयक्राले ॥ और तिनभूतोंके तीसरे तीसरेविभागके प्रनःतीनतीनविभागकरे ॥ तिनतीनोविभागोंविषे एकएकविभागकु 🎖 पुरार कुरताभया ॥ तारुपयेयह॥तेज जङ पृथिवीयातीनभूताबिषे एकएकभूतके तीनतीनविभाग समानकरे ॥ तहांतिनतीनोभूतोकेदोर

शीप्र आदित्य चंद्रमा विद्युत् यहचारदृष्टांत कथनकरताभया ॥ हेश्वतकेतु आप्रि आदित्य चंद्रमा विद्युत् याचारोविषे जोरकरूप यतीतहोवेहे ॥ सोरकरूप तासप्तभागवाळेतेलकाहीजानणा ॥ और तिनअप्रिआदिकचारों गिषे जोश्चकरूप प्रतीतहोवे हे सीशुक्करूप ारोविभागढोवेहें ॥ यादीप्रक्रियाक्तं छांदोग्यश्चतिविपे त्रिवृत्करण यानामकारिकैकथनक∽याहै ॥ हेशिष्य ॥इसप्रकार सोआरुणिपिता ता रिकेतुपुत्रकेप्रतिअप्यारीपभूत त्रिवृत्करणरूपसृष्टिकाकथनकरिके यहकार्येजगत् कारणमात्ररूपहे याप्रकारकेअपवाद्केकहणेवासतै । जिलेकेअएमभागका जानणा। और तिनअग्निआदिकचारोंविपे जोकुष्णरूप प्रतीतहोंवेहै।।सोकुष्णरूप पृथिवीकेनवमभागकाजानणा ।।

तथाक्वष्णरूपवाठीनापृथ्वीहै ॥ यातीनोंकारणक् जभी तिनअग्निआदिककायातीभिन्नकरिये ॥ तभी तेअग्निआदिककार्य प्रती

स्सपकारतेअप्रिआदिकचारों तेज जळ प्रयिवी यहतीनभूतहृपही हैं ॥ हेश्वतकेतु ॥ जैसे रक्तकप्वाछाजोतेअहै तथाशुक्रहृपवाछाजोजछहै

तरींनिर्ही ॥ याकारणते तेअग्निआदिककार्य मिथ्याही हैं ॥ तैसे जरुरूपजेनदीआदिकहें ॥ तथा पृथ्वीरूपजेपवैतादिकहें ॥ | | भी पूर्वकर्दीगीति तेज जरु पृथ्वी यातिमधूर्तोकेदीकार्य हैं ॥ तिनतेजादिककारणोंकु जभीतिननदीपवैतादिककार्योते पृथककरिय ॥ | | रभी तेनदीपवैतादिककार्य प्रतीतहोंबिनहीं याते तेनदीपवैतादिकपदार्थभी मिथ्याहों हैं ॥ काहते तेअग्निआहिककार केव्यज्ञालीसम्

ी है।। तासत्यप्रमात्मादेगकेज्ञानतेहीं यासगंजगत्काज्ञानहोंने है ।। अय याहीअयंतिषे विद्वान्पुरुप्किमकाञ्जभव निरूपणकरें हैं ।। हे नेरूपणकरेंहें॥होश्ष्याक्षसप्रकार सोटहाङकनामाआरुणिपिता ताश्रेतकेतुष्ठाकेप्रति यात्राद्यप्रपंचिषे मीतिकपणा कथनकरिके मन्प्रा हंकविद्वान्त्राह्मण परस्परमिङिक पूर्वे याप्रकारकेयन कहते द्वानुफ्षोंका जोयाप्रकारकाकक्षाहै ॥ सोअसंगतनहीं है किंतु यथार्थही है॥ काहेंतें यासबैजगत्काकारणरूपने तेज जङ प्रथिवी यह । वृहै ॥ हेथेतकेतु ॥ जेसे आप्रआदिकविकार कार्यरूपहोणेतें मिथ्याहैं ॥ तेसे तेज जङ पृषिकी यहनीनभूतभी कार्यरूपहोणे तें मिथ्याहो ी। किंतु सोपुरुष कारणकेसत्यक्षपताकू तथाकायंकेमिण्याक्षपताकू जाणिक्रिके ज्ञातवस्तुकाही कथनकरेगा ।। काहेते याठोक्षि । ताप्रमात्मादेवकूमी तेविद्यान्पुरुष भछीप्रकार जाणतेभये हैं ॥ ऐसेविद्यान्पुरुषोंकूँ यासबैजगत्काज्ञानहोणाकोहेदुॐभनहीं है इतनैंक निभूतहैं ॥ तिनभूताँ हुंभी ते बिद्यान्पुरुष भछोषकार जाणतेभये हैं ॥ और तिनतेजादिकतीनभूतोंकाकारणरूप जोसतप्रमात्मादेव ।तिनमिष्यततेनादिकभूतोंका जोपरमात्मादेवरूपकारणंढे ॥ सीपरमात्मादेवही सत्यदे ॥ तापरमात्मादेवतीभिन्न यहसर्वेनगत मिथ्या गेर्हे ॥ हमनिद्रास्त्रासमोके विद्यारूपकुठिषेपे जितमकोपुरुप उत्पन्नहोंने।। तिनांषिपे कोईभीपुरुप किसीअज्ञातवस्तुका कथनकरेंग ्रास्त स्टब्स्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्र क्रान्ट्रेस्ट्रेस्ट्रिस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रे | आपणेकारणते सोकाये किचित्मात्रभीभित्रहोंनेनहीं ॥ याते ताकारणकेज्ञानते तेसनेपुरुप समैज्ञताक्ष्राप्तहोंये गे ॥ **न शोग्रशारिकगा**ह्यप्रपंचीषेपे तेनारिकतीनभूतोंकीकार्यंता निरूपणकरी॥अय यास्युळसुक्म**झ्**रीरिषिपे । तकेतु ॥ इसप्रकार कारणकसत्यरूपताक्रेजाणिक परमहपेक्रेपाप्तहुए के

रिमी मुनैफड़ी निमि मेन मत्त्र मुख्ती

र्गरैके प्रथिबी जङ तेजयातीनरूपक्रिक्तीनप्रकारकाहोंबे हैं।|हेश्वेतकेत् ॥ इस ॥दिकअंतरमपंचिषितिनतेनादिकभूतोकोकायंतातथातिनभूतोद्धाराब्राकोकायेताकहणकाइच्छाकरताहुआयापकारकावचनकइताभ्य हिभेतकेत्।|पाछोक्षिपे अन्नजङ्गं भक्षणक्रपोद्दारिजित्नेव पगटक्षानकरे हैं॥सोअव्रत्थाजङ जठराबिकसंबंधक

हार तीनिमागोंक्ष्यामहुआजो अञ्चल्छे।।ताञ्चञ्चल्काजीतेजसुमाने।। सिंहम मध्यम स्यूक याभेदकरिकेतीन्प्रकार 🎖 अ॰ ९२ ै कारान है। तर्न सुरुमतेन्सभागती बाक्रूपकरिकेपरिणामक्ष्रमात्रहोंने हैं।।और मध्यमतैनसभाग मङ्गाह्मफरिकेपरिणामक्ष्रमात्रहोंने है ॥ 🎖 होंगे हैं।।तहां सुस्मजङकाभागतो प्राणरूपकरिकैपरिणामक्ष्प्रप्तहोंवे है।।और मध्यमजङकाभाग रक्तरूपकरिकैपरिणामक्रेप्राप्तहोंवें है।।औ ग्रिकेप्रिणामक्ष्प्राप्तहोमैहै॥तैसे सोजलोयभागभी सुरुम मध्यम स्थूल यातीनरूपक्रिके तीनप्रकारक। रस्युट्जन्टकामाग मूत्ररूपकूरिकैपरिणामक्षेत्रातहोंने हैं ॥ इसप्रकार सोट्यिवीकाभागभी सुक्ष्म मध्यम स्थुट यातीनभेदव और स्यूटनेजसभाग शस्यिष्टपक

्रांतु मन पृषिवाहप्रशतकाकाय है ॥ यात्रकारक अयकुत्रविषकारक साथतकतु आपणापताकप्रति यात्रकारकाप्रत्यप्रकरताम्या ॥ यत १ केत्तुहवाच ॥ हेपिता ॥ अञ्चलादिहृष्यक्रमासुभयेने तेज ज्ञ पृथिवी यहतीनभूतहैं ॥ तेअन्यन्तर्ध्युक्हें ॥ और बाक् प्राण मन यहतीनों ॥ और मन प्रथिविहरपशत्रकाकार्य है।। याप्रकारके अर्थक्षेत्रवणक्रिक सोश्वतकेत्र आएणेपिताकेप्रति याप्रकारकाप्रश्नकरताभया।। थेत क्ताते हे ॥ तहां सुस्मपाथिनभागतो मनरूपकरिकैपरिणामकूंप्राप्तहोंवे है ॥ और मध्यमपाथिनभाग मांसरूपकरिकैपरिणामकूंप्राप्तहोंवे है॥ और स्यूङपाथिनभाग पुरीपरूपकरिकै परिणामकूंप्राप्तहोंवे है ॥ हेकिष्य ॥ बाकू तेलकाकाये है ॥ और प्राण जङकाकाये है ॥

अत्यन्तसूक्ष्म हैं ॥ ऐसे तेजाहिकस्युष्टभूतों ते बाकादिकसूक्ष्मोंकीजन्पत्तिसम्बेनहीं ॥ काहेंते याछोकिषि समानरबभाषबाछे तेतुपटादि कोंकाही परस्पर कार्यकारणभाव देखणेविषेआवे हैं ॥ विङक्षणस्वभाववाछपदार्थोंका परस्पर कार्यकारणभाव देखणेविषेआवतानहीं ॥ यति हेभगवच् ताप्रवेकहेअर्थक् आपहमारेप्रति प्रुनः कितीयुक्तिकरिकेकथनकरौ ॥ जाकरिके ताअर्थका हमरिक्र वास्तवरूपतेज्ञानहेति॥

गातथापि मंथनक

ें मुज्यतभी बाक्र प्राण मन यातीनग्रुस्मरूपकृषिक परिणामक्रमाप्तहांने हैं। ओर हेथेतकेतु जैसे मधनकरेंदुर दिषका जासुरूपअशह ॥ ६ सन्त्रमुतमी बाक्र प्राण मन यातीनग्रुस्मरूपकृषिक परिणामक्रमाप्तहांने हैं। अर हेथे जिस्से हैं। तिनतीनोते कथाक्रमति गारे पाण मन यातीनॉकाडपादानकारणरूप सक्सअंश्भी ऊष्वेदेशक्ष्प्राप्तहोषे हैं ॥ इसप्रकार तेज जळ पृथिवी यातीनस्थूळभूतोते यथा| कमंते गारु पाण मन पहतीनॉसूस्म उत्पन्नहोषे हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी ताआरुणिपितार्ने ताथेतकेतुपुडोकेप्रति उत्तरक्छा।॥तभी| गोभैतकेतु ताआक्षिपिताकेप्रति पुनः याप्रकारकाप्रश्न करताभया ॥ श्वेतकेतुरुवाच् ॥ हेपिता पूर्वेआपूर्ने वाक्ष्विपे जोतेजरूपता कथ नक्री सोयंत्रीप संभे है। काहेर्त याटोकविप जैसे जटकारिक तेजकापराभव देखणेर्से जावे हैं।। तैसे याश्ररिष्विप जटकपकपणातुकी गोगाग्र स्पष्टमतीतद्दीं देशियप्रकारकेथन्यव्यतिरेककरिके तावाक्षिपे तेजकीकार्यता निश्ययद्दोइसकेदेशितथापि प्राणविपे जङकीकार्य ता तथामनीपे प्रथिपीरूपशत्रकीकार्यता किसप्रकार निश्चयकरीजावेश तावाककीन्याई याप्राणमनिषेपे कोईअन्वयन्यतिरेक देखणेमेंआ मनिषेकी सोअन्यरयतिरेक दिसायताहुआ याप्रकारकावचन कहताभया ॥ आरुणिरुवाच ॥ हेश्वेतकेतु ॥ श्रोत्राद्दिकपंचज्ञानइंद्रिय गतानर्ही ।हेशिष्णाह्मप्रकार जभी ताथेतकेतुनै वहाङकपिताकेप्रतिष्रथक्ष्या ॥ तभी सोवहाङकपिता ताथेतकेतुषुत्रकेष्रति ताप्राण्| ••••। कर्ष कर्ष कमंशीय तथाशाकाशादिकपंचधत एकप्राण, यापोड्शतत्वीकासमुद्राय तप्तछोहपिडकीन्याई चेतनकेतादात्म्यसंय कर्णकृषम् । पुरुष्णमक्रिकेक्षाजाने हैं।।जोर चंद्रमाहैदेवताजिसका ऐसाजोमनहैं।। सोमनहैप्रधानजिसविपे ऐसाजोसीपुरुपहै ।।ताम गोकाजगाममामामा कर्णकाके गोहकाकछा क्षमकरी हैं ।। इहाँ दिनदिनविपेगोजनकत्याजोअन्नहै।। ताअन्नेतेंदरपन्नेभृदेयीजे मनेकृष्टीने गुनिकारिक जभी तेजकापराभगदोगै दे॥तभी सर्वदेहधारीजीवोंका सोवाछ शिथिङताकूंप्राप्तदोंवे है ॥ और ताकफषाद्वकेबृद्धिकेअभावहुए

्राप्तरावरपत्रहोंने हैं।[इसप्रकार पोड्यादिनपर्यंत तांशत्रकेभक्षणकरणेते तामनोमयपुरुपनिपे पोड्यकला उत्पत्रहोंने हैं ।|और जोपु पोकाउपारानकारण्डूप् शक्तियांविशेपहें ॥ तिनुशक्तियोंकानाम कछोहे ॥ तहाँ एकएकदिनविपे ताअत्रकेभक्षणकियेते तामनावप।

ा भक्षणमतकरा।**ताअत्रकेन**हींभक्षणकियेते तकेतुषुत्रकेप्रतिकह्या॥तभीसोश्वे चिद्गदिनपथेत अन्नक्षेनर्हीभक्षणकरताभया ॥ तापंचद्गदिनतेअनंतर सोथेतकेतु प्रचःताआरुणिपि । । और ध्रुयाकरिकेंसीणहुआहेमनीमसका ऐसाजोश्वेतकेतुई ॥ ताथेतकेतुक् आपणेसमीपआयाहुआ

तुं आपही ताअन्वयव्यतिरेककूनिश्चयकरेगा ॥ हेग्निष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताआरुणिपिताने 🧎

ताकेसमीपजाइकै स्थितहोताभया

कीरक्षाकरणेवासते दे जरुकंती आपणीइच्छापूर्वेक पानकर॥ परंतु अन्नकं पंचद्रमृदिनपर्यंत दू

स्मरणन्हीं करताभया तिसते अनंतर ग्छानिकरिकेषु सहुआ सोश्वेतकेतु आपणेआरुणिपितोकप्रति याप्रकारकावचनकहताभया ॥ हेपिता देखिके सोआरुणिपिता ताथेतकेतुपुत्रकेपति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेपुत्र जोतुमने पूर्व तहरू यजुपू साम यातीनवेदोंके पाठका तिनवेदांकास्मरणनहा किचित्तमात्रभी सिहितदेदोंक्कं हमरिसमीप कथनकरी॥ हेशिष्य ।।इसप्रकारकादचन जभी ताआरुणि करताभया ॥ जैसे दुर्बेद्धिफप किसीमीअर्थक्ट स्मरणकरिसकतानहीं ॥ तैसे सोखेतकेतुमी तापूर्वअध्ययनकरेहुएअर्थक्ट í केतुकेप्रतिकहा। ॥ तभी सीचेतकेतु प्रकेषप्यमकरेहुएवेदोंकाचितनकरताहुआभी ताकाछिषि किंचित्मात्रभी पूर्वहर्में जिनऋगादिक्षेदोंका अर्थसहितअष्ययनकर्याया ॥ तेऋगादिक्षेद अभी इमरिक्षे प्रतीतहे तथाअथका अध्ययनकऱ्याहै ॥ तिनअर्थ

जैसेकिसीपुरुषने

THE PERSON NAMED IN COLUMN

गुरैगाँ(।।नाकी एककटारहोहे।।याकारणते तोतुम्हारामन किचित्मात्रभीअर्थकेजानणेविपे तथा स्मरणकरणेविपे समर्थहोतानहीं ।। यति न्ननंतर तू तिनसने नेद्रिभेष्टं पूर्यकीन्याई जाणंगा। हेथेतकेत् ।जिसे महात्प्रज्नाङितअधिके जभी काष्ठादिकइंधनोंकानाशहोंने है।। पुत्रभी अग्रकेभोतनर्ते आपणेमतके कटार्वाकीबृद्धिकरिके पुनः हमारेसमीपआवाहिशिष्य ॥ इसप्रकारकेपिताकेवचनकुंअंगीकारकरिके ्री मीआकृणितता तासुगतात्र्यतिकेतुकेमाते यामकारकावचनकहताभिया ॥ इथतकेतु ॥ तुभेमी अनेकुभक्षणकर ॥ ताअमक्रेमक्षेणीक्य हारकाष्टांकादाहरूपकापे उत्पन्नदेशिनमं पंचदशदिनपर्यंत अन्नकेनद्गिगेजनकरणेकारिके तातुम्दारेमनकी पंचदशकछाती नाश्हो नमी अग्निके सद्योतनंतुकेसमान कोईकअगारकण मकीरहेशीतास्योतकसमानअग्निकेअंगारकणोकरिके पुर्वपन्नछितअग्निकीन्याई ४ 

नैभैतकेत अत्रक्षमीत्रनक्रिके प्रनः आष्णेषिताकेसमीपजाताभया॥ताश्वतकेष्ठपुत्रकृदेखिके सोआरुणिषिता ताश्वेतकेतुपुत्रते प्रनःपूर्वे

ज्ञाहमप्रकार तीत्राहीणपिता तायेतकेतुप्रचकेप्रति अन्नकेअभावहुष् मनकाभी अभावहोंवे है याप्रकारकेब्यतिरेकक्रअप्रिकेद्दांतर्तेकथन

होक्ति तिततेशनंतर शत्रकेवियमानद्वए मनकीभीवियमानताहोवे हैं यापकारकेअन्वयक्तं तिसीअप्रिकेटछांतर्ते कथनकरताहुआ

अप्यानक-मेहुप्नेद्रांकाअयं पूछताभया॥तिसतें अनंतर सीथेतकेतु ताआर्शाणीपिताकेप्रति सोसवं वेदोंकाअर्थं कथनकरताभया॥

म्न अभीआहारिकेमद्दणकरणेतं पुनःसर्वेद्यताक्षे प्राप्तहुआहै॥याप्रकारकेअन्ययव्यतिरेककरिके तुमनैभी आपणेमनिषे अन्नमयता निश्चय हाग्चन कहताभया। देथेतकेतु। जेसे सोखबोतकेसमानसुरुमअंगार सरम्मु प्कृत्णोंकेपावणेकरिके शनैःशनैः शब्द्रिकंपापहोड्के महाच्छ रहतातीं त्यामदान्त्राद्रकार्धोक्ष्मी दादकरिसके हैं।।तैसे आहारकेब्रहणतेषुर्व जोतुरहारामन एककटामात्र बाकीरह्याथा।सिंहिंहीतुमारा

तकानाएण रूप नो अदितीयमहो ।। ताअदितीयमहोरूप तत्पदार्थकाशोधन निरूपणकऱ्या ॥ अब ता तत्पदार्थनिषे प्रत्यकुआत्मा रतिहै। हे स्वतिकृत्यानतिक त्यामनिषे अन्वयन्वतिरेकक्षिके तुषने तेजोमयता तथाअन्नमयता निश्चयकरिहै। तिसे प्राणविषेभी तुम में न्टम्यता निभाषकरणी।काइते जैसे अन्तैषिना मनकाक्षयहोषे हैं ॥ तैसे जङतिषिना प्राणकाभीक्षयहोषे हैं।इतनेंत्रंयकरिके सबेजग

रूप त्वेपदार्थरूपता निरूपणकरेहें ॥ तहां त्वेपदार्थरूपआत्माविषे साप्रत्यक्रूपता तीनप्रकारकी वेदांतज्ञास्त्रोविषेकयनकरिहें॥तहां एक तो अंतःकरणांदिकोविपेस्थित चिद्राभासकीविवरूपताकिरिके प्रत्यकरूपताकहींहै ॥ और दूसरा श्रीरकीअधिष्ठानतारूपकिरिके प्रत्यक्
 रूपता कथनकरींहै ॥ और तीसरा इंद्रियोकीअधिष्ठानतारूपकिरिके प्रत्यकरूपता कथनकरींहै ॥ तहाँ प्रथमप्रत्यकरूपनां याद्यांतो रूपता कथनकरीहै ॥ और तीसरा इंद्रियोंकीअधिष्ठानतारूपकरिके प्रत्यक्रूपता कथनकरीहे ॥ तहां प्रथमप्रत्यक्रूपताक्षे याछांदो ग्यशुतिषिपे शकुनिपक्षिकेद्दातकरिकेक्यनकऱ्याहै ॥ ताका अभीनिरूपणकरे हैं॥हेशिष्य॥धूर्वकहीरीतिसे वाक्र प्राण मन आदिक्रोंकेड पादानकारणरूप अद्वितीयबृह्यक्तिश्चयकऱ्याहे जिसने ऐसाजाश्वेतकेतुहै॥त

यहमन नहींहोपै ॥ तौ तामनिषेप्रतिविंगकष्प मोहक्कंभी यहजीव प्राप्तहोपैनहीं ॥ ताप्रतिविंगकष्पमोहकेअभावद्वुषः याजीवात्माक्कं राग त्मिकेश्पिनक्रणेवासते घुनः याप्रकारकावचन कृहताभया।हेथेतकेत्यापूर्वहमनेतुमारेपति जोमन अन्नमयरूपकरिकेक्यनकऱ्याहा।तिस मनकाही यहतेजजङप्रियीक्पतवेजगत् विङासहै॥तिसमनकेविद्यमानहुषही यहपुरुप वारंवार अष्यासरूपमोहकूपाप्तहोव ह।।जोकदाचित

गिर्भतकेतुपुत्रकेमति सोउद्दाङकनामाआहाणापता त्वपदाथआ

रेपादिकविकारभीप्राप्तदेविनहीं ॥ तिनरागद्वेपादिकविकारोंकेअभावहुए यहजीवात्मा प्रुनःसंसारक्षंप्राप्तदोवेनहीं ॥ याते यद्विदाभासप्र हमनही यासर्वेजगत्कानिर्वाह करणेहाराहै ॥ शंका ॥ हेभगवन् ॥ यामनङ्भी उपादानकारणतारूपकरिकै आपणेवश्विपस्यापनकरणे

है। होरा कीनवस्तुहै ॥ समाधान ॥ हथतकतु कारणकर्में स्थूटकारीर सुस्मग्रारेर कारणशरार परणान । । है केस्पष्टकरणेवासतै प्रथम तीनप्रकारकेशरीरोंका निरूपणकरेंहैं स्थूटकारीर सुस्मग्रारेर कारणशरार परणशरीरें ॥ सीअज्ञान हिं है तहाँ प्रथम कारणग्ररीरका निरूपणकरें हैं ॥ सर्वेद्देधारीजीयोंका जोअज्ञानहै ॥ ताअज्ञानकानाम कारणग्ररीर स्थूटसम् ग्रारोंको है एकहोणे हैं सर्वेदेदधारीजीयोंके साधारणहै ॥ तथा सर्वेद्धार्यकारण रीरधिये कीनप्रमाण्ये । समाधान ॥ हेभेसकेस । महस्य वेद्धाराति ।

नान्यातावृह ॥ बोयद्तनीव सुपुतिअवस्याविषेवाइके तहाँ सबेदुःखातरीहतआनदक्षेत्रचे भेनकरेशा तथा जज्ञांभक्षेत्रज्ञेभुभक्षेत्र हे ॥ पान्यु 🏑 नुभवज्यसंस्कारोतिंही यानाम्रत्अवस्थाषिपे ताआनंदकी तथाअज्ञानकी स्मृतिहोषेहे ॥ याते याजीबोकेजाम्त्अवस्थाकेस्मरणरूपहेतु∏∯ तं अनुमानकच्यानोसुपुपिकाअनुभवं ॥ तार्जावांके अनुभवकरिकेंद्दी सोअज्ञानरूपकारणश्ररीर सिद्धहोंवंहै ॥ अब सुक्ष्म श्रुरिका नि तिनसमिष्टिक्ष्पपदार्थोकाशाभेमानोजोहिरण्यगर्भे हो।ताहिरण्यगर्भेङ्गं शाह्मयेतापुरुष अर्थिदेवयानामक्रिकेकथनकरे हैं ॥ और मनदेत्र| ह्मणकर हैं।।हेथेतकेत्रांतिकारणअज्ञानविभिष्यात्मादेवते आकामादिकपंचसूक्षभूत तथामनइद्रियादिकभौतिकपदाथे उत्पन्नहोंवेहें ॥ थानजिस्षिषे ऐसाजोच्यष्टिसुक्षमकाभीमानी तेजसहै ॥ तातैजसक् ज्ञाह्मवेताषुक्प अध्यात्म यानामकस्कि कथनकरेंहें ॥ अब स्युङ्ज्

रीरकावणंनकरे हें 11 हेथेतकेतु 11 तिनसूक्ष्मभूतोंतें यहर्थुङभूत उत्पन्नहोंमेंहें।।तथा रथुङ्ग्रीरादिकभौतिकपदार्थं उत्पन्नहोंपेंहें 11 तिनस माष्टरशुटधुनभातकपदार्थाकेआभेमानीदेवताक् शास्त्रवैतापुरुष विराट् यानामकरिकेकथनकरेहें ॥ और व्यष्टिन्धुटकेअभिमानीक्री ॥ सायहरथूटज्रारातो जाग्रत्अयस्थाका स्थानहोतेहै ॥ और सुक्ष्मग्रारीर स्वप्रअवस्थाका स्थानहोतेहै और तास्वप्रअवस्थाकाआश्री ग्राछगेतापुरप विश्व यानामकरिकेकथनकरेंहें ॥ तहांबिराह्तों अधिदेवह्पहे ॥ और विश्व अध्यानम्हपहे ॥ अव षायतादिकतीनअव स्यांगिकेसाश्यका निरूपणकरें हैं ॥ हेथेतकेतु यासंबेदेहधारीजीगोंकुं भित्रभित्ररूपकरिके जोआपणास्थ्रक्कारीर प्रतीतहोंगेहैं| यरूप जोअंतःकरणहे ॥ ताअंतःकरणकी दोअवस्थाहोंवेहें ॥ एकतो स्वरूपतेंआभेच्यक्तिरूपअवस्थाहोंवेहे ॥ और दूसरी संस्काररूप तिस्पतिरूपश्वरधाहोंवेहे ॥ ताअंतःकरणकीदोअवस्थावोक्नेदक्तिक सास्वप्रअवस्थाभी दोप्रकारकीहोंने हे ॥ तहां एकतो सस्वप्रअव स्पारींगेरे ।। गोर्,दूतरा स्वप्राहितअवस्थाहोंवेहे ।। तहाँ प्रसिद्धस्वप्रअवस्थाकू सस्वप्रअवस्थाकहेहें ।। और प्रसिद्धसुप्रप्रिअवस्थाकूं स्व मरिहतअपस्थाकहे हैं ॥ जिससुप्रतिअवस्थाविषे सर्दुःखोंकाळ्यहोंवेहे ॥ काहेते तासुप्रतिअवस्थाविषे यहमतिविवरूपजीव आषणे|

पिंगरूपपरमात्मादेगीषेपे उपभाषक्षेत्राप्तहोपे हैं ॥ कैसंहितोपरमात्मादेव ॥ परम्आनंदर्गक्ष है ॥ तथा सर्गभेद्रोरहितहै ॥ याकारण

A 8092 । ऐसेपरमात्मादेवविषे छयभावक्ष्रप्रप्रहोइक यहजा से सप्रतिअवस्थाविपे तामनरूपजपाषिकेरुषहुएं तामनविपेरियतप्रतिविंगरूपजीव आपणेवास्तवस्वरूपरमात्मादेवरूपिंच अंगीकारकारिकै याअवस्थाक्तं स्वपिति यानामकारिक्कथन ॥ यहस्वपितिनाम ताअवस्थाकावाचकनहीं हे क्ति सोपरमात्मादेव ह्युपा पिपासा हपै शोक जन्म मरण यापट्रऊपियोतेरहितहै ॥ रमी सर्देःखोतेरहितहोवेहे ॥ तात्पर्ययह ॥ जैसे दर्पणरूपजपाधिकेळयहुए ताद्पेणा गेईक विद्वानुष्ठरपती याप्रकारकावचनकहें

コンドニ क्रित्राविप अमणकर है।सोईहीमन ताअमणकेपरिश किसीपुरुपने पंजरविपे हटसूत्रक्रिकांच्यातुआनोजक्रिन ङपहोंचे हे।तिसे सासुषुप्तिअवस्थाभी यामनकाहो परिणा पोश्छानिपक्षी आहारकेप्राप्तहोहकै अथवा नहींपातहोहक जभी परिश्मक्षेत्राप्तहोंनेहैं ॥ तभी सोश्छनिपक्षी तापंजरकेमप्यदेशिकि तदांस्थितदोंनेहे । तापरमात्मादेवकाहीवाचकहै ॥ काहेते द्युद्रप्तिअवस्थाविषे यहजीवात्मा जिसआपणेवास्तवस्वरूप परमात्मादेवकूपाप्तहांवे ह त्मादेवकू अतिभगवती स्वमपीत यानामकारिककथनकरे है ॥ और शेष्टपुरुपॉकीन्याई इंद्रादिकदेवतावेंक्कि परोक्षनामही ि कारणते तेषरोक्षप्रियदेवता तापरमात्मादेवकू स्वमपीत यासाक्षात्नामकरिकेकथनकरेंनही ॥ किंतु स्वपिति यापरोक्षना ॥ तथा समहत्व पाकरि

रेतकेतु॥जैसे जाश्रत्अवस्था तथास्वप्रअवस्था यामनकाही परिणामर

महप्हों है। काहते जायत्अवस्थाविदे तथास्वप्रअवस्थाविषे जोमन पूर्वोदिक

मकरिनैयुक्तहुंभा स्पर्सपुप्रमिशवस्थाक्रमाप्तहोंवे हैं ॥ जैसे यात्रोकृविपे प्सीहें ॥ सोश्कुनिपक्षी आहारकीकामनाकरिके तापंजरकेअंतरदेश

**टीन**हुएपुरुपकीन्याइ

विपेन्रियाहुआ

गेष्किंदुःषतैगहितहोइके तथानिश्रकहोइके

ब्पपंजार वेपे हृद्यदेशां

तैसे यहमनभी पुण्यपापकमैरूपस्त्रकरिके याज्ञ े अध्यातम अधिदेन अधिभूत यहतीत्रम् का ्रामत्रसम्पानिते तथास्त्रसम्बन्धस्योपे सन्। अमणकरे हे ॥ ताअमणकरिक जभे सीमन अत्यन्तपरियम्कु प्राप्तेहीत् है॥ तथा 🏑 हैं ॥ हैशेतकेतु ॥ तासुप्रतिअगस्यातिषे काएणअज्ञानचपहित जोआनंदुस्वरूप परमात्मादेवहै ॥ सीपरमात्मादेवही ताइंद्रियासिहतमन| तगरमात्मादेगक्रेग्रोडक रूसरेकिसीवस्तुक्तं आश्रयणकस्तानहीं ॥ तात्पर्ययक् ॥ तासुप्रतिअवस्थाविषे सोमनतो कारणअज्ञानविषेठय िक उपकास्यानंदे ॥ ताअज्ञानउपहित परमात्मादेवतिभिन्न दुसराकोईपदार्थं तामनकेऌयकास्थाननहीं हे ॥ याते यहमन ताअज्ञानउप है | शेष है ॥ और ताममिषि स्थितप्रतिष्वितों प्रमात्मारूप्विविषेठ्यहोंवे है ॥ हेथेतकेतु ॥ सुप्रप्तिशवस्थाविषे यहमन ताअज्ञानउपहि तात्रामतस्त्रप्रकेनोगर्देणहारकमाका जमीक्षयहोषे हे ॥ तभी सोमन तापरिश्रमकीनिधातिकरणेषासते ताह्दद्यदेश्षिपे सुप्रप्तिक्ष्पातहोषे

{ होते हैं।। जैसे पटगरादिककार्य झतिकातंत्रुआदिककारणोंतें पश्चात्मावीहों।तेसे यहस्थूलसुस्मपदार्थेभी तामनरूपकारणतेंपश्चात्मावी| ?] ही है। पेसकार्यकपदार्थे तामनरूपकारणका किसप्रकार आश्यहोंवेगे किंतु नहींहोंवेगे।। हेश्वेतकेतु ।। सोप्रतिविद्याहितमन सुप्रुप्तिअ ्री होंगे हें ॥ गरगेरातशास्रकासिद्धातहे ॥ यति तासुपुप्तिअवस्थाविपे तापरमात्मादेवकीप्राप्तिहुएमी याजीवोंके युनःसंसारकीप्राप्तिकिसवास १० महोगे हे ॥ समापान ॥ हेश्वतकेतु ॥ यद्यपि तासुपुप्तिअवस्थाविषे याजीवोंके परमात्मादेवकीप्राप्तिहोंने हे ॥ तथापि तासुपुप्ति ्रीगरमागिष गिसपरमारमादेगीषेपे रुपभायक्षेत्रासहोचे हे ॥ सोपरमात्मादेवही प्रवंचक्त तेज जरु घृथिकी यातीचोंकाकारणहे ॥ तथा तिसी 🌿 । गर्पराताराषेराषिषे सुमर्ने सर्गतरयामीपणा जानणा ॥ झंका ॥ हेभगवच् ॥ परमात्मादेवकीप्राप्तिकरिके याजीबोंके संसारबंधकोनिबुत्ति ।गरगात्मादेगतिनिता दूसरेपदायंक्तं आश्रयणकरेनहीं ॥ याअर्थविषे यहहेतुहै ॥ आनंद्स्यरूपकात्मातिभिन्न जितनेकीस्थूरुस्पप्दाये हें तंगरणगर्गं मनक्रिकक्षित्वहोणते यामनकाहीकार्यरूपहें ॥ और याछोक्विषे जोजोकार्यहों है ॥ होसो कारणतेंपशात्भावीह

कारणअज्ञानविषेठ्यभावक्ष्माप्तहुआभो यहमन| पे पुनःउत्पन्नहोवे है ॥ और मुक्तिअवस्थाविषे

यासुद्रप्तिअवस्थाविषे क। जायत्तस्वप्रअवस्थाविषे

ीमध्यमंत्रारह्पकर्तियाकीरहे है ॥ याकारणतेही सोमन

तमामुक्तिअवस्थाविषे इतनोविशेषताहे ॥

अएगेनेटणेक्स्थानक्रेगाप्तहोड्के प्रवेभमणकाटकेटुःखतैरहितहोड्के तथानिश्रटहोड्के ठीन<u>हप्पुरुपकीन्या</u>ई तहांस्थितहोंवेंहे ॥ तिही सीपरमात्मादेव ध्रुपा पिपासा हर्प शोक जन्म मरण याषद्द्यामयातराहतह ॥ एसपरमात्माद्वावन छ्यमाप्रध्यातहरम् । १भी सर्वेदुःसोतिरहितहेविहे ॥ तात्पर्ययह ॥ जैसे दर्पणरूपदपाधिकेठ्यहुए ताद्पेणविपेस्थितप्रतिर्विच आपणेवास्तवस्वरूप बिविषेप्ठेप् ्री तेसे यहमनभी पुण्यपापकर्महृषम् त्रकृतिके याज्ञरीरहृषपंजरिषेपे हृदयदेशिषेपवांच्याहुआहै ॥ तथा रागहृपश्चथाकृतिके उत्पत्रभयेजे मरूपहोने हैं ॥ काहेंते जाप्रत्अवस्थामिपे तथास्वप्रअवस्थानिपे जोमन पूर्वोदिकद्शांदिशानिपे भ्रमणकरे हैं॥सोईहमिन ताभ्रमणकेपरिश मक्रिसेयुक्तहुआ उयह्तपसुप्रुप्तिअवस्थाक्ष्रगप्तदीचै है ॥ जैसे याटोक्विप किसीपुरुपने पंजर्विपे इदस्त्रक्रिक्यिद्याहुआजोहाकुनि हैं ॥ हेथेतकेतु॥जैसे जायत्अवस्था तथास्वप्रअवस्था यामनकाही परिणामरूपहोंचे है॥तैसे सामुष्ठातिअवस्थाभी यामनकाही परिणा पक्षीहै ॥ मौश्रुक्तिपक्षी आहारकीकामनाकरिकै तापंजरकेअंतरदेश्विषेही आपणेपक्षोंकूंचछायमानकरिकेउडेहै ॥ ताकरिके सीश्छनिपक्षी आहारक्रेप्राप्तहोइकै अथवा नहींप्राप्तहोइकै जभी परिश्रमछंप्राप्तहोंवेहै ॥ तभी सीश्रकुनिपक्षी तापंजरकेमध्यदेशिविपे तापरमात्मोदेवकाहींवाचकहैं ॥ काहेतें सुप्रुप्तिअवस्थाविपे यहजीवात्मा जिसआपणेवास्तवस्वरूप परमात्मादेवकूपातहोवे हे ॥ तिसपर याकारणतें तेपरोक्षप्रियदेवता तापरमात्मादेषक्कं स्वमपीत यासाक्षात्नामकरिकेकथनकरेंनहीं ॥ किंतु स्वपिति यापरोक्षनामकरिकेकथ है।। तेसे सुपुप्तिअवस्थाविपे तामनरूपदणाधिकेळयहुएं तामनविपिस्थितप्रतिविवरूपजीव आपणेवास्तवस्वरूपपरमात्मादेवरूपविव रे उपभावक्ष्माप्तहोंने हैं ॥ हेथेतकेत्र॥कोईक बुद्धिमानपुरुष छौकिकद्यक्ञंभगीकारकरिके याअवस्थाक् स्विपिति यानामकरिकेकथन मात्मादेवक्कं श्रुतिभगवती स्वमपीत यानामकरिकैकथनकरे है ॥ और शेष्ठपुरुपोंकीन्याई इंद्रादिकदेवतावोंकू परीक्षनामही प्रियहोंवे है ॥ करेंहें ॥ और कोईक विद्वान्युफ्पतों याप्रकारकावचनकहेंहैं ॥ यहस्वपितिनाम ताअवस्थाकावाचकनहीं है ॥ किंतु सोस्वपितिनाम 🖞 अध्यात्म अधिदेव अधिप्रत यहतीनप्रकारकेदःखहैं ॥ तिनदःखोंकरिकैतपायमानहें ॥ ऐसामनरूपश्छनिपक्षी

🏰 ताप्रत्यतस्यातिपे त्यास्वप्रअवस्थातिपे सर्वेदा अमणकरे हे ॥ ताअमणकरिक जभी सीमन अत्यन्तपरिश्रमक्षे प्राप्तहोंने हे ॥ तथा 🕍 होंगे हैं ॥ यहगेदांतशास्त्रकासिद्धांतहे ॥ यातें तासुपुप्तिअवस्थाविपे तापरमात्मादेवकीप्राप्तिहुएभो याजीबोंकू पुनःसंसारकीप्राप्तिकिसवास तिहोगे हैं ॥ समापान ॥ हेथेतकेतु ॥ यद्यपि तासुपुप्तिअवस्थाविपे याजीबोंकू परमात्मादेवकीप्राप्तिहोंवे है ॥ तथापि तासुपुप्ति गरपागिपे गिसपरमात्मादेवषिपे ख्यभावकूत्राप्तहोंवे हैं ॥ सोपरमात्मादेवही पूर्वेडक तेज जळ प्रथिवी यातीनोंकाकारणहे ॥ तथा तिसी| सत्परमात्मादेगीपे तुमने सर्वातरवामीपणा जानणा ॥ इंका ॥ हेभगवच् ॥ परमात्मादेवकीप्राप्तिकरिक्ने यांनीबोंके संसारबंघकोनिद्योत्। 🐉 हे ॥ हेथेतकेत्र ॥ तासुप्रुप्तिश्रयस्थाविपे कारणश्रज्ञानउपहित जोञानंदस्वरूप परमात्मादेवहै ॥ सोपरमात्मादेवही ताइंद्रियासिहितमन के रुयकास्यानहे ॥ ताअज्ञानउपहित परमात्मादेवतिभिन्न दूसराकोईपदार्थं तामनकेरुयकास्थाननहीं हे ॥ याँतें यहमन ताअज्ञानउप । ऐसेकायेरूपपदार्थ तामनरूपकारणका किसप्रकार आश्ययहेषिये किंतु नहींहेषिये ॥ हेश्वेतकेतु ॥ सोप्रतिविचसहितमन सुषुप्तिञ कारणअज्ञानिषेष्ठयभावक्रेंघातहआभी यहमन ै हितपसात्मादेगक्रुंछोडिके दूसरेक्रिसीवस्तुक् आश्रयणकरतानहीं ॥ तात्पर्ययह ॥ तासुद्रुप्तिअवस्थाविषे सोमनतों कारणअज्ञानिषेत्रय र होगे हे ॥ और तामनतिषे स्थितप्रतिविवती परमात्मारूपविविषेठवरहोंने है ॥ हेश्वेतकेत् ॥ सुपुतिअवस्थाविषे यहमन ताअज्ञानउपहि 🎖 तानामत्रक्षमक्ष्रोगदेणदारकमाका जभीक्षयहोंने हे ॥ तभी सोमन तापरिश्रमकीनिद्यत्तिकरणेवासते ताद्धद्यदेशविपे सुद्रुप्तिक्रंपापहोंने तगरमासादेवतिना दूसरेपदार्थक्रं शाश्यणकरेनहीं ॥ याअथैविपे यहहेतुहै ॥ आनंदर्यरूपआत्मातिभिन्न जितनेंकीरथुङसूक्पपदार्थे ह 🖔 ॥ तेसंधुणेषदायं मनकरिकेकिएपतहोणेते यामनकाहीकार्यक्ष्पहें ॥ और याङोक्किषि जोजोकार्यहोंवें है ॥ सोसो कारणतिष्यात्भावीह १।। जैसे पटपटादिककार्य मुनिकातंतुआदिककारणोते पश्चात्भावीहैं।।तैसे यहस्थूळसूक्ष्मपदार्थभी तामनरूपकारणतेपश्चात्भाव पुनःउत्पन्नहोंदै है ॥ नायत्स्वप्रअवस्थाविषे यासुप्रप्तिअवस्थाविषे ग्रस्मसंस्काररूपकरिकेवाकीरहे है ॥ याकारणतेंहीं सोमन तथासुक्तिशवस्थाषिपे इतनीषिशेषतांहे ॥ ~ ### ###

्री में तुमोरप्रतिकथनकरीहै॥सामुप्रुप्तिअवस्था जैसे वासनारूपमद्धारा आनंदस्वरूपआत्मोकेसंवंधवाछीहै ॥ तथा मिंबप्रतिविषेकेएकताह्या । १८ नरूपफल्लाछीहै॥तैसे दूसरी स्वप्रजायत्रूपअवस्थाभी तामनद्वारा आत्मोकेसंबंधवाछीहै ॥ तथा विव्यतिविषकेएकताह्यानरू १८ है॥हेथेतकेतु॥बास्तवेते सवैनामरूपरेरितेहुआभी यहआत्मादेव तिसस्थूलक्सरीरकेअभिमानवाछीजायतअवस्थाविषे तथासुस्पर्शर रे १८ केअभिमानवाछीस्वप्रअवस्थाविषे अञ्जनाया उदस्या यादेग्लिंगमांक्रप्राप्तहोवे हैं। असे सुप्रतिकावस्थाविषे सोआत्मादेव स्विपित यानामक्रे १८ प्राप्तहोवे है।हिश्वतकेतु॥ अञ्जनाया उदस्या यादेग्लेनाम को आत्माविषयवृत्तहोवे हैं ॥ सो प्राणक्ष्यउपाधिकुळेकरिकेही प्रवृत्तहोवे हैं ॥ ॥ 🏑 केसंस्कारोकाआश्रयरूपअज्ञान नाशकेंत्राप्तहोंने हे ॥ याप्रकारकाभेद तामुक्तिअनस्थानिपे तथामुषुप्तिअनस्थानिपे विद्यमानहे ॥ याति 🎮 े सुप्रतिअवस्याविपे तापरमात्मावेवकीप्राप्तिहुएभी पुनःसंसारकीनिष्टतिहोषैनहीं ॥ हेश्वतकेतु॥यहआत्मदिव यद्यपि सर्वत्रफहीहै॥तथापि ्री पे कोईमुखोंदे कोईदुःखोंदे कोईमद्धेदे कोईमुक्तेंद्वे इत्यादिकसर्वट्यवस्था वनिसकेंद्वे ॥ इतनेंकारिके मनविपेस्थितजोचिदाभासेंद्रे ताचिदाभा १८ सका विगरूपत्वकरिके ताआत्माविपे प्रत्यक्रह्पता निरूपणकरी ॥ अब झरीरकाअधिष्ठानत्वरूषकरिके ताआत्माविपे प्रत्यक्रह्पताका 🐇 निरूपणकरे हे ॥इहांसघेतेअंतरपणेकानाम प्रत्यकरूपताहै॥हेथेतकेतु॥ मुक्तिकीअपेक्षाकरिकै किचित्र्यूनतावाङी जासुष्ठप्तिअवस्था हम यासंजीवांका सोमन एकनहीं है।। किंदु तेमन अनेकहें ।। और मुखदुःख बंधमीक्ष इत्यादिकसबंधमें मनकेहीहोंपे हैं।। यातें यालीकिष

। काहते या आनंद्रम्कप्रात्मानिषे साक्षात्र्श्वधाभीनहीं है।।तथा पिषासाभीनहीं है।। किंतु तेश्चयापिषासा साक्षात्ती प्राणिषिदिरहेंहें।। 🎖 और यहप्राण सर्कारीरविषेच्यापकहै ॥ याँतै यहप्राण सर्वेजोवोंकेउदरविपेस्थितअन्नजङ्गे नार्डोद्वारा सर्वेअंगोंविपेळेजांवे है ॥ याकारण 🥇 🎖 तें अज्ञनाया उदन्या यहदोनोंनाम मुख्यवृत्तिकरिकै ताप्राणिषिपेही यटेहें ॥ और ताप्राणकेसाथ आत्मादेवका तादात्म्यसंबंधेहे ॥ यति । नगणानगर टेकेन्यनाम आत्माकेभीहोधे हैं ॥ हेखेतकेत ॥ अज्ञानाया उदन्या यहदोनोनाम यद्यपि आत्माकीअपेक्षाकिरिकेती

त्रंग गाटाकािग नेपुरुष गांगिंहटेनावेह ॥ तिनपुरुषोंह गोनाया यानामकस्किकथनकरेहे ॥ और जेपुरुष अयोंक्रेंडेजावे हें ॥ तिनपुरुष गिर्तांशनंतर ते अग्रक्तं कार्यक्रपकिरकेत्राणातिसर्तेअनंतर हुं प्रथिवीक्तं कार्यक्ष्पकरिकेषाण ॥ तिसर्तेअनंतर हुं जळकूं कार्यक्षपकरिके। गण ॥ तिसर्तेशनंतर दू तेनक् कार्यक्षपकरिकेषाण ॥ हे क्वेतकेतु ॥ क्रार्प ९ अग्र २ प्रथिवी ३ जळ ४ तेज ५ यापंचकायाषिप जोप . शिभगाती अज्ञाया यानामकरिकेक्यनकरेहे ॥ और यहतेज ज्ञीषणस्यभाववाछाहोणेतें पानकरेहुएजङ्कुछेजाँवेहै ॥ याकारणेतें अति भगगती ता तेत्रकू उद्ग्या यानामक्रिककयनकरे है ॥ और याआनंदर्गरूपआत्मादेवका ताजछकेताय तथातेजकेसाय तादात्म्य 👍 पालिपिसीमुख्यहें ॥ तथापि जळ तेज यादोनोंकीअपेक्षाकिष्कि तेदोनोंनाम ताप्राणिषिभी सुख्यनहीं हे ॥ किंतु जळतेजविषेही तेदोनों| नाम मुरुपर्ने ॥ काहेरी भोजनक-पेहुएअबहोतो यहजङदी द्रवीभावकरिक छेनावेहे ॥ याकारणते तिनजछोंकु अञ्जाया | यानामकरिके क्पनकर है। और पानकरेडुएनटक्ट्रे यद्शीपणकरणेदारातेन छेनांवेहे ।। याकारणते तातेनक् उदन्या यानामकरिकेकथनकरे हैं ।। गोंकू अथनाया यानामक्रिकक्यनकरे हो। तेसे यहजळभी द्रायकस्वभावयाछेहोणेते भक्षणकरेहुएअब्रक्षे छेजावेहे । याते तिनजछोंकू छ और रेगेतफेस ॥ जेसे टोकप्रसिद्धपृशीका एकमूटहोंबेहे॥और दूसरा अंकुरहोंबेहे॥तेसे श्रीतभगवतींनें शुंगपदकरिके यहशरीरादिकवि गार्ती अंतुरस्तकरिकपनकरें हो। और अन्नेंटिके सत्यवस्तुपयेतपदायें मूटरूपकरिकेक्यनकरें हें ॥ यातें जेसे अंकुररूप्डिगकरिके गउक्ताशसमारोगेरोगोती याशरिरक्षकार्यकारिके तुं अन्नक्ष्यकुराणकूनिश्यक्र ॥ तथा ताअन्नक्ष्यकार्यक्रिक् तुं घृथिवीक्ष्मुक तारकाता वापनकरणेवासते प्रथम कायंकारणों के परंपराकावर्णनकरहें ॥ हेथेतकेतु तुं प्रथम यास्युङ्ग्रारीरक्रंकायंक्ष्पक्रिकााण्॥ पगांगगदगरागंते ॥ तातेगद्दपकार्यकार्यकाती पूर्वजक्तसत्वस्तुही सूङकारणहे ॥ और सीतेज जङकासूङकारणहे ॥ और सीजङ प्रथिषीक। अग्यातरे ॥ याकारणते तानछतेनद्वारा सोआत्मादेवभी तिनदोनोनामोंकरिकेकथनकऱ्याजाविहे॥अय तासत्परमात्मादेवविषे सर्वतेअनं गुङ्गाएषरं ॥ और सामुषिगो अन्नमासुङ्कारणदं ॥ और जङ्जेकारिके परिणामकूमास्क-याहुआ सोअन्न याभुरिरकामुङ्कारणहं ।

क्षु णक्षेतिश्रयकर ॥ तथा तातेजरूपकार्यकरिक दे तापरमात्मारूपमूठकारणक्षेतिश्रयकर ॥ हेथेतकेतु ॥ तोपरमात्मारूपसत्वरतुही यास भैभूतभौतिकजगत्केउत्पत्तिकाकारणहै ॥ याकारणतै श्रुतिभगवती तासत्वस्तुक्रं मुळ यानामकरिकैकथनकरे है।। और सीसत्वस्तुही या 🌣 मर्वेनगत्केरिथतिकाकारणहै ॥ याकारणतै श्रीतभगवती तासत्वस्तुकू आयतन यानामकरिकेकथनकरे है ॥ और सोसत्वस्तुही यास

यहमहावास्य नववार उदालकतें स्वेतकेत्रकेत्रात उपदेशकऱ्यांहै ॥ ताकेविषे प्रथमवास्यकेअर्थका निरूपणकरेंहें ॥ हेस्वेतकेतु जायत स्वप्र मुघुप्ति यापुर्वेडक्ततीनअवस्थावीविपे विचरणेहारा यहजीवात्मा अज्ञानकेवश्ते अनेकझरीरोंछ्प्रहणकरेंहे ॥ तथा अनेकझरीरों कापरित्यांगकरेंहे ॥ शंका ॥ हेभगवच् ॥ यहजीवात्मा किसप्रकार तिनश्रिगिकापरित्यागकरेंहे॥समाघान॥ हेर्नेतकेतु ॥ यहजीव जिस पक्रिके याआतमादेविषे प्रत्यक्रह्पतानिरूपणकरी ॥ ताक्रिके त्वपदार्थकाशोधन सिद्धभया ॥ अय मरणकाङिषिपे इंद्रियोकीअ हिक्छुपाधिनाङाजीनहे ॥ सीजीन पुण्यपापकमेकेअनुसार सर्वेदामुखदुःखकाहीअनुभवकरे है ॥ इतनैकारिके याज्ञरीरकाअधिष्ठानत्तक थिष्ठानतारूपकारिकै ताआत्मादेविषेपे प्रत्यक्ररूपतावर्णनकरतेहुए ता तत् त्वं पदार्थका अभेदवर्णनकरेहें ॥ तहां ॥ तत्त्वमसिद्वेतकेतो॥ आयतन प्रतिष्ठा यातीनोँतैरहितहै ॥ हेश्वेतकेतु॥ इसप्रकार जाप्रतअवस्थाविषे तथास्वप्रअवस्थाविषे क्षुषापिषासाकरिकेआतुर जोप्राणा वैजगत्केरुयकाकारणहे ॥ याकारणते श्रतिभगवती तासत्वस्तुक्तं प्रतिष्ठा यानामकरिकेकथनकरेहे॥ओर वास्तवतितौ सोसत्वस्तु भुङ

केतथा उनेर्गातों करिकेयुक्तहों है।।तथा तापुरुषके दोनोंनेत्र उपरआकाशकीतरफ खुठिजां में हैं।।तथा तापुरुषकामुख ठाठाकरिकेयुक्त पुत्रादिकवायम कठिनभूमिषिपश्यमकरावे हैं॥तथा सर्वेवांधव तापुरुपक् वारोंओरतैवेष्टनकरिकैस्थितहोंवे हैं ॥ तथा सोपुरुप हिडकीकरि हाङ्षिपे मरणअवस्थाकेसमीपप्राप्तहोंदेशितिसकाङ्षिपे यहजीव आपणेपूर्वेलेपापक्मींकार्मरणक्रिके पश्चात्तापक्रेहे तथातापुरुप्के

॥एंसामरणअवस्थाक्रेप्राप्तहुष्पुरुपका जोनेत्रादिकइंद्रियोंसिदित बाक्रइंद्रियहै तावाक्रइंद्रियकी आपणेकार्यकरणेकीसामथ्यंहरपृष्टीत

राशात्माहै ॥ हेश्नेतकेत ॥ जीसत्वस्तु तुमारा आत्माहै ॥ सोसत्वस्तु कैसाहै ॥ सूक्ष्मपदार्थातिभी अत्यन्त्सूक्ष्महे ॥ त्याकाछआका तहों है ॥ और साप्राणकीयृति सुरुमपंचभूतों थुक्तजीवात्माषिपे रुपभावकूंगातहों ने है ॥ औरसो पंचभूतों सहितजीयात्मा सुपुतिकान्याई यङ्पकरिके यासंघातविषेप्रविष्टहुआहे ॥ तथा जोसत्वस्तु पूर्वे तेजादिकभूतोंका कारणरूपकरिकेकथनक⁻याहे ॥ सोसत्तबस्तुझी तुमा तापुरुगक्रेमनिषे छ्यभावक्ष्मात्रहोंने हे ॥ और तामनकी आपणेकायैकरणेकीसामध्यैरूपग्रीत क्रियारूपप्राणकी ग्रीतिविष्ठयभावक्रैपा ग्राहिकगद्दाय्तिमी अत्यन्तमहाम्हे ॥ शोर जैसे रज्ज्ञिषिकित्पित्जे सपै दंड जलधारा आदिकहें ॥ तेकित्पितसपीदिक रज्जुमाज संस्कारस्नहप्नाकीरह्याहुआ मायाउपहित आनंदस्वरूपआत्माविषे ठयभावक्षप्राप्तहोवेहे ॥ हेर्वतकेतु ॥ सुपुप्तिअयस्थाविषे तथामरण अगस्यागिषे केषठ संस्कारमात्ररूपगंथवाङा जोषहजीवात्माहै ॥ ताजीवात्माका जोसत्वस्तु ऌयकास्थानहै ॥ तथा जोसत्वस्तु जी

गताशीरूपकरिक सर्वत्र प्रतीतहों है।। तथा जोआत्मोंदेव अद्वितीयरूपहोणेंते परम आनंद स्वरूपहे ।। तथा जोआत्मादेव सर्वजड मगतानहीं है।|हेरेमेतकेत्।|तेंमियपुत्रकेताई जोहमनें यहहितकाउपदेशक-याहै।|सोउपदेशतुमारेगवंदोपकीनिग्रुत्तिकरणेहाराहै||याकारणतें| शगणहोगे है॥तथा मननकेशविषयपदार्थोक्रोभी मननहोवे हैं॥तथा अविज्ञातपदार्थोकाभी विज्ञानहोते है ॥हेशिष्य।। इसप्रकार जभी ताउ रागीकाप्रकाशकहोणेते स्वयंनोतिस्वरूपहो।ऐसा आत्मादेवही तुमारावास्तवस्वरूपहे।।याते तुक्तानिहाँ है ।। तथा भोक्तानहीं है तथा ताउपदेशुर्ह दुम्ने आदेश शब्दकर्किकथनकऱ्याहे।।दुष्पुरुष्कित्राति जोराजादिकशासनाकरे हैं ताशासनाकानाम आदेशहे।(हेइवेतकेत ोससर्गितयामिआत्मादेवकाउपदेश हमनेतुमारेप्रतिकऱ्याहै॥तापरमात्मादेवके अवणते तथामननते तथाविद्यानतेसकेश्वतपदार्थोकाभी रुपही हैं ॥ तेसे तेजजङ्गिषीरूप यासबैजगत्का सोसत्वरहुहो वास्तवर्ष्यरूपहै ॥हेड्वेतकेनु॥ ऐसासबैजगत्काअधिष्ठानरूपपरमात्म ग तुमोरेस्वरूपतिभिन्नहीं है ॥ किंतु सीपरमात्मादेव दुंहै ॥ देहादिकसंवातरूप सूनहीं है ॥ हेर्र्वतकेतु ।

६।एकपितांनें तार्पेतकेतुप्रमकेपातिजीवमझकेशभेदकाउपद्शेक-पा॥तभी सोइवेतकेतुसंशययुक्तहोइके प्रनःताउद्दाङकापिताकेपाति अष्

💛 तत्ताभया॥और सोडद्दाङकपिताभीतार्थेतकेतुष्डजक संशयकानिधार्तेकरण्यातत । तम्भट्यंताम् मन्त्राम् 🚉 🚉 📆 📆 🥨 🛂 🛂

🖒 शंका ॥ हेभगत्त् ॥ ताउदाङकमुनिँ ताथेतकेतुपुत्रकेप्राति ॥ तत्त्वमित्तिकेतो॥याप्रथममहावाकपकाउपदेशक्रिके जीवब्रह्मकाअभेद 🖟

ि निश्चाकराया॥ तामहावाक्ष्यकेचाणिकरिकेसी ताङ्केतकेतुकं धुनःसंशय किसवासतैहोताभया॥समाथान ॥ हेशिष्य ॥ महावाक्ष्य १ क्ष्रानणकरिक्षण कारोनेते के क्षेत्रगणकरिकेभी तार्षेतकेतुक्रं जोअएवार संश्यहुआहै ॥ ताअएपकारकेसंश्योंनिपे तार्षेतकेतुके यहअपप्रकारकेकुतकेही कारणेहैं॥ जिन्अष्कुतकोंक्नं सोउदाङकमुनि अष्टवारमहावाक्यकेउपदेश्तें निवृत्तकरताभयांहै ॥ अय ताक्षेतकेत्रकेत्रअरूपअष्टक्रतकोंकानिरूपण र करें हैं ॥ अथप्रयमप्रश्निक्ष्पणं ॥ हेभगवन्॥ष्ट्रवेआप्नै सुप्रुप्तिअवस्थाविपे तथामरणअवस्थाविपे सर्वेजविक्ति सत्वस्तुकप्रिप्तिकथनकरी

। तथामएअवस्थाविषे याजीवॉका सत्तवस्तुविषेळयहोवे है ॥ याप्रकार निव्योंकेटएांतकरिके जोयाजीवॉका तासत्वस्तुविषेळय ू यहतेंआयाहं याप्रकारकाअनुभवहोवे हैं ॥ तेसे तासुषुप्तिअवस्थाविषे यहचीव तासत्वस्तुक्ष्प्रातहोहकै जभी जाप्रतअवस्थाक्ष्प्राप्तहोवे हैं ﴾॥ तभी याजीवोंकुं हमसत्वस्तुतेंआये हैं याप्रकारकाअनुभव किसवासतैनहोंहोता ॥ याहमारेशंकाकीनिद्यतिकरणेवासतैभो आपरें कोई अंगीकारकरीमे ॥ तौ जैसे समद्रविषे उपभाषक्र्याप्तइईनिवियोंका पुनः तासमुद्रतैउद्भषहोतानहीं ॥ किंतु तेनिवियों तासमुद्रक् ॥ याकेषिपे हमरिक्षं यहसंज्ञयहोपे हे॥ जोकदाचित् सुद्रुप्तिअवस्थाषिषे तथामरणअवस्थाषिषे यासर्वजीबोक्कतासृत्वस्तुकीप्राप्तिहोतीहों व र्वस्तुक्रजाणतेनहीं ॥ याँते तासत्वस्तुकेप्राप्तदुष्भी जो सत्वस्तुकाअज्ञानहोतै है ॥ याकेविषे आपने कोईटप्रांतकह्याचाहियो।मिसह गंतकाँकै ताहमारेसंशयकीनिद्यतिहोंने है ॥५॥अथ द्वितीयप्रश्रनिरूपणम् ॥ हेभगवन् ॥ तासुद्रप्तिअवस्थाविषे तथामरणअवस्थाविष् वाकाहिकसवंइद्रियोकेठ्यहुएभी अविद्याह्तपमाया तहां विद्यमानहै ॥ यति जेते वालोकविषे आपणेगृहतैवाहरआयेहुष्पुरुपक् मेंआपणे े ह्छांतक्ह्याचाहिये॥२॥अथटतीयप्रश्रनिरूपणम्॥हेभगवन् ॥ जैसे संघुणैनदियां समुद्रविपे ठयभावक्र्पाप्तदेवि हें ॥ तैसे मुष्ठप्तिअवस्थारि किसवासतैनहीं आणते ॥ और तेसवैजीव तहाँ

। तोतेसमंजीन तहां सत्मस्तुक हम पाप्तहुएँहें याप्रकार तासत्मस्तुक्

मासोहक माम्ह्रीमामहोने हे।।तेसे सपुतिभवस्यातिषे तथामरणअवस्यातिषे यहनोषभौतासत्वस्तुक्ष्यातहोहकै नाज्ञक्षेपातहोषभा 🖔 िगे ॥ ६ ॥ अप सप्तमप्रशनिरूपणे ॥ हेमगवन् ॥ जैसे मरणकाळिषिपे अज्ञातीजीवोंकेइद्रियादिक सूक्ष्मरूपकरिकेस्थितहोने हें ॥ तेसे गामरणकाटिषिपे गोकदाचिष विद्वानपुरुषकेभीइद्रियादिक सूक्ष्मरूपकरिकेरहतेहोंवें ॥ तो जैसे मरणतेंअनंतर तिनअज्ञानीजीवोंका पुनःयनगरीय हैं ॥ तेसे ताविद्यानपुरुषकाभी पुनः जन्म किसवासतेनहींहोता ॥ याहमारीइांकाकेनिवृत्तकरणेवासतेभी आपने कोई 🏸 तिनमीनोकेगशहुर तास्तमस्रमीयापि किसक्तियो।। याहमारीश्काकेनियुत्तकरणेषासतेभी आपने कीईडप्रांतकह्याचाहिये॥ ३॥ अ रेश्तकतानाहिये॥ ७॥ अथ अष्टमप्रश्निक्ष्पंनं ॥ हेमगब्त् ॥ जेते मरणअबस्यानिपे तिननिद्वानपुरुप्किनाकादिक निरब्शेपल्यक् १ म नतुर्यम्भानिकपणे ॥ हेमगगन् ॥ यहआत्मादेव अत्यंतसुक्ष्महे ॥ याते यहसुक्ष्मआत्मादेव यात्युरुजनात्काशावार किसप्रकारहोवे पुरुगोक्तं यदशात्मादेय धद्राकिरिकेदी प्राप्तहोंवे दे ॥ याप्रकारकायचन आपने कथनकऱ्याहे ॥ साशद्धा अनुभवकरेडएपदार्थविपेटोडो ने हैं ॥ और जिसपदायंका कदानित्मी अनुभवनहींभया ॥ तिसपदार्थविषे ज्ञन्दभीप्रवेज्ञकरिसकैनहीं ॥ तो तिसपदार्थविषे साथछा ित्मप्रकारहोगेगो ॥ यादमारीज्ञकक्रिकिनुन्तकरणेवासतेभी आपनेक्षेंहिंटछांतकब्राचाहिये ॥ ५ ॥ अथ पष्टप्रश्निक्ष्पणं ॥ हेभगवन् ॥ या टोक्षिपं नोगस्तुकास्तक्ष इष्टियॉक्रिकेयहण्करणेषोष्यहोषे है ॥ सिंईहीषस्तुकास्वरूप किसीइंद्रियक्रियहण्कऱ्याजांषे है ॥ जैसे ने नहीं ॥ ऐसाईद्रिगोंकाशिष्पयशास्म क्रिसउषायक्रिकैनास्याजावे है ॥ याहमारीशंकाकेनिउत्तकरणेवासतेभी आपने कोईद्यांतकह्याचा प्रागरोगे हैं ॥ यहे अद्यानीपुरुषोकेभी तेषाकादिक निरव्होपङ्यक् किसवासतैनहींप्राप्तहोते ॥ याहेपारीशंकाकेनियुत्तकरणेवासतैभी गा। यासुमारीज्ञाकिनित्रनाकरणेवासतेसी आपणे कोईडप्रांतकह्याचाहिये ॥ ४ ॥ अय पंचमप्रशिक्षिपणे ॥ हेमगवत् ॥ याअधिकारी ग्रार्कडोद्रेग्ंकाशीषपयदुआभीरस रसनइंद्रियकरिकेप्रहणकऱ्याजावे हे Ⅱ और यहआत्मादेवतो किसीभीइंद्रियकरिकेप्रहणकऱ्याजावे शापने को देह धीत क्या ना किया । ८ ॥ हे कि ध्या । इसप्रकार सी खेत के त tenterality of the host marketing

ताउदाङकपिताकेप्रति

स्थानिपं यहजीव जोकदाचित् तासत्वरस्तुकेसाथएकताक्षं प्राप्तहोतेहोंगे तो तासुप्तितंउठेपुप्तिनगीनीग्रे पुनः गिरागशितारंउरागेर हो है प्राप्ति नहींहोणीचाहियोषसाथानाहेश्वेतकेद्याज्यात्रसपीदिकजे तामसजातिनाङेगीगीग्रीतारमा राजापिक्को राजसभानाहेश्वेतकेद्याज्यात्रसपीदिकजे तामसजातिकाङेगोनीनारंजो ग्रीतारमा स | हाणादिकजे सात्विकजातिवाङेजीवहीतिसंप्रणेजीव जिसजिसक्रीरवाङेडुए जासुप्रीतिभिषे सत्गरमुक्षणास्थागे । समूर्यगोग नासुप्राति रूपकरिकै परिणामक्षेत्राप्तकरेंहे ॥ तेमधुभावक्षेत्राप्तहुए नानाबुक्षोंकरस में आग्रपुक्षकारसहूँ जंगीरबुक्षकारस नहींहे ॥ भागभार भागभे हे नाजतेनहीं ॥ तेसे यासुबुत्तिअवस्थाविषे तथामरजअवस्थाविषे तेनानाजातिमाङेजीच सासस्यगरहाक्षे आपतेदक्षे साधत्तरहताहेस । नागेते सोडहाङक्षानिमी वाश्वतकेतुक्त्राति यपाकमते विनथष्पश्लोकाउपारकदेवाश्या ॥ तहाँ शत्र प्रथमभाशात्रा निरूपणक्रहें ॥ हेचेतकेत ॥ जैसे याठोकिषि मधुकरजंतु आपपेशयूपाकारगुरिण मानाप्रकारकेत्रशोकेरग्रजेजाइके तारगर पण नामानक्षेत्रातहुएभी आपणेआत्माके निशेषरूपकरिके जाणतेनहीं॥इतं यद्तात्प्येते॥मगुरूपद्रप्तितिमे गोगापणेत्नारुपकागिनिकते॥ ग्कांकि सोआविकेकत्त्वाहुआहै।। अथवा तामधुरूपदृष्टान्तविपे तिनर्रतातिभिन्नप्रमातापुरुपपिपेस्भित जोशनिपेरतेताशी गिनःगानि । स्ताविपेत्रारोपणहोवे हे।आर दाहाँतिकविपेतो अज्ञानकरिकेआद्यत्वीगांतिविते सोअविपेकगुरुपते ।। यापकार तादपीनपार्पीनिक्षित क्षिपतानेहुएभी ताविश्वपतानापरित्यागकरिके केवङगज्ञानकीसमानतामात्र तिनयोगीगिगमणकरीते॥श्रीमा।।।। जीवविषे जोआपणेस्वरूपकाअमिक्हो।हो आपणे स्नभागरांसह सो आपणेजडरुनभावतेंहीहै॥और दार्ष

अकि तिसीतितीश्ररिक्षप्राप्तदोषे हैं ॥ तिसतैषिठक्षणश्ररिरक्षप्राप्तरीयेनदी।फिर्फितं जेते गर्गाफाङकोनिग्राष्ट्रप्राप्तां अन्तर्भातिको । | भावकुपातदोवे हैं।परंतु तिनमंड्कोकेस्ट्रम्अय्यक्षप्रेत्कार ताष्ट्रपीविषसे सीजभी पुनगप्तात्त्व सिन्तर्भात्त्र ।

शी वे हैं ॥ १ ॥ अय दूसरेपर्नकाउनारकहें हैं ॥ देखेतकेतु ॥ जेसे यहगंगादिकनदियां आपणेनामरूपकापरित्यापकारिक समुद्रभाषक्रप्राप्तहा |्री श वे हें ॥ और तेनदियां युनमेपोद्धारा दृष्टिरूपकरिके तासमुद्रतैयाहरआइकैभी हमनदियां समुद्रतें आई हैं यापकार तेनदियां जाणती |श्री 🌡 निर्म ॥ तेसे यहजीव तासुपुप्तिअवस्याविपे तासत्त्रब्रक्षक्रप्राप्तहोङ्केभी तासुपुप्तितेंडठिके हम सत्व्रहाँतेंआयेहें याप्रकार जाणतेनहीं ॥ 🕅 गीगर्तरितिदुई कीईमीशाला जीवनक्षेत्राप्तदोषेनदी । शंका ॥ हेमगवन् ॥ जैसे ता बुशविपेस्थितजीव जिस्शालाकापरित्यागकरेहे ॥ 🌡 परनीय मिसनातिवालेडुए तासुप्रुप्तिअवस्थाविपे जासत्तवस्तुक्ष्प्रातहोंने हे 🕕 तासतवस्तुतेआइके यहजीव तिसीजातिवालेडोंने हें ॥ 🗳 शिपोस्यतनोत्रीवदे ॥ सोतीव तावुसकीशाखावोंबिपे जिसजिसज्ञाखाकापरित्यागकरेंहे ॥ तिसत्तिसज्ञाखाका ज्ञोपणहोड्डजांबे हे ॥ ता तिसतीभन्नातिगाटेहोर्थेनहाँ ॥ काहेते जोजीजीव तासुप्रतिजयस्थाविपे सत्यस्तुकेसाथ अभेदभावक्षेत्राप्तद्वप्ये ॥ तिनजीवोंका जो |े कत्राचित् उत्याननहींहोताहोवे ॥ तो सुप्रतिविपे तासत्यस्तुविष्ठ्यमात्रकरिकेहो दिनदिनविपे तिनजीवोंकेदेहकापातहोणाचाहियो॥|४ | बोर मेसारेसजेमिनेआयतानहाँ ॥ याते जेजीव तासुपुतिअवस्थाकूपातहोते हैं ॥ तेजीवही तासुपुतिरेंडठे हैं ॥ किंवा याजीवकानाक्य |किसोमीपुरुप्नेंदेस्यानहीं ॥ किंतु त्रिसचित्तपदार्थकू यहजीव परित्यागकरे हैं ॥ तिसीतिसीपदार्थकानाक्य देखणेषियेआवेहे ॥ जेसे यु किहेतं तासतत्रह्मकीप्रप्तिकाङ्गिषे निसमूङाज्ञानने तासत्त्रह्मकेभानका प्रतिबंधकऱ्याथा ॥सीमूङाज्ञान याजाघतअयस्थाविषेभी ीताशालागिपे जोकदाचित् इसराकोईजीव प्रवेशकरें है ॥ तो सा शाखा सुखतीनहीं ॥ तेसे सुप्रुप्तिअवस्थाविपे यहजीव तासतृत्रक्षक्रपाता शिहरेंके यदापि सुसहोइजावेंहे ॥ तथापि कोईदूसराजीव याशरीरविप्यवेश्करिके याशरीरक्रेउठावे हैं ॥ याकारणतें दिनदिनविषे या ्रीरारिकागतहानिक्त ॥ समापान ॥ हेर्नेतकेत् ॥ ताबुक्षकेशालाकीन्याई जोकदाचिष्ठ सुष्ठुप्तिकाळविषे याशरीरविषे दूसराकोईची शायरोशकरिक याशरीरक्रंडवावताहवि तो याठोकविषे किसीभीशरीरकानाश नर्हाहोणाचाहिये ॥ कहिते जोदूसराजीव सुप्रतितेंअने गिद्यमानहे ॥ ताअज्ञानकस्किमोहितद्वएयहजीव तासत्त्रब्रक्ष्जाणिसकतेनहीं ॥ २ अन तृतीयप्रइनकाउत्तर निरूपणकरें हैं हेर्नेतकेतु॥

## ्रश्राषिपेषवेतकरिके याश्रीरक्रंडठावे हैं ॥ सोद्रसराचीव मरणतेंअनंतरभी याश्रीरिषेपेषवेशकरिके याश्रीरक्रंडठावेगा ॥ याते | याङोकविपे किसीमीश्रीरकानाश नहींहोवेगा॥ सोऐसा देखपेबिपेआवतानहीं ॥ याते जोजीव तासुष्ठप्रिअवस्थाक्ष्प्राप्तहोंवे है ॥ सोईही तहों है ॥ ताजीवतैभिन्नकोईद्वसराजीव तादूसरेज्ररीरकंत्राप्तहों वेनहीं॥इसप्रकार ताजीवरूपअधिकारीक् नित्यहोणेते मोक्षज्ञास्त्रकािभी ब्य जैसे वाछोकिषि अत्यंतसूक्ष्म जीवटकावीजहैं॥ सोवटकाबीज महात्त्वटकेबुक्षकाआधारहोंने हैं।।कहिंते सोघटकाबुक्ष आपणीउत्पत्तिंपूर्व जीकदाचित् तावटकेबीजविषे अत्यंतअसत्होंवे ॥ तौ अत्यंतअसत्पदार्थकी कदाचित्भी उत्पत्तिहोतीनहीं ॥ जैसे अत्यंतअसत्वंद्यापु तैसे जोजीव मरणअवस्याविषे सासत्त्रह्मक्षेत्राप्तहोवै है ॥ सोईहीजीवतामरणअवस्थातेअनंतर पुण्यपापकमोंकेवश्ते हुसरेश्रारीरक्षेत्रा नीय तासुप्रसिउँउहै ॥ कोईह्सराजीव उठेनहीं ॥ हेथेतकेतु ॥ जैसे जोजीन सुषुतिअवस्थाक्ष्प्राप्तहोंने है ॥ सोईही जीव तासुपुत्तितिउँ है र्गताहोपैनहीं ॥ तथा कृतनाज्ञ अकृताभ्यागम रूपदोपकीभी प्राप्तिहेषिनहीं ॥२॥ अय चतुर्थप्रश्रकाउन्त्र निरूपणकोरेहे ॥

वीजिपि स्कंप शाला पत्र इत्यादिकमेदकरिकेप्रतीतहोवैनहीं ॥ तेसे याजगत्केसूक्ष्मसंस्कारिष्ठकाषामायाहै॥तामायाउपहित यहआत्मा देवसूक्षहुआभी याजगत्कीउत्पत्तिपूर्व यासवैजगत्काआधारहोवे है।।यरंतु याजगत्कीउत्पत्तिरपूर्वकाङिषि सोआत्मादेव विद्यमानहे शकी कदानित्मी उत्पत्तिहोतीनहीं ॥ याते सोमहाचृद्ध आषणीउत्पत्तितुष् ताबीजविषरहे है।।परंतु ताबीजदशाविष सोवटकावुक्ष ता

पि प्रतिशादिकछोषिकप्रमाणीकिकिनान्यानावैनहीं॥तयापि यहआत्मादेव गुरुशाह्मकेवचनोविषेविङ्गास्त्पत्रद्वाक्रिके जान्यानावे हैं॥ जैसे जनविष्टास्त्रास्त्रास्त्रा जैसे जरुषिप्सियतजोरुषण है ॥ सोरुषण यद्यपि चक्षुआदिकईद्रियोंकरिकेजान्याजावैनहीं॥तथापि रसनइद्रियक्रिके सोरुषण जान्याजावे गप्रकारकानिश्चय शाखदिष्टितंरहितपुरुषोंकूरोंनेनहींगिकितु॥ सदेषसोम्येदमप्रआसीत्।।इत्यादिकश्।सिरूपीचशुवाछेषिद्रानुपुरुषोंकूही सो निस्परहों है।।8।।अव पंचमप्रकोउनारकानिरूपणकौँ हैं।हिस्वेतकेहा।|यासवंजगत्काउपादानकारणरूपजोआरमादेवहैं।|सोआत्मादेव युद्य

है ॥ तैसे पहआत्मदिव यद्यपि यासर्वेचडप्रपंचिषे विद्यमान्है॥ तथापि ग्रज्ञास्त्रकेवनन्नॉविषे विज्ञामक्रपशन्नान्देगहिनग्रज्ञा ग्र

भग।। शोर तापुरुष्केप्रति सोदयालुपुरुष याप्रकारकावचनकहताभय।। हेपुरुष्हतदिशाविपेस्थितगांधारदेशते दे आयाहै।। यति दे ुँ साक्त साशास्कारकरे हैं ॥ ५ ॥ अव पष्टेमश्रकाउत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेथेतकेतु ॥ यद्यपि याठोकप्रसिद्धईद्रियादिकडपायोंकरिकै या आसारिकासाक्षात्कारहोषेनहीं ॥ तथापि ब्रह्मवेताग्रुक्केडपदेश्रुङ्पअपूर्वडपायतें याआत्मादेवकासाक्षात्कार होवे है ॥ जैसे गांधारदेश| निगेतरोगेहोरिहसीपुरुपक् कोइंगोरपुरुप महाय्वनविषेटेआइके तापुरुपकेदोनोंनेबोकूंचािषके तावनविष्ठोडतेभये ॥ और सीपुरुप पुनः। शापणेगांगारदेशकेप्राप्तिकीइच्टाकरताहुआ अत्यन्तदुःसक्नेप्राप्तदेाताभया ॥ ओर तामहाज्वनविषेदुःसक्नेप्राप्तहुआसोपुरुष इसमहाज्वन गि मेरंह चोर गोपारदेशतं टेआयंह याप्रकारकेआपणेबुतांतकुं ऊंचेःस्वरतेषुकारताभया ॥ ऐसेमहाच्वनविषेषुकारतेबुष्पुरुषकेसमीप भी मुप्तरेतागुरुफेउपदेश्तें आपणेआत्मारूपदेश्क्षंप्राप्तदोवे हे ॥ तात्पयैयह याअधिकारीपुरुपक् कामकोषादिकचौरों में आपणेआत्मा ःगा दे ॥ ताक्रिंक यक्षतीय यासेसारक्ष्यवनतिषे सबैदाभमणकरताहुआ परमदुःखकुप्राप्तहोते हे ॥ ऐसेसंसाररूपवनिषे त्रझवेताग्रुरुरूप ोंग्} गासंगार्षप्यनकेपातिकोहेतुरूपम्णिकेसोअभिकारोषुठ्यपुनःकभोभीतिनकामकोषादिकचौरोकेष्महोषेनहां ।।यातब्सनैतास्क नोहंगागीगेनचमहारा द्यालुपुरुप आवताभया ॥ सीद्यालुपुरुप तापुरुपक् थनिषे दुःसीदेखिकरिकै तापुरुपकेदोनॉनिजॉक्सीलता। ग्गीरियागिरे सुरापूर्कचल्यानाय ॥ इसप्रकार ताद्याछपुरुपकेवचनांक्षेत्रयणकारिकै परमहपेक्क्ष्पासहआसोप्ररुप ताद्याछपुरुपकेवचन नगीनगातासिक नादिशागिनचटताहुआ श्रने:शने:करिके ताआपणेगांपारदेशक्षप्रात्तहोंये है ॥ इसप्रकार यहबुद्धिमानअधिकारीपुरुष ग्गानुपुरुष नभी महागारपरूपआषणेदरूतकारिक याभिष्कारीपुरुष्केसाक्षीरूपनेत्रका अज्ञानरूपीत्रंघन खोछे हैं ॥ तभी अज्ञानरूपआ क्रगर्ग्। कार्षे संसारक्ष्यननिषेत्राप्तकच्योहे ॥ तथा तिनकामकोषादिकचौरों ने यषुरुषकेसाक्षीरूपनेत्रोंका अज्ञानरूपीहडमंथनक गर्णतर्रातिषु आ यहअभिकारीपुरुप आपणे अद्रितीयआत्मारूपदेश्जंत्राप्तहों है ॥ और ताब्रह्मेतागुरुकेउपदेश्ते तिनकामकोपादिक

' आत्मादैगईत्रताणिसकतेनर्ही ॥ किंतु ग्रुनशाझकेवचनोंषिपे शद्दावान्पुरुपही ॥ तत्त्वंपदार्थकाशोषनकरिके याआनंदस्वरूपचेतन्यआ∥ॐ

म माम कार्यान गामा दिक्त दियों के स्यन्त मंत्र मंत्रा संत्रा संत्रा हिन स्था स्था स्था । दे थेत के छ । या छोक विभेगी जिसपुर **ग्गा मर्गां ग्यां माय्रायहाँ । मोष्टम नोक्डानित् किसीमिथ्याकङंकक्ष्मीपाप्तहोँकि ॥ तोभी सोसत्यवादीषुरुष तामिथ्याकङंकर्ते** कर्णगालो नेगातांकप्रत्य अग्निषि टोदकेयरटा्कृतपाइके तिनदोनोंकेहस्तोंविषेदेतेभये ॥ तहांजोसत्यवादीसाधुपुरुष्या ॥ सो तातस ।गर्ध्यक्षरान्तं नाषायुष्ठरक्षरन्तंक्षं नद्दिस्यद्वआदेषिके नेराजाकेम्स्य तासाजुष्ठस्यक् सत्यवादीजाणिके छोडिदेतेभये ॥ और तात पराशु केषरणते गाचीरपुरुनकरूरत्तीक्रदग्यदुआवृत्तिके नेराजक्रिकृत्य साजीरपुरुषक् मिथ्यातादीजाणिके ताकू बंधनग्रहमिषेप्राप्तकरतेभ ष ॥ पथा गाडेवाक्षरतेभये॥एतप्रकार पिटावपुरुषके तथाक्षितद्वानपुरुषके मरणकेसमानद्वेष्भी सत्यक्षात्माकूजानणेहाराजोबिद्रानपुरुष पुन गमादिकद्वानीक्ष्रमार्गोनर्ग ॥ औरमिष्यादेशदिक्षीहर्षी भारमारूपमानणेदारा जोअविद्रानपुरुषदे ॥ ताअविद्रानपुरुषकेवाका गुकर्रारांगेरे ॥ शीर निमपुरनका मिथ्यानिष्शभिषायदाँगैंदै ॥ सोमिथ्यानादोषुरुप दुःखकूँहीं पातहोंगेरे ॥ जेसे याङोकषिषे एकचौरपु रम्या ॥ आर इम्म मायुष्टम्या ॥ निनद्निष्टम्योक् मनाकेभृत्योनि बङात्कार्ति महणकन्या ॥ और यहद्गिष्ठिष्प चौर्त्हे यति रदंगरंगागरं यात्रहारनेगत्रहेन्य निस्यकरनेभये ॥ और तेभूत्य तिनद्मों पुरुषोंकू राजाकीसभाषिपेळेजातेभये ॥ तासभाषिषे ५गवक्ष्यक्षिक निस्रात्रोक्ष्यानभुरपंक्ष्याकारका संज्यदीताभ्या॥बोइनदोनोंषिषे कौनचोरहे॥कोनसाधुहे तासंज्यकेनियुत गारे गोनीगुरग मेनीगर्नाष्ट्रं यात्रकार पुकारताभया ॥ और सोसाधुषुरुष भी मेंनोरनहींह्रं यात्रकार पुकारताभया ॥ तिनदोनों ा गांग्डानगुरुपंतारापि रुदियुगे सामस्यकाटापि रारूपंत्रीटयभारक्षेत्राविहोति । याकारणेते सोसत्यात्मवादीविद्यानपुरुप्त गध्रको⊬क दारकेनदीत्रामदानाभया ॥ आर नामिष्यातादीचोरया ॥ सो ताततपरञ्जकरिके दाहकूपातदोताभया ॥ तिनदोनोविषे ग्राहिक्दद्विगिष्टियम्भनम् पुनः जन्मकूषानद्विनद्वी। और सीअविद्यानपुरुषती मिध्यातीनक्षरीरोक् इ

आस्त्रक्षंक्रमन्द्रे॥ याकारणन्द्री मोतिद्रानपुरुषतो सत्यआत्मादेवकेसाक्षात्कारकरिके मायाह्तपपाज्ञतेरेहितह्रआ मरणकालिषे

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

ै। दिकइंद्रिय तामरणकाछ निपे स्वरूपतेंळयभावक्रेपातदों निर्दा । किंद्र संस्काररूपहोड्कैरहेंहें ॥ याकारणेंते सोमिथ्यावादी अनिद्राच्पुरु 🖟 अ॰ 🤋 ्रि प वारंवार जन्मादिकदुःखोंक्र्यामहोंनेहै ॥ ८ ॥ हेमिल्याइसप्रकार सोउद्दालकपिता ताइवेतकेतुषुत्रकेपति।तत्वमिर्वेतकतो।।याप्रका निषेकथनकरेहुएआत्मकिवास्तवस्वरूपक्रं साक्षात्कारकरताभया ॥ हेशिष्य ॥इसप्रकार पिताकेडपदेशते आत्मज्ञानक्रेप्रप्तहोइकै सीम ्रकृमहावास्य नववारः उपदेशकरताभया ॥ तापितोकेउपदेशक्र्अयणकरिकै संश्यतैरहितहुआ सोश्वेतकेतु तानवेमेवचनविपे प्रथमवच

आपहीजानिटेंमें हे और ताइनेतकेतुर्ने ताउदाटकपिताकेप्रति यहकारणरूपसत्ता सुसरूपहे अथवासुसरूपनहीं हे याप्रकारकाप्रअभी हान्तेजनालाश्रेतकेतु किचित्काळपर्यंत आपणेग्रहविपे निवासकरताभया ॥ तिसत्तेअनंतर सीक्वेतकेतु परमवैराग्यकुपातहोइके आपणे नर्हांकऱ्याया ॥ याकारणतेंभी सोडदाळकमुनि तार्ग्वतकेतुप्रत्रकेत्रपति ताव्यात्मारूपसत्ताविपे मुखरूपता नर्होंकथनकरताभया॥और पूर्वे ादाङकपिताकीन्याई परमहंससंन्यासक्षेत्रहणकरताभ्या ॥ हेशिष्य ॥ सोडदाङकमुनि तार्वेतकेतुषुत्रक् अन्यंतबुद्धिमानजाणिकेतार्वे तकतुपुत्रकेपात ताआत्मरूपसत्ताविषे सुखरूपता नहींउपदेशकरताभया।किहितै जीसुरूमबुद्धिवालापुरुपहोते है सो नहींकहेदुएअर्थकुंभी

नारद्मुनिक्प्रश्रकिरिकै संतीपक्रेप्राप्तभयाची भगवान्सनत्कुमारहै॥सोभगवान्सनत्कुमारतै। तानारद्मुनिकेताई विनाहीपूछेते ताआत्मा क्ष्पसत्ताकीमुखक्ष्पता कथनकरताभयाहै॥हेशिष्यापूर्व जोतुमने **इ**वेतकेतुकेअज्ञानकाकारणपूछाथा सोहमने तुमारेप्रति कथनक<sup>न्</sup>या ॥

👌 ष्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ शसिरुभ्योनमः ॥ शकि।श्रीविष्टेवेहवराभ्यांनमः ॥ शीर्शकराचायेभ्यो नमः ॥

॥ इति द्वाद्शोऽध्यायःसमातः ॥

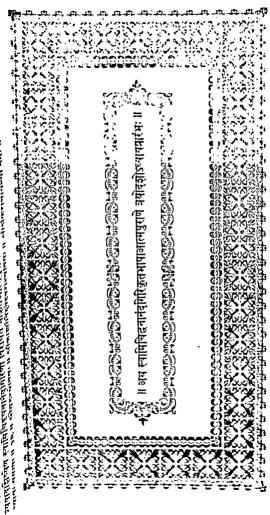

📝 दिकइंद्रिय तामरणकाछ गिपे स्वरूपतेंछयभावक्रेप्राप्तदोंचेनहीं ॥ किंतु संस्काररूपहोड्केरहेंहें ॥ याकारणतें सोमिथ्यावादी आविद्वानुष्ठर 🔊 🎉 प वारंवार जन्मादिकदुःखोंक्र्पाप्तहोंवेंहे ॥ ८॥ हेशिष्याइसप्रकार सोउदाङकपिता ताउ्वेतकेतुष्ठजनप्रतिगतत्वमसिञ्चेतकेतो।।याप्रका 🖄 रकामहावाक्य नववार उपदेशकरताभया ॥ तापितोकेडपदेशक्ष्त्रयक्णकारिके संश्यतैरहितहुआ सोश्वेतकेतु तानवेमेवचनविषे प्रथमवच

आपहीजानिछेनै हे और ताझ्नेतकेतुने ताउदाठकपिताकेप्रति यहकारणरूपसता सुसक्ष्पेहे अथवासुसक्पनहीं हे याप्रकारकाप्रअभी ाहीकःयाया ॥ याकारणतैंभी सोडहाङकम्रुनि ताज्ञेनतकेतुपुत्रकेप्रति ताआत्मारूपसत्ताविपे मुखरूपता नहींकृथनकरताभ्या॥और पूर्व निषेकथनकरेहुएआत्माकेवास्तवस्वरूपक्रं साक्षात्कारकरताभया ॥ हेशिष्य ॥इसप्रकार पिताकेउपदेशते आत्मज्ञानक्रपाप्तहोइके सोम हात्तेजवाङाश्वतकेतु किचित्काङपर्यंत आपणेगृहविषे निवासकरताभया ॥ तिसत्तेअनंतर सीद्वेतकेतु परमवैराग्यक्रप्राप्तहोइके आपणे तकतुपुत्रकेश्ति ताआत्मरूपसत्ताविपे सुखरूपता नहींउपदेशकरताभया।।कहिते जोसूरमबुद्धिवाठापुरुपहोवे हे सो नहींकहेहुएअर्थकुंभी नारद्मुनिकेपश्रकरिकै संतोपक्षप्राप्तभयानो भगवाच्सनत्कुमारहै॥सोभगवाच्सनत्कुमारती तानारद्मुनिकताई विनाहीषूछेते ताआत्मा उद्गठकपिताकीन्याई परमहंससंन्यासक्रेत्रहणकरताभया ॥ हेशिष्य ॥ सोउद्गाङकमुनि तार्घेतकेतुपुत्रक् अत्यंतबुद्धिमानजाणिकेतार्घे

♦ तथा तार्वतकतुक धुनः पदालकापताकष्यपद्मकारक भारतन्तर भारत्यार मार्यारम्परमा । भारत्या भारत्याचित्र श्रीस्वामिउद्ध्वानंदगिरिय । । १ ॥ अव जिसअवणकरणेकोतुमारेकुंइच्छाहोत्रै सो हमारेमेप्रें ।। हित श्रीपत्परमहंस परित्राजकाचार्य श्रीस्वादो नाम द्वादगीर । । । १६९ ॥ १ व्यपादाहीष्येण स्वामिचिद्घनानंदगिरिणा विरिचेते प्राकृतआत्मतुराणे छांदोग्यसारार्थप्रकाशे आर्षणिङ्गेतकेतुसंबादो 👌 च्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ शीग्ररुभ्योनमः ॥ श्रीकाज्ञानिकृषेक्तराभ्यानमः ॥ शीज्ञाकराचायेभ्यो नमः ॥

॥ इति द्वाद्योऽध्यायःसमातः ॥

तथा ताङ्गेतकेतुक्कं पुनः उदालकपिताकेउपदेशकिक जिसप्रकार आत्मज्ञानकीपाप्तिभईथी ।। सोभो हमने तुमरिप्रति कथनक-पा

क्ष्पतताकीमुखक्ष्पता कथनकरताभयाहै।।हेझिष्या।पूर्व जोतुमनें क्वेतकेतुकेअज्ञानकाकारणपूछाथा सोहमनें तुमारेप्रति कथनकन्या ॥

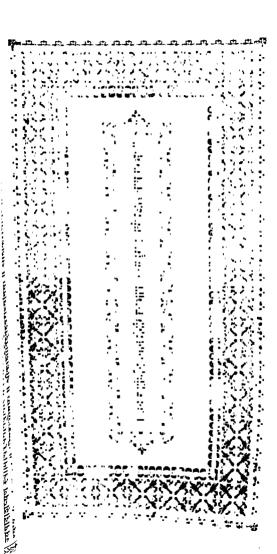

🖔 द्वाद्शेअध्यायिषेपे सामवेदकेछांदोग्यउपनिपद्केपष्टेअध्यायकाअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ अच यात्रयोद्शेअध्यायिषेपे तिसीछांदोग्यउप

निपद्के सप्तमेअप्पायकाअर्थ निरूपणकरें हैं ॥ इसप्रकार सोशिष्य ग्रुक्सुख्तें आपणेआत्माकीत्रह्मरूपताक्षेश्रवणकरिकै पुनःप्रश्नकर 🏻

णेकीकामनाकरताहुआ याप्रकारकावचनकहताभया॥ क्षिष्युडवाच ॥ हेभगवन् ॥ याआत्मष्ठराणकेप्रथमअष्यायविपे आपर्ने ऋग्रेवेदेक रेतरेयडपनिपद्काअथे निरूपणकऱ्याथा ॥ ताप्रथमअथ्यायविपे सनकादिकमुनि वामदेवादिकअधिकारिपुरुपोंकेप्रति ब्रह्मविद्याकाडपदे ि

हिछेके अनेकप्रकारकीवार्ता आपने ताप्रथमअध्यायविषेकथनकरीथी॥और हेभगवच्॥याआत्मपुराणकेद्वितीयअच्यायविषे तथातृतीयअ 🍐

ध्यायिषेपे आपने तिसीऋगवेदके कौपीतिकिउपनिषद्काअर्थ निरूपणक-याथा ॥ तहां याआत्मपुराणकेद्वितीयअध्यायिषिपेती देवराजइंद्र

शुकरतेभये ॥ तथा वामदेवस्रुनि माताकेगभैषिपेस्थितहेदिकै तिनअधिकारीजनोंकेप्रति आपणासर्वात्मभाष कथनकरताभया ॥ इसतेंआ ∣

ततदैनराजाकेप्रति प्राणप्रज्ञारूपकरिके आत्माकाउपदेशकरताभया ॥और याआत्मपुराणकेतृतीयअध्यायविपे अजातशुद्धराजा बाट्योक ब्राह्मणकेप्रीति तिनप्राणादिकोतैभिन्नकिष्कि आत्माकाउपदेशक्रताभया और हेभगवन्।ायाआत्मपुराणके चतुर्थपंचम पष्ठ सप्तम याचारअ

ध्यायोंविषे आपणें यञ्जेंदके बृहदारण्यकउपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा॥तहांचतुर्थअध्यायविषेतो दोपुरुपवंश एकझीवंश यातीनवं गोंविगेस्थितऋषियोंका परस्परमेद तथापरस्पर अमेद वर्णनकऱ्याथा॥ और दध्यङ्अथवैण देवराजइंद्रकेप्रति त्रहाविद्या उपदेशकरताम ॥ । ताब्रह्मविद्याक्षेत्रवणक्रिके सोइंद्र उऌटा ताद्ष्यक्क्षपिऊपर कोषवानहोद्देक ताब्रह्मविद्याकेनहाँउपदेशकरणेकीआज्ञाकरताभया ॥

या। पानकानचार ना गर्म निर्मान सम्बन्धा मार्ग निर्मान सम्बन्धा अधिनोकुमारोकिमात उपदेशकरताभया ॥ तिसत्तिमनंतर सीइद्र ताद् । और तोदध्यह्ऋषि आपणेप्रतिज्ञाकेसत्यकरणेवासते साब्राविद्या अधिनोकुमारोकियाने आपणेगुरुकेमस्तकक्रकाटिके अस्वकीयोवा ध्यक्ऋषिकामस्तक छेदनकरताभया ॥ और तेश्रीयोकुमार ब्रह्मविद्याकेछोभकरिके आपणेगुरुकेमस्तकक्रकाटिके अस्वकीयोवा |

थै। ऊपर राखितेभये ॥ ः

स्यह्मापिकामस्तक धिदमकतताम्या ॥ आर्थ नेजाभिनाकार महाप्राप्त प्रताप्ता प्राप्ता

अप्नें ताचतुर्थअध्यायविषेकथनकरोथी ॥ और `हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेरंचमेअध्यायविषे आपनें यक्षात्तांकथनकरीथी॥जो जन क्षोकेप्रति ब्रह्माव्याकाडपदेशकरिके तामैत्रेपीक्षं कृतक्रत्यभावकीप्राप्तिकरताभया ॥ तिसतैंअनंतर, सोपाज्ञवरक्ष्यमुनि संन्यासुआक्ष उपदेशकरताभया ॥ और ॥ हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेदश् यविषे आपनें यद्वातों कहीयी॥ सोयाज्ञवरुक्यमुनि ताजनकराजाकेप्रति दोवार त्रहाविद्याकाउपदेशकरिके ताजनकराजाक्षे क्रतक्रत्यभा यकीप्राप्तिकरताभया। और हेभगवच् याआत्मपुराणकेषतमअष्यायविषे आपनें यहवातों कथनकरीथी।षायाज्ञवरुक्यमुनि आपणेमेंत्रेयी| यहणकरताभया ॥ ओरहेमगषन्॥ याआत्मपुराणकेअष्टमअध्यायाविषे आपर्ने तिसीयजुर्षेद्के थेताथतर्जपनिषद्काअर्थ निरूपणकःया पा ताअष्टमअष्यायिषिये आपने यहबात्तिस्थनकरीथी II संपूर्णसंन्यासी याजगत्तकेकारणिषेपे विषादकरिके थेताथतरमुनिके आश्रम षिपे जातेभये ।। तिनसं∸याप्तियोंकेप्रति सोथेताथत(मुनि पूर्वेष्देवेताब्राक्षणोंकाआख्यानकहिक्के याजगत्केकारणकानिश्रयकरायताभ्या∣ यिषि आपनें यहवासांकथनकरीथी ॥ पिताकेसत्यवचनकरणेवासतै नचिकेता यमराजाकेछोकविपेजाताभया ॥ तानचिकेताकेधैर्यकुंदे | और हेमगवन् ॥ याजात्मपुराणकेनवमेअध्यायविषे आपने तिस्षियुजेषेद्के कठबछोउपनिषद्काअर्थ निरूपणकत्याथा ॥ तानवमअध्या कराजाकेयज्ञसभाविषे आथळादिकब्राह्मण याज्ञबर्त्क्मग्रुनिकेनीतणेकीइच्छाक्रिके तायाज्ञबर्त्स्यमुनिकेसाय अनेकप्रकारकायिवादकर तेभये ॥ तथा तासभाविषे याज्ञवर्त्व्यमुनिकेज्ञापकरिके काकरुप्याज्ञणकामृत्युहोताभया॥ और हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेपष्टेअघ्या मेभध्यायिषि आपने तिसीयजुबेद्के तैतिरीयकडपनिपद्का सिकैप्रसन्नहुशासीयमराजा तानचिकेताकेप्रति संपूर्णेत्रझविद्या

तथानारायणीयउपनिपद्का अध्यायिषि आपर्ने यहवाता कथनकरीथी

अर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ ताद्श्म थोर सीवरुणपिता कथनकरी तासुगुप्रुचकेप्रति साब्रह्मविद्याउपदेश्करताभया ॥ और वेननामागंथर्व आप्णेसर्वान्मभावका| आपणेबरुणांपेताकेसमीपजाइकै

अनुभवकहताभया ॥ तथा सत्यादिकत्ववैसायनोंक्षिपे संन्यासआश्रमकीअधिकता वर्णनकरीथी ॥ और हेभगवच् याआत्मपुराजके∬

影響

अध्यायिषिपे आपर्ने जावाङाहिकएकाद्ज्ञडपनिपदोंकाअथै निरूपणक≂याथा॥ताएकाद्ज्ञाअध्यायिषि आपर्ने यहवात्तो कथनक||ध्री| । और तापरमहंस रीयो ॥ तापरमहंसंसंन्यासक् पूर्व संवर्तकाहिकमहात्मापुरुप महणकरतेभयेहैं ॥ और तापरमहंससंन्यासकेमहण्विपे वैराग्यहीकाछहे ॥ तोवैराग्यकीउत्पनिषिपे गर्भेडपनिपद्काविचार तथामरणकेचिह्नोंकाज्ञान तथाअष्टांगयोग इत्यादिकडपायकारण है ॥

मैं अंतरआचारहै ॥ और तापरमहंससंन्यासीकामुख्यपमैतौ आत्मज्ञानहीहै ॥ सीआत्मज्ञानतो ब्रह्मउपनिपदादिकांषिपे आपने कथनक गद्राद्ग्रीअध्यायिषेपे आपने यहवातो कथनकरीथी ॥ उद्दाङकद्वानि भैतकेतुषुत्रकेसंज्ञयकीनिद्दत्तिकरणेवासतै॥तत्त्वमसिभेतकेतो ॥या| संन्यातिषे वेराप्यानुपुरुपही अधिकारीहै।और तापरमहंससंन्यातीको शिखासूजादिकों तेरहितपणा बाह्यआचारहै।।और अहिंसादिकथ न्याया ॥ और हेमगवन्॥याआरमपुराणकेद्वादम्अच्यायविषे आपरें सामवेदकेछांदोग्यउपनिपद्केषप्ठअच्यायकाअथं निरूपणक-पाथा॥| हावाक्यका नववार उपदेशकरताभया ॥ ताउपदेशक्ष्यवणकरिकै॥सोभ्येतकेतु संश्यंतैरहित आत्मज्ञानक्ष्प्राप्तहोताभया।हिभगवन् ॥

येतकेत्युनक्रुबिसमाच्नानिक तार्वेतकेत्युनकेप्रति विनापूछे ते

द्वादशेअध्यापकेअंतिषेपे आपनैपहकह्याथा ॥ जो उद्दाछकमुनि

रितमनुद्धुमारोकेमुमीपनाइके याप्रकारकावचन कहताभया ॥ नारदेउवाच ॥ हेभगवन् जोयहा यासवैजगत्तका अधिप्रानङे ॥ =>=+। डि याहै ॥ हेमगवन् ॥ तासनस्कुमारने नारदमुनिकेप्रति जात्रक्षविद्या उपदेशकरीयो ॥ सात्रक्षविद्यां में आपकेमुखतिध्यवणकरणेकीइच्छा||५ ते यापकारकार्चन कहतामुया ॥ शीग्रुरुश्वाच ॥ हेशिष्य ॥ पूर्वएककात्निषे संसारकेतापकरिकैततहुआ नारद्मुनि एकांतदेशविष रताहूं॥ भाष कृपाकरिकै साम्रज्ञविद्या हमरित्रति उपदेशकरो ॥ इसप्रकार ताशद्धावाच्झित्यकरिकैपूछाहुआ सीशीग्ररताशित्यक्| त्माक्षेमुखरूपता नहींकथनकरताभया ॥ और पूर्व सनत्कुमारती नारदमुनिकेप्राति विनाहीपूछेते साआत्माक्षीसुरहरूपताकथनकरता

मस सर्तेउन्ह्यादे ॥ तथा जिसम्बन्धिक्दान्ते विद्वान्तुक्ष कर्तन्त्रभोक्ताना

गृता गागंशीर ॥ जाशास्त्रक निर्भ षाशन्दकरिकेन्यनकन्याहै ॥ ताशाह्यक्रमी में मछीपकार जानताहु ॥ और हेमगवच् ॥ तक | है उपदेशकरा ॥ देशिष्य ॥ इसप्रकारकायन् जभी तानारदेसुनिनें भगवान्सनत्कुमारकेप्रति कहा। ॥ तभी सोभगवान्सनत्कुमार मंदमंद । गभी मानारदग्रीने तासनरङ्गारकेप्रति दंडवत्प्रणामकारिके आपणीसवेविद्या कहताभया॥ नारद्यम् ॥ हेभगवन् ॥ मंत्र बाखण यादी - स्पर्कारके दोशेषकारताक्ष्र्यातद्वप्ते ऋष् यत्रप् साम् अपूर्ण यद्यास्विद्धे ॥ तिनचासिवेदेक्सि में आपणेब्रह्मापिताकेप्रसादते ं सगगदुआ तानारकेअज्ञानकीनित्रतिकरणेवासते यापकारकावचन कहताभया ॥ सनत्छमारज्ञाच ॥ हेनारद् ॥ दूं सर्वे छोकोंनिपे गंउनांरूपकिरोक्षद्रदे ॥ यति तुम्हारेक्न मितनीकीविद्या आवतोहे ॥ सांसंप्रणेविद्या तुम इमारेप्रतिकहो॥ तातुम्हारीसर्वेषिद्याक्षेश्रवण्| गःशेतकार ताननाद्वं ॥ और देभगेरम् ॥ तिनचारिवेदोंषिपे जेवचन पूर्वत्राह्मणादिकोंकेकथाप्रसेगक् प्रतिपादनकरेंहैं ॥ तिनवचर्नोंकानाम द्रानिहागदे॥निनद्रनिहासंक्रिमी में भटीप्रकारसंत्राणताहूं॥और हेभगवच्॥तिनवेदोंविषे जेषचन याजगत्केडत्पत्तिसितिआदिकोंका कथ यक्रोग्।शिनगचर्नाकामम् पुराणके॥तिनपुराणोक्नुभी में भ्लीप्रकारजानताहूं॥और हेभगगन्॥यहकाब्दसाछुहै यहकाब्दअसाछुहै याप्रकारके गिनगाराग्नेगी में भटीपकार जानताहूं ॥ और हेभगवन् ॥ जीबोकेउन्पातादिकोंकेस्वरूपकानिर्णयकरणेहाराजोशास्रहै ॥ जाशासिक् र्हास्के पशात् इम तुम्झोरप्रति त्रव्हानकाउपदेशकरेंगे ॥ हेशिष्य॥ इसप्रकारकायचन जभी तिससनत्कुमारेंने नारद्मुनिकेप्रति कह्या ॥ ॥मकाहेनुजीव्याकरणहे ॥ जाव्याकरणकुं श्रुतिमें वेदानविद यानामकिकेक्यनकऱ्याहे ॥ ताव्याकरणकुंभी में भछोप्रकार जानताहुं ॥ गोर सेगगनम्।प्राद्धादिकक्षोकेरीतिक् कथनकरणेद्दाराजीपित्यनामाज्ञाखहे॥ ताज्ञाखकूभी में भछीपकार जानताहु ॥ ओर हेभगयन् ॥ गृदगःशादिक्तंएयाकेस्तक्षका निष्यक्ररणेदारा जीगणितज्ञास्त्रहे ॥ जायणितज्ञास्त्रक्तं अतिने राज्ञि यानामकरिक्नैकथनक-याहे॥तामा ११ गाग्रा-र्किरिकेषनकत्माहै ॥ ताग्राम्ब्रहंभी में भडीयकार जानताहुं ॥ और हेभगवच् ॥ जिस्गाम्ब्रकरिके भूमिविपेद्विहुएष् देगगगगिगोगे ऐताजो अक्षपाद्मणीतन्यायशास्त्रदे ॥ तान्यायशास्रकृभी में भङीमकार जानताहु ॥ तथा वेदविपेस्थित जोमश्र| 🔥 उत्तरभागतै॥ताक्रीमिमठीप्रकारजानताहूं॥जिसन्यायशाह्यक्ष्रं तथा प्रश्रउत्तररूपवेदक्भागक्ष्रं श्रुतिविपे वाकोवाक्य यानामकरिकै कथन 🐉 अ॰ १३ 🎸 कन्पारे ॥ और हेमगत्त् ॥ अनेकप्रकारकेष्पत्तारोकेनिष्पक् कथनकरणेहाराजो नीतिशाह्महै ॥ जिसनीतिशाह्मकु श्रीतिषिप एकायन पानापकरिकेक्यनक-योहे ॥ तानीतिशास्त्रक्षेभी में भठीपकारजानताहुं ॥ और हेभगवच् ॥ वेदकाअंगरूप जोनिक्त्तसास्रोह ॥ तानिक क्षेत्रागके जितनेभागिपे सर्वदेवतावोहं सर्वात्मक्ष्यक्रिकेयनक-याहे ॥ तानिक्क्षेत्रागकानाम देवविद्याहे ॥ तादेवविद्याक्षेत्री में

प्राणिपाँजपर उपकारको है।। याँते सुअतादिकमंथमहित ताआधुनंदक्षं भूतिवैद्या यानामकरिकेषनकरे हैं।। ताआधुनंदक्ष्पभूतविद्या

क्मी में भूषीपकारजानताहुं ॥ तथा शांतिषुष्टिआदिकफलेंकीप्राप्तिकरणेहारे जेनानाप्रकारकेमंबहैं ॥ ॥ तिनमंबोकूभी में भछीपकारजा

में मटी प्रकारजानताहूँ ॥और हुभगवन् ॥ यहआयुर्वेद तथा सुश्रुतादिकवैद्यककेयंथ सर्वभूतप्राणियोंकोरोगकीनिद्यतिकरिके सर्वभूत

तीनों पेदकेशंगरीणेते वेदकेचपकारकहें ॥ यति निरुक्त शिक्षा करुप यातीनों के देवविद्या यानामकरिकेकथनकरें हैं ॥ तावेदविद्याक्रुंभी

🎙 भरीपकारजानताहुं ॥ और हेमगनन् ॥ तादेविचाह्यपिरुक्तभागकुंछोडिकै चाकीरह्यानोनिरुक्तगाझहे ॥ तथा ज्ञिक्षा करुपहे ॥ यह

ताहूँ॥और हेमगव्गाअछिषिद्यासहितजोषतुषिद्याहै॥ताषतुषिद्याकानाम सत्रविद्याहै॥तासत्रविद्याकूंभी में भठीप्रकारजानताहू ॥और हेम

ाम्याराहुकेतुआदिक्यहोंकेस्थितिआदिकोंक्र्यतिपाद्नकरणेहारा जोज्योतिष्शास्त्रहै॥ ताज्योतिषशास्त्रकानाम नक्षत्रविद्याहे ॥ तानक्षत्र

निवाक्सीम्भटोपकारजानताहुं।और हेभगवन्॥सपौविषेजेदेवक्रीरहैं॥तिनोंकेवक्षकरणेकासायनजागारुडविद्याहै॥ तागारुडविद्याकानाम

👌 शारेगारामार्गं जाननानरी ॥ देमगन्त् ॥ यदापि तिनवेदोंकेजयंक् मामान्यते में जाननाहे ॥ त्रधापि नित्रवेत्रोकेनान्यग्रेह्मानेपग

सप्देवविद्याहै॥तासप्देवविद्याक्केमी में भछीप्रकारजानताहूं॥और हेभगवन्॥सवैछोकोंकेमनकूरंजनकरणेहारा तथागीतादिकोंक्प्रतिपाद्न

नतानहीं ॥ हेभगनच् ॥ पूर्वे आपसरीसेमहात्मापुरुपोक्षेमुखते हमनें याप्रकारकावचन श्रयणक-यहि ॥ जो आत्माक्षेत्रानणेहारापुरुप मूळ महाज्जोककीप्राप्तिहोंने है।।तेसे अध्यातमदुःख अधिदैनदुःख अभिभूतदुःख यातीनदुःखोंकरिक हमरिक्रूं सर्नेदाज्ञोककीप्राप्तिहोंने है ।।हेदीन द्याकुसनस्कुमार ॥ जेसे कोईपतिबतास्त्री छोटेगाङकॉबाङीहोंने॥ अथवा पुर्वोतेरहितहोंने ॥ तथा योवनअवस्थावाङीहोंने ॥ तथा थनते कारणसहितसबैद्योकोंकू तरेहे ॥ हेभगवच् ॥ जेते याछोकविषे तीनकोणवाछेअयिकेकुंडविषे पतनभयाबोकोईपंगुपुरुष्दे॥तापंगुपुरुष्क् भूत जोअद्वितीयआत्माहे ॥ तिसआत्मादेवकू में जाजवान्हीं ॥ यातें में केवछोद्मंबोंकेपाठकूंबानणेहाराहुं ॥ तिनमंबोंकेअर्थकू में जा

Application and applications and personal the season and an antimeter and applications are applications and applications are applications and applications are applications and applications are applications and applications and applications are applications and applications are

हितहोगे ॥ तथा बांधवॅतिरहितहोवे ॥ ऐसीपतिव्रताब्रीका जभी तायौवनअवस्थाविपेही पतिमृत्युहोइजावे हे तभी साब्री हादेव इमारी होनगतिहोंगी यायकार निरंतर आषणाज्ञोककरें हैं।।तैसे मैंनारदभी हांदेव मेरीकौनगतिहोंगेगी याप्रकार निरंतर आषणाज्ञोककरताहूं।। तथा अध्यात्म अपिद्देव अपिप्नत यातीनतार्षोकेन्यक्ष्यासहुआहुं ॥ तथा विचारहीनपुरुषाँकरिकेद्वस्तर जोयह्गोकरूपीसमुद्रहे॥ ताझो

कब्गीसगुद्रगिपे में सर्वराह्याहुं ॥ तथा ताश्रमाषशोकरूपीसगुद्रकेपारलेकिन्रिकेपातिकी में सर्वदाइच्छाकुरताहूं॥ ऐसेमेंदीनक़्र आप क्र ॥१९केपति स्युटाऽऐपतीन्षापकरिके आत्मकिबास्तवस्वहप्केषित्रोधनकरणेवासते पापकारकावचन कहताभेषा॥सनस्कुमारङ्बाच ॥ हे नारर प्रंउक्तिमित्रीक्राम्ब्रोक्टं सं अध्यमनक्रिकेनाणताभयाहै ॥ तेसंषुर्णशास्र श्वन्दरूपही हैं ॥ काहेरे यासंषुर्णप्रपंचका एकदेशरूप गक्तिक यात्रोकरूपीसम्रदर्ते पारको ॥होज्ञाप्य॥ इसप्रकार तानारदम्निके दोनताप्रकेक्यचनक्रिययपक्रिके सोभगवाचसनत्क्रमार ता गितनेकोफ्तुर्हे ॥ तिनसंवस्तुरोंक्रे यहवाकादिकइद्रिय नामन्वरूपक्रिकेही कथनकरेंहें ॥ जोकदाचित् याङोक्किपे । म नहींहोंगे ॥ तो कोईभोपुरुप किसोभीवस्तुकेकहणीत्रेपे समर्थनहींहोंगेग ॥ नामकरिकेही सर्ववस्तुरोंकाव्यवहारहोंने हे ॥ संगर्तुरूपारै ॥ ऐसेसपेवस्तुरूपनामक् दू त्रहारूपकरिकैचितनकर ॥ हेनारद् ॥ तुरहाराचित्त द्वेतवासनावाकरिकेबु

ं दें गष्टां गम्पासकेतुष्ताममिषे त्रहाभावना करैगा ॥ तभी सो उम्हाराचित्त साक्षात्त्रहाकेजानणेविषेषाम्य होवेगा ॥ हेनारद् ॥ याङोक|

मिपे जोषुरुप संपूर्णशब्दरूपनामोंके ब्रह्मरूपक्रिकेचपासनाकरे है ॥ तिसपुरुपक् नामक्रिकेसंबद्धसर्वेषगत्विपे स्वतंत्रतारूपफठकीया 🕍 अ॰ 9€ प्तिहोवे हें ॥ जैसे महाराजाकुं आपणेदेशविपस्वतंत्रताहोवे है ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी तातनत्कुमारभगवान्ने नारदकेप्रति शन्दरूप

हेनारद् ॥ यहशुब्दरूपनाम बाक्इंद्रियतेंडन्पत्रहोंने है ॥ यति ताशुब्दरूपकार्यते सीवाक्रूपकारण अधिकहे ॥ १॥ और ताबाक्इंद्रियक ना कृथनकरताभया ॥ तथा लैसेनामक्रेत्रहारूपकरिकेडपासनाकरणेहारेपुरुपक्ष तानामकरिकेसंगद्धसर्वजगत्विपे स्वतंत्रतारूपफङ प्राप्त नामकी त्रहारूपक रिकेडपासना कथनकरी ॥ तभी सोनारदम्जीन तामगवात्तसनत्क्रमारकेप्रति याप्रकारकाप्रत्रकरताभया ॥हेभगवत् या शब्दरूपनामिषेपे बहुद्द्विमात्रकरिके ताशोककीनिम्नतिहोषेनहीं।याते जोव्स्तु तानामतेभीअधिकहोते॥ सोवस्तु हमरिप्रति कथनकरी॥ इसप्रकार तानारदकरिकैप्रछाहुआ सीभगवान्सनत्क्रमार तानारदेकेप्रति पूर्वपूर्वकीअपेक्षाकरिकै उत्तरउत्तरविपेअधिकतानिरूपणकरताहु आ वाक्इद्रियतेंछके आशापयैत त्रयोद्शतत्त्वींका वणेनकरताभया ॥ तथा तिनत्रयोद्शतत्त्वींवेपे एकएकतत्वकी प्रसुरूपकारिकेडपास होंने है।।तेस तिनवाकादिकोंक्र ब्रह्मफ्रिक्पासनाकरणेहारेपुरुपोंक्षंतिनवाकादिकोंकरिकैसंबद्धसर्वेजगत्विपे स्वतंत्रतारूपफळ प्राप्तहो । है ॥ याप्रकार निनवाकादिकोकेडपासनावॉकाफङभी वर्णनकरताभया ॥ अच तिनवाकादिकत्रयोदशतत्वेकिस्वरूपका वर्णनकरे हैं ।

योग्यहे अथन्। नहींकरणेयोग्यहै।।याप्रकार कर्तन्य अकर्तन्यरूप दोनोंकोटियोंक्रं भिन्नभिन्नरूपकरिके निपयकरणेहारी जासंकत्परूपमे ु तःकरणकीवृत्तिहै ॥ सासंकल्परूपवृत्तिही ताइच्छारूपमनकुंउत्पत्रकरे है॥याँतै ताइच्छारूपमनंते सोसंकल्प अधिकहै॥३ ॥ ओर यहअ उसंधानकृपचित् जुमी सुलुताधनताकृपकरिके तथादुःलुताधनताकृपकरिकै पूर्वअनुभवकरिहुएपदार्थोकीसाहरूपता सन्सुखदेशयुत्तिप ग्याविपिषिपयकरे है ॥ तभीदी सोकर्तव्ययकर्तव्यविषयसंकत्पहोंचे है यति सोअनुसंयानहृष्वित तासंकत्पतेंअपिकहे ॥४ ॥ और बृ

आपणेकार्यनिषे यहइच्छारूपमनहीं प्रेरणाकरे है ॥ याँते तावाक्इंद्रियतें सोइच्छारूपमन अधिकहे ॥ २ ॥ और यहकार्य हमारेक्कंकरणे

०॥ मधानकाजनकरे ॥ यति सोमित्रानोधनामा ताममित्रपश्चनमंथानकाजनकरे ॥ यति सोचितारूप

प्यान ताशत्रसंभानकपनिर्ततंत्रभिकते ॥ ५ ॥ और याङोकविपे जिसयस्तुक्छं उपेक्षाज्ञानतेभित्रविशेषज्ञान विषयकरे हे तिसीवस्त्रका ंगृतकत्याताने हे ॥ याँते सीनिद्यवद्यावरूपविद्यान वाष्यानतैव्यषिकहे ॥६ ॥ ओर अन्नकेभक्षणकरिकैउत्पन्नभयाजी अवयर्गोकीबुद्धि ગુમાં શાસામાં મિલી શામાં મિલી કો માત્ર મિલ્યા કાર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્ય મુખ્યા કિમ્મી માત્ર માત્ર કર્યો કર્યો

ह्मार्ट्से ॥ मित्रवट्सं सर्वश्र भयक्ष्मातहोते हें ॥ ऐसेनव्युक्तमनकरिकेहा सोविज्ञानसिद्धहोते हे ॥ याते सोन्ट ताविज्ञानतेंअधिक है ॥ ७ ॥ और सोबङ भूमिक्पअत्रतंत्वस्पत्रहोने हे ॥ यति सोभूमिक्पअत्र ताबङ्तेअधिकहे ॥ ८ ॥ और सोभूमिक्पअत्र बृष्टिक्प नभोही सातटकीर्द्रापट्टहोंने हे ॥ यहिं सोतेज तिनजटोंतेंअधिकहे ॥ १० ॥ ओर यहआकाझ तातेजकाआधाररूपहें॥योतें यहआकाझ| नातेनंशिक्तं ॥११॥इत्तां यद्यपि तातेजतेन्युविपेअयिकताकह्णीयोग्ययो ॥ तथापि जैसेडप्णतारूपतेज जङकेन्नुधिकाकारणहेषि है शीर मृप्तिकश्रतिभि नोपूर्वप्यशक्त्रम्यक्षिति है ॥ सीरमरणहीं ताआकाश्केउरपत्तिकाकारणहे ॥ जैसे पूर्वअनुभक्केंद्वप्य १तप्रहार तोभगान्तसन्छमार तानारद्युनिकेप्रोत वाक्9मन≷संकल्प३नित ४ म्यान ५ विज्ञानद्वळॐअत्र८जळ९तेज १० अकि।ज्ञ| ग्राकायक्तकायं तें अपिकद्वा।३२ ॥ और यक्कार्य इसीप्रकारहोषेगा याप्रकारकीजाआह्यासाआह्याही तास्मरणकाकारणहोषे हे॥ ता त्रशांतरस्यत्रो है ॥ यात नेबळ तास्मिरूपअप्रतेअधिक्हें ॥ ९॥ और याछोक्षिपे जभी उष्णतारूपतेजकीअधिकताहोंपे है ॥ नेंग यहताहानामुभी तानटकेर्राष्टिकाकारणेंहे ॥ यति तावाशुका तेजिषिषेअंतभीवमानिके तावासुशुक्ततेजति आकाशक्षेत्राधिककद्याहै ॥ आकाशतंगीतानिष्कामपुक्पक्षं तास्मरणकरणेषिषे किचित्मात्रभी प्रयोजनहोषेनहीं॥यांतें साआज्ञा तास्मरणतेंअधिकहै॥१३॥हेशिष्य॥ टकारम्राम् । ज्ञारमटक्षेत्रकाकारमहोषे हे ॥ पुर्वेषटकेरमरणतैषिन। उत्तरषटकीउत्पतिहोषैनहो ॥ याँतै सीरमरणरूपकारण र

.

११एमरण १२ आज्ञा १३ यात्रयोदग्रतत्योंनिषे प्रवेषुर्ततत्वकीअपेक्षाकरिकै उत्तरउत्तरतत्त्वविपेअधिकताकथनकरिकै तिनवाकादिकत

में पूर्त सम्बर्धिशासिके सास्तपर्वत संघुषे श्रद्र हपशास कथनकरे हों।तेसंपूषी सन्दर्गास छोकों में बाक्डं द्रियक स्किहीजानीते।

ोतीअधिकतापिषे पाप्रकारकीयुक्ति कथनकरताभयाशिज्ञ प्रथमनामत्तें बाङ्कीअधिकताबिषे युक्तिका निरूपणकरें हैंशिहेनारदाजित्तम

हैं॥तथा तिनऋगेषेद्दिकोक्रिअर्थ तथास्वगीदिक्छोक तथाआकाशादिकपंचभूत तथाइंद्रादिकदेवता तथाअसुरादिक तथामनुष्यादिक [ अ० ९ ३ जंगमजीव तथायुशादिकस्थावरजीव इसतेंआदिछैकेजेअनेककोटिपदार्थहें ॥ तेसपूर्णपदार्थं याछोकों में वाक्डांद्रेयक्रि

करेंहें ।। हेनारद ॥ जैसे दोबद्रीफठों के अथवा दोआमठकफठों के यहहस्तरूपष्टी आपणीविपेअंतभौबकरेंहे ।। तैसे प्रकेशनकरेहए हैं शब्दरूपनामक तथावाक्हें विषयानकर असमन् आपणीविप अंतभोबकरें हैं ।। काहेंतें यामनकेअभावद्वए सौशब्दरूपनाम तथावाक्हेंदिय हैं प्रतितहोंनेनहीं। यामनकेवियानहुएंदी तेवाकादिक प्रतीतहोंवे हैं ।। और यहपुरुप तामनकेविचारकरिकेंद्री वेदोंकेअध्ययनकुंकरें हे ।। हैं ।। सम्प्रतिकेव क्षेत्राकर वेदांकेअध्ययनकुंकरें हे ।। हैं ।। अप दसटोककेकटकी अभिछापकरें हे ।। तथा ताफटकीप्राप्तिकरणेहारे हैं ।। अप प्रतिकेव भूत्र विषयानकरें हैं ।। अप विषय स्वतिकेव स्वयानकरें हैं ।। तथा ताफटकीप्राप्तिकरणेहारे हैं ।। कि ।। कि ।। पफ्छ पुरेकथनकऱ्याथा॥ सोईहीफ्छ याताक्र्झंद्रियके उपासनाकाभीहाँने है ॥ १ ॥ अच तावाक्तें मनकीअधिकतारिषे युक्तिकानणेन तावचनकानाम साधुहै ॥ और ग्रीप्रही छोक्केंकिमनकीप्रसन्नताकरणेहाराजीवचनहै ॥ तावचनकानाम ऋदयज्ञहै ॥ और ताध्मेंनें विपरीत कानाम अर्थमें है॥ और तासत्यतिविप्रीतकानाम असत्यहै ॥ और तासाधुतैविपरीतकानाम असाधुहै ॥ और ताद्ध्यज्ञतिविपरीतकाना गगणा पर्म सत्य साधु द्वद्यज्ञ अपमे असत्य असाधु अद्भव्यज्ञ यहअष्टपदार्थमो ठोकाँने बाक्ड्दियकरिकेही जानीतेहें ॥ बाक्ड्द्रियते अ म अहदयज्ञहे ॥ इसप्रकार सावाक्इद्रियही शब्दरूपनामोके तथासवैपदायोंके व्यवहारकाकारणेंहें पातें सावाक्इद्रिय तानामतेंअधिक हैयाकारणेंदेरी सावाक्इद्रिय पूर्वेक्तनामकीन्याई ब्रह्मरूपकरिके उपासनाकरणेयोग्यहे॥ओर तानामकीउपासनाका जोसर्वेत्रतत्त्रताह विना याअष्टपदायों के हानिषे कोईभीसमधे हो इसके नहीं ॥ तहां मुखके कारणकानाम धमें है ॥ और जिस पदार्थका जैसास्नरूप अनुभ मकन्याहोवै ॥ तिसप्दार्थका तैसाहोस्वरूप कथनकरणा याकानाम सत्यहे ॥ और दूसरे प्राणियोंऊपर उपकारकरणेहाराजीवचनहे ॥

्रत्नां। हरे॥ वंमेयतक् यूत्रत्रत्रतक्रिकेचवातताकर ॥ २ ॥ अच तामनते तंकत्पकीअधिकतातिषे युक्तिकानिरूपणकरे हैं।हिनारदा। जो||थ्री र पृथा ग्रंजसगकरतकारिकेपुकदाने दाशितिकरपतान्युरुषदी तासर्वमानसन्यापार्रोक्षकरे हे ॥ तामानसन्यापारतेअनंतर सोषुरुष पाक्ष्ठी । १ विष्कत्यापारकृकरे हे ॥ तालाक्ष्रीद्रयकेन्यापारतेअनंतर तानामरूप शब्देकन्यापारकृकरें हे ॥ शब्देकन्यापार विषे संपूर्णपेदादिक्षिक्षि न्नां हागगुर अनभागरोपे ॥ और ताझन्याकेसमुद्दिषे सुसकीमाप्तिकरणेहारेसगैकमैं स्थितहोपै हैं ॥ इसप्रकारकीपरंपराकरिके सो भुरत्मही निममगैकमोकाहारण सिद्धहोपे ने ।किहिने तिनयहादिककमीकी उत्पत्तिकरणेविपे तथास्थितिकरणेविपे तथासंहारकरणेविप

गेहैं।। और नागुंष्क्रिगंकरुषक्रांकि अग्रजनपत्रहोंपे है ।। और ताअत्रकेसंकरूपक्रिके याभूतोंकेइद्रियसहितप्राण उत्पन्नहोंपे हैं ।। ओर∏र् नित्रप्रांहिर्गरन्तरके मेबबरपब्रही हैं ॥और तिनमंबोकेसंकरपकरिके कर्मेडरपब्ही हैं और तिनकमेंकिसंकरपकरिके पर्मरूपज पूर्व गनवहाति ॥ और नाप्संकरपश्रंक्संकरपकरिक स्वगंदिकफ्छ प्राप्तीषे हैं ॥ इहां छोक भूत दृष्टि अब बाण मंब कर्म अपूर्व या। अन्त्राक्षिक नित्यंकारिकांक अभिमानीदेग्दागांका प्रहणकरणा ॥ तिनचेतनदेग्दानोंतीमेना जडछोकादिकोषिपे सोसंकरपसंभयेनदी गरगक्तारी कुत्रछरे ॥ ओर स्नगांदिकटोक तथापृथ्योआदिकभूत जिसचराचरिषक्षंउरपन्नकरे हैं ॥ साविश्वकीउरपत्ति संकरपरूपिनी १गरी∤गं गर्गकत्पदी सर्गकारकाकारण है ॥ याते सोसंकरप तामनतेअभिक े ॥ ऐसे संकरपक्रू जोष्ठक्य त्रहारूपकरिकेडपासनाकरे म् । गधनक्षेत्रे गनमास्तरिक्षितक्षातम् अतिस्यतत्तरिक्षितक्षेत्रभाभगतासंकल्पते सामान्यज्ञानकप्पित्तकीअधिकता निष्ध ः प्रिपादोगैद्यानीपप्ततिषिता गोसंकर्त्यदोषेनरी ।।यायकारकेअन्यय्यातरिककारिक यद्द्यित्तद्वीतासंकरपकाकारणसिद्धहोषेहो। ओर या| मिनं शिष्मानदृष्टीहोषे ॥ संकर्षनंषिना यात्रमत्कीउरपतिहोषेनहीं ॥ काहेतें छोकोंके तथापूर्तोंके संकर्षकरिकेतो बुधिउरपबहो ! ॥ गंपुरा मांगुःगं ीं रक्षित तथानाश्रीरक्षित तथाअतिज्ञायतातिंक्षित ऐसेङोकोंक्रप्राप्तहोतेहे॥और सोज्पासकपुरुप आपभी सर्वदुः। कि सार्षास्त्रीक्षाद्राष्त्राष्त्रम् महारण्ड्पक्रिके क्ष्यनकन्याजोसंकर्षद्रीसोसंकर्पभी तभोहोषेह्॥जभोसोष्र्वेडक्साम्मि

॥यातं यह्युक्प सबैज्ञनहीं है।।इसप्रकार सोचित्तरहितपुरुष सबैदा निराद्रक्हींप्राप्तहोंवैहै।।और याळोकविषे जोपुरुष ताअनुसंधानरूपि त्ताछ।होतेहैं॥तिसपुरपक् संपूर्णछोक साक्षीपणोविपे अहणकरेहैं॥तथा ताचित्तवाछेपुरुपकेमुखतैयहसंपूर्णजन छोकिकघचनोंकू तथावैदिक

है ॥ तापुरुपक् तासंकरपकीउपासनातेभी अधिकफरुकीप्राप्तिहोंबेहै ॥ २ ॥ अब ताचित्तै ध्यानकीअधिकताविषे युक्तिकावर्णनकरे हैं॥

॥ हेनारद् ॥ स्वगंछीक अंतरिक्षछोक भूमिछोक यहतीनोंछोक तथाआकाशादिकपंचभूत तथाहिमाछयादिकपर्वंत तथादेवतावोंके

समान शमदमादिकसापुनम्पत्रम् यहसंपूर्णं निश्चलताह्तपक्रिक्षेत्रहुष् ध्यानक्रतापुरुष्कीन्याई प्रतीतहोत् हें ॥याकारणते सो

मिपे जेपुरुप समेदा प्रायेद्रपणोंकाहीकथनकरतेरहतेहैं॥तथा समैदा निदाक्रतेरहतेहैं ॥तथा अन्यपुरुप्रिक अपकारिषेपे तथाकछहषिपे जे

ग्चनोह श्रह्मापुर्वेक अवणको है।।तथा ताचित्तवाळेपुरुष्ने विधानकरेजे ग्रुरत्व उत्तमवर्णत्व आदिकधर्मे हैं ॥ तिनधर्मोंक्रंभी यहछोक अ द्रापूर्वक अंगीकारकोहें ॥ याकारणते यहभन्नसंघानरूपचित्त तासंकरूपतेंअधिकहे ॥ ऐसेचित्तकू जोप्रुरुप त्रह्मारूपकरिकैडपासनाकरे

ध्यान अत्यंत श्रेष्ठहै ॥ और याछोक्षिपे जेपुरुप आपणेज्ञम दुमादिकगुणोंक्रिक यासबैमनुष्पेषिपपुज्यताक्षेत्राप्तदुष्हैं॥तेपुरुप ताष्यानके यस्किनितफ्डक्ष्प्रातहुएकीन्याई जानणे॥ताच्यान्तेविना इसजन्मविपे तथाजन्मांतर्षिपे सीमहानतारूपफ्छ प्राप्तहेविनहीं॥और यात्योक

पुरुप सर्वा उद्यमवाछिहों हैं।तिपुरुप सर्वमनुष्योंनिप अधमजानणे।ऐसेअधमपुरुप ताष्यानकेअभविते सर्वाविक्षेष्युक्तिचिताबाछेहोंवे हैं।। र्सिप्कू तेच्यान्त्राट्महान्पुरुष प्राप्तहोंमिन्ही।कित्त तेच्यान्ताटमहान्पुरुष ताच्यानेकप्रभावते समेदा मान्यहोते हैं।। याकारणते

😂 ॥मोन्टन बाजिन्द्रीयषामनात्रीभी मधिकप्तछक्ष्राप्तदीष

🆺 हे ॥ ५ ॥ अम् ताष्यानते विज्ञानकीअधिकताविषे युक्तिकावर्णनकरे हैं ॥ हेनारद् ॥ ऋगवेद्तेआहिष्ठिक अद्भव्यज्ञपयैत जितनाकीवाञ् 🛮 मेयोग्य नोमानाप्रकारकाअब्रहो।ताअब्रिमिरियतने मधुर अमङ **ठवण कटु क्षाय तिक्त यहपट्मकारकेरमहें।**तिनपट्रसींकेंभी यहपुरी इंद्रियकातिषय प्रकेषयनकऱ्याया॥तिनसंपूर्णपदार्थोक् तथातिसतिभीअधिकपदार्थोक्षं यहपुरुप ताविज्ञानकरिकेनानेहै॥कहिते भक्षणकर । तिंशिकहे।।ऐतेविद्यानक् बोअधिकारोप्रकप त्रहारूपक्रिक्यासनाकरेहे।।सोअधिकारीप्रकप बाह्यकेअथैक् विपयकरणंदाराजाविद्यानह ्रीताव्यगद्गरमिकुज्ञ्जनारूपजोज्ञानहै तिसज्ञानमिक्षानकस्किसंपत्रठोकोंकूं प्राप्तहोषै हे ॥ ६ ॥ अच तामिज्ञानते चठकीअधिकतामिपे प्र ह्णितिकावणनकर्तेमित्रारद्गायाठोकमिपे एकही चठवानुपुरुष आपणेबङक्षिके तामिज्ञानयुक्तएकशतपुरुषोंकू कंषायमानकरे हो।और सो म ताविज्ञानतेंहीजानेहैं॥तथाइसछोक्के तथा परछोक्के सबैंब्यवहारोंकूंभी यहपुरुप ताविज्ञानतेंहींजानेहैं॥याकारणतें सोविज्ञान ताष्यान

के। यद्भीय सन्तर्भ स्थापना हिताल स्थापन स स्थापन स्थापन

ऽ∥यत्वयं इसीप्रकारदे याप्रकारकेनिश्चयकरणेहारेपुरुपकानामचोद्धाशोर तानिश्चयकरेदुष् विहितअर्थके अनुष्ठानकरणेहारपुरुपकानामाताहै॥और १ कतो है ॥ और तिनीविहेतकमोकेफटक्र साक्षात्कारकरणेहारपुरुपकानाम विद्याताहै ॥ इसप्रकारकेसाथनोकीपरम्परा याप्रुरुपक्र बरुक्र । ९) (रिहेरीपासहोपे है ॥ याकारणेते सेबटु नाविह्मान्नेअक्टोशेस्ट्याल्क्याल्क्याल्क्या //पुरुप गिदाताहोषे हे ॥ इहां उपदेशकरणेहोरपुरुपोके परीक्षारूपदर्शनकेकरणेहारेपुरुपकानाम द्रष्टाहै ॥ और तिनगुरुवों में कथनकऱ्या| १/|त्रोवाये है ताअपैक्षेत्रवणकरणेहारपुरुपकानामश्रीताहै॥और ताश्रवणकरेहुएअथक्टं ग्रुक्तियों से चिंतनकरणेहारपुरुपकानाममंताहै॥ओर| | नव्यानपुरुपही याष्ट्रव्योक्ष् पारणकरणेहारा भूपतिहोंने हैं ॥ और सोवल्यानपुरुपही प्रथमती उद्यमघालाहोंने है ॥ ताड्यमतिकनंतर सो। , यट्यामपुरुष गुरुआदिकांकेसेवाकरणेविषेसमथेहोवे हैं ॥ तिसतैंअनंतर तागुरुकीसेवाविषेप्रीतिमानहुआसोपुरुष तिनगुरुआदिकोंकेसमी ्री प गमनकरे हैं ॥ तिसतेंअनंतर तागुरुकेसमीपनिवासकरणेषिपेप्रीतिमानहुआ सोपुरुप द्रुधाहोंषे हैं ॥ तिसतेंअनंतर सोपुरुप श्रोताहोंषे हैं। ॥ तिससंअनेतर सीपुरुप मंताहों ने हैं ॥ तिसतेंअनेतर सीपुरुप बोद्धाहों ने हैं ॥ तिसतेंअनंतर सीपुरुप कत्ताहोंने है ॥ तिसतेंअनंतर सी रिहापातहोपे हैं ॥ याकारणतें सोवठ ताविज्ञानतेंत्रेष्ठहै॥किंगा।स्वर्गेलेक अंतरिसलेकि भूमिलेक पहतीनलोक तथाआकाशादिकपंच| ्र सुत्तवाहिमाल्यादिकप्रनंत तथाइद्रादिकदेनता तथामनुष्यादिकजंगमप्राणी तथावृक्षादिकस्थानरप्राणी यहसंपूर्ण वर्ल्क्रञ्जाश्रमणकृरिके वि हिम्पतहों हैं।। वर्लीलमा किसीकोभीस्थितहों ने । याकारणतें में । अब तावल्तें अवक्षित्राप्ति हों । वर्णीलमा किसीकोभीस्थितहों ने । याकारणतें से । वर्णीलमा किसीकोभीस्थितहों ने । अब तावल्तें अवक्षित्रवायि सुक्तिकावण्तकरें । हैं।। हैं।। तभी सोवल्वानपुरुप्त नायाप्रकार के ।। हैं।। हैं।। हैं।। तभी सोवल्वानपुरुप्ति नायाप्त्रकार हैं।। हैं।। तभी सोवल्वानपुरुप्ति नायाप्तकार के ।। वर्णालमा सावल्वानहों हैं।। तभी नायाप्तकार के ।। वर्णालमा सावल्वानहों हैं।। तभी किसीक्ष्यापारों सिक्वानपुरुप्ति सोवल्वानहों हैं।। तभी किसीक्ष्यापारों सिक्वानपुरुप्ति सोवल्वानहों हैं।। वर्णालमा किसीक्ष्यापारों सिक्वानपुरुप्ति सोवल्वानहों हैं।। वर्णालमा किसीक्ष्यापारों सिक्वानपुरुप्ति सोवल्वानहों हैं।। वर्णालमा के ।। वर्णालमा के वर्णालमा के ।। वर

ै | निननशंतिअपिक ।। ऐसेते नक्क जोषुक्प ब्रह्मरूपकरिके उपासनाकरें है ॥ तापुक्पक महाच्कलकीपासिहों है ॥ १० ॥ अय तातेजते | अग्रास्त का बार ्र कोरो का का किन्न को में के के किन की का किन को किन के किन की किन की ता प्रकार के महायुक्त की मानिति है। अस ता ते जिले कि 🏄 निक्रामद्रोत दे ॥ तात्राम्मज्ञनित्र किसीमीकार्यकीसिद्ध्होंवैनहीं ॥ याकारणतेंभी सोआकाज्ञ तातेजतेंअधिकहें ॥ ऐसेआकाज्ञ 🖟

| | गग्गोगट्पहाँगे हे॥३३।हिशच्याहसमकारतोनारदमुनि ताभगवान्सनन्छमारकेपाते नामतेकोनअघिकहे इत्यादिकत्रयाक्षप्रअकरताम शासीशिक्तमानि युक्तिकावर्णनक्रेर हैं ॥ हेनारद ॥ याङोक्षिपे जीपुरुप कामनाहृपआकाग्रक्तिकेयुक्तहोंने है ॥ सोआग्रावान श्रि
 गुरुपर्त गासम्पणकरिक संगुष्प्यपापकर्मोहंकरेहे ॥ तथा तापुण्यपापकर्मोके मुखदुःखहुपक्छकेभोगवासते दोनोङ्किकोविपेश्रमणकरेहे ।
 शांर गोपुरुप ताआग्रासिकहोंगे है ॥ सोनिष्कामपुरुप तास्मरणक्रेभीकरेनहाँ ॥ तथा दूसरेकिसीव्यापारक्रेभीकरेनहाँ।याकारणते ।
 गांशांशा तार्मरणवेंअभिक्रे ॥ ऐसीआग्राह् जोपुरुप ब्रह्महप्करिकेश्यासनाक्रेहे ॥ सोपुरुप सर्मन्वाद्यितपुरायोक्ष्याप्रहाने है।। 

🏅 निनमसंसिक्त ॥ प्रोतेनक् नोपुरप मझरूपकरिकेडपासनाकरे हे ॥ तापुरुपक्त महान्फळकीपातिहोंपे हे ॥ १० ॥ अय तातेनते 🕌 संक्रानको है ॥ ताआकाग्नीना किसीभीकाषंकीसिद्धिवेनहीं ॥ याकारणेंसेसी सोआकाग् सातेजेंतेंअधिकहै ॥ ऐसेआकाग्रक्षे मार्शागेरी स्पितदोषे हे ॥ याकारणते तावायुमहिततेजते सोआकाराअधिकहे ॥ किंवा ॥ यददेहधारीजीव याआकाराकुंआश्रयणकरि | म्मर्गकीशंगकतागिषे युक्तिकानिक्षणकरे हैं ॥ हेनारद ॥ यालोक्षिषे यहदेहधारीजीव पूर्वअनुभवकरेहुए आकाशादिकजगत्के आहाराहोशिहाहाति युक्तिकावर्णनकरे हैं हेनारद् ॥ तेनवायुत्आहिङ्के जितनाकीयहनानाप्रकारकाजगत्हें॥ सीसंधूर्णजगत् याआ हड़ी गाहादिकरंदिगोंके ज्यापारोंकू करे हैं ॥ तथा पुण्यपापकर्मके सुखदुःखरूपफळक्रेंगापहोंपे हैं ॥ तथा तिससुखदुःखरूपफळकेसाथ नौपुरम् यत्रकपक्रिकेशमासनाक्री है ॥ सोपुरुष् विस्तारमकाश्क्रिकेयुक्तकीर्तिमान्छोकोंक्रमाप्तहों है ॥ ११ ॥ अयं ताआकाशत ग्मग्नीही उत्तर जाजाकाशादिक नमत्कीक रूपनाकरे हैं ॥ तथा यहदेह पारीजीव रमरणते वाकादिक ह दियोंके यापारों का आ

THE PARTY SERVICE STREET

रणकारिक सर्पुष्ण्यपापकमोक्तिरहे ॥ तथा तापुष्यपापकमोकि सुखदुःखरूपफङकेभोगनासतै दोनोङोकोनिषेश्रमणकरहे | क्रिक्त । ऐसीआहाह जोपुरप महारूपकरिकेटपासनाकरेहे ।। सोपुरुप सर्वमनवांछितपदायोक्त्राप्तहांचे है।।तथा। गगनामंगे ॥ गोप्रमम तास्मरणकिषिषयभूतसर्वेषदार्थोविषे स्वतंत्रताहृषकुछं प्राप्तदोषे हे ॥ १२ अब तास्मरणते कामनाहृषआ भिष्तागिषे ग्रिकागणेनकरे हैं ॥ हेनारद् ॥ याङोकविषे जोपुरुप कामनाहृपआकाश्चकरिकेगुक्तहोंवे है ॥ सोआश्चावान मुनामास्रितहोते हे ॥ सोनिव्नामपुरुप तास्मरणङ्भीकरेनहीं ॥ तथा दूसरेकिसीव्यापारक्रेभीकरेनहीं।याकारणते

मागनीमा किमोभीकायंकीतिविद्दोनिर्दो ॥ याकारणेते सोस्मरण ताआकाशतेंअभिकहै ॥ ऐसेस्मरणकू जोष्ठक्प त्रसाहपकरिकेड

(भक्षं ॥ नमा तारमरणित् मक्नीय पुण्यपापकमंनेसुखदुःखरूपफटकं प्राप्तहोपे हे ॥ तथा तासुखदुःखकेसाधनोक्षं प्राप्तहोपे हे ॥

णाक्षमकारसोनारद्खनि ताभगवान्सनत्कुमारकेप्राति नामतेकोनअधिकहे इत्यादिकत्रयाद्वापश्रकरताभ ॥ मोतास्य मन्त्रा

• | या ॥ गोर तोभगवान्सनत्कुमारभी तानारदकेप्रति नामतैवाङ्शिषक्षे इत्यादिकत्रयोदकाउत्तर कथनकरताभया ॥ तथा सोभगवान | सनत्कुमार तानारदकेनित्तविपेटोभउत्पत्रकरणेवासते तिनवाकादिकोकेउपासनाजन्यफटोक्नेभी तहांतहां कथनकरताभया ॥ तिसते | अनंतर तोबुद्धिमाननारद्धीन तासनत्कुमारकेप्रति पुनन्याप्रकारकाप्रश्न करताभया ॥ हेभगवन् ताकामनारूपआशाते कौनअधिकहै ॥ १ इसप्रकार तानारदकार्कियुञ्जहुआ सीसूनत्क्रमार याप्रकारकावचनकहताभया ॥ हेनारद् ॥ यासवैजीवॉने आत्मारूपकरिकेनिश्चयकच्या

जोप्राण्हे ॥ सोप्राण ताआशातिंशपिक्हे ॥ अव ताप्राणोंकीअधिकताविषे युक्तिकावर्णनकरें हैं ॥ हेनारद् ॥ जैसे स्थकेचक्रकेजेअरोहें ॥ तेअरा तानककेनामिकेआश्वितरहें हें ॥ तैसे यहसंप्रोषिष प्राणोंकेआश्वितरहें है ॥ कहितें यहप्राणही सर्कारकरूपहे ॥ जैसे देवद्ताना |मापुरप अथक्रिके यामक्र गमनकरेंहे ॥ यास्थळिषिषे गमनिक्रेषाकाकतांजोदेषद्ताहै ॥ तथा तागमनिक्याकाकारणरूपजाञ्जथहं ॥तथा काकतां हपनोपुरपहे ॥ तथा तादानहप्रियाका संप्रामहपजीबाह्मणहे तथा तादानहप्रियाका कमेह्रपजीगोहै॥यहसंपूर्णताप्राणहप तामणते भिन्न पाळोकषिपे किचित्मानभीनहीं है ॥ अब याहीअर्थक्रेळोकप्रसिद्धअन्वयन्पतिरेककरिकेरहें ।हिनारद् ॥ याळोकषिपे जभीकोईपुरुप ताप्राणकेषिद्यमानद्वुष आपणेषितामातादिकोंकेकारीरक्रं वाणीमात्रकरिकेभी तिरस्कारकरेंहै ॥ तभी तातिरस्कारकरणेहरि तागमन्कियाकाकम्हपनोयामहै ॥ यहतीनोप्राणहपहीहैं॥तथा यहपुरुष सुपात्रवाह्मणकेताई गौ देवै है ॥ यास्थळाविषेभी दानहपिकिया हीहतया पिता माता आचार्य बाह्मण आता स्वसास्त्रपा जाया घुत्र इसतेंआदिछेक जितनेकीदेहधारीजीवहाँ।तिसंपूर्णजीव प्राणरूपही हैं।।

्रिएफेप्रीति दूसरेबुद्धिमानपुरुप याप्रकारकेवचनकहे हैं॥जिनपितामाताहिकमहानपुरुपोंका तुं वाणीकस्कैतिरस्कारकरेंहे ॥ तिनमहान् १ पुरुपोंका तुमने वेपकचाहि ॥ कहिते उत्तमपुरुपोंका जोवाणीकस्किनिराद्रकरणाहै ॥ सोनिरादरही तिन्उत्तमपुरुपोंका विनाश १ हित्सक्हे ॥ याते दे पित्हाहे ॥ तथा मात्रहोहे ॥ इत्यादिकवचन तेछोक तापुरुपकेप्रति कथनकरे हैं ॥ और तिनपितामाता

तिनिपतामातादिकोंकेश्रारीरकं मदान्आमिषि

西

] वारवार वेपनकरिके दम्पकरे हें ॥ तभी तादाहकरणेहरिपुरुपक्षं यह छोक पुण्यकर्ता कहें हें तथा पिता मातादिकाँका भक्तकहें हें ॥ या||ठ| || प्रकारकाअन्वयवतिरेक यासवेछोकविषे प्रसिद्धहें ॥ ताअन्वयन्वतिरेककरिके यहप्राणही तापितामातादिरूपसिद्धहोंवे हे ॥ हेनारद ॥||४| || बाह्यच्छआदिकइंद्रियॉकरिके जितनाकीच्यवद्दारहोवेंहै॥तथा अंतरमनबुद्धिआदिकोंकरिके जितनाकीच्यवद्दारहोंने हें॥तासबैच्यवद्दारकाछ||ੴ क्षिं जोषुरुप याप्राणकूंदी सर्वकारकरूपदेखे है ॥ सोष्ठरुपही अतिवादीहोंवे है॥काहेंतें सोषुरुप प्राणकूंदी सर्वे तेंअधिककहेंहै।।ताप्ययेयह॥||८| याटोकविपे जोषुरुप किसीदूसरेषुरुपकेप्रति में तुमारापिताहूं याप्रकारकावचन जभीकहेंहै ॥ तभी ताषुरुपकेप्रति छ् मर्यादाकाआतिक||१ |मणकुरिके किसवासते युह्दचनकहुताहै याप्रकारकाउपाठंभ छोक देवेहें ॥ परंतु सोपुरुप में तुमारापिताहुं याप्रकारकेवचनमाजकहणे||ु | अकरे ॥ तोभी सोप्रणात्मवादीपुरुप मेंअतिवादीनहींहुं याप्रकारकावचन कदाचित्सी नहींकथनकरे ॥ कितु सोप्राणात्मवादीपुरुप में | ८ |अतिवादीहुं याप्रकारकावचन निःशंकहोड़कैकथनकरे ॥ ॥ होशाच्य ॥ इसप्रकार जभी तासनत्कुमारभगवानुने नारदकेप्रति प्राणोंकीअ |िपकताकथनकरो |। तभी सोनारदमुनि ताप्राणतैपरेतत्वकेष्रङ्गोविपे असमर्थेहुआ तुर्णाभावक्ष्प्रप्तहोइके पुनः प्रश्नर्णतेंडपरामहोता | । भया ॥ कहिते याङोकिपि जिसपुरुपक्ष जिसपदार्थका सामान्यरूपतेंडानहोंवे है ॥ सोपुरुपही तिसपदार्थकेविज्ञेपकूपजानणेवासते प्रश्न | ० किरहे ॥ तासामान्यज्ञानतेविमा विज्ञेपकूपकाप्रश्रहोवेनहीं ॥ जैसे यहपुरुप्रवाहाणहै याप्रकारकेसामान्यज्ञानहुएतेंअनंतरही यहपुरुप्। || है ॥ सोतत्व मनका तथावचनोंका तथाप्रत्यक्षादिकप्रमाणोंका अविषयहै ॥ योते ताप्राणतेंपरेतत्त्वक्षं सोनारद नर्हाजानताभया ॥ याका||श्री तिनोक् तिसपुरुपने आत्मारूपुलान्यानहीं ॥ और जोष्ठरूप पितामातादिकसर्वपदार्थरूपपाणमें हुं याप्रकारकावचनकहेंहे ॥ सोपुरुपही|🏋 क्रिके मुख्यअतिवादीहोषेनहीं ॥ किंतु सोष्ठरूप गौष्णअतिवादीहोषे हैं ॥ काहेते तापितातिभिन्न आचायोदिकगद्भतपदार्थ वाकीरहतेहें ॥||४ |किनेत्रासगेहे याप्रकारका विशेषप्रश्रहोंवे हैं ॥ सामान्यज्ञानतैषिना विशेषरूपकाप्रश्रहोंवेनहीं ॥ सोइहाप्रसंगविषे प्राणोतिषरेजोतत्व||अ प्रुष्पभतिवादी कह्माजविहे ॥ हेनारद् ॥ ताप्राणात्मवादीपुरुपकेप्रति जोकदाचित् कोइकपुरुष तू किसप्रकारभतिवादी हे याप्रकारम्॥ जिस्तार वसनकारिक दम

ं रणतंक्षी सोनारद तातर्वकाप्रश्न नहींकरताभया ॥ शंका ॥ हेभगवज्ञासीनारद तासनत्क्रमारकेप्रति ताप्राणकेडपासनाकाफळ किसवास ऄ अ॰ 9 । । तेनहींपूछताभया ॥ समापान ॥ हेशिष्य ॥ तासनत्क्रमारभगवान्त्रें तानारदकेप्रति द्र प्राणोंकीष्ठकाप्रभागे । । । । । । । । । । । । विकार प्रकार प्रकार पर्वे सोवचन तासनत्क्रमारमें कथननहीं । । । । । । । । विकार प्रकार ताप्राणोंकेडपासनाकाफळ प्रकार्ता परंतु सोवचन तासनत्क्रमारमें कथननहीं । । । । । । । विकारद ताडपासनाकेफळकापश्च नहींकरताभया ॥ होशिष्य इसप्रकार तानारद्धनिक् तुष्णीहुआदेखिकै सोभग । रदकेप्रति पुनःयाप्रकारकावचनकहताभया ॥ हेनारद् ॥ ताप्राणतेंप्रे जोसत्यवस्तुहै ॥ सीसत्यवस्तुही तुमरिक्षं जानणेयोग्यहै ॥ ता वान्सनस्क्रमार क्रपाकरिनेयुक्तहुआ तानारद्मुनिकेत्रति आपदी ताप्राणेतेपरेतत्त्वकाउपदेशकरताभया ॥ सनत्क्रमारउवाच ॥ हेनारद प्राणकेह्मानिही सोअतिवादीपणाहों है यहतुमें निश्चयकरनानहीं ॥ काहिते ताप्राणतेंपरे जोकीईअधिकवस्तुनहींहोता ॥ तौ ताप्रा णकेज्ञानते अतिवादीपणा सिद्धहोता॥ परंत्रे ताप्राणतेभी सत्यवस्तुअधिकहै॥ याते ताप्राणकेज्ञानते अतिवादीपणाहोवेनहीं॥ किंतु नोपुरुप निरंतर तासत्पयस्तुकाही कथनकरेंहे ॥ तिसीपुरुपक्टं तुमनें मुख्यअतिवादी जानणा ॥ हेशिष्य ॥ सत्प्यदस्तुकेकथनकरणेहारा हपक्रिकेकथनकऱ्याहे ॥ और जोपरब्रह्म याअध्यायविषेआगे सुखरूपकरिकेवर्णनकरणाहे ॥ तथा जोपरब्रह्म नामतेंठेके प्राणपर्यत सर्व विश्वहपकरिकैकथनकऱ्याहै ॥ सोपरब्रह्मही तासत्त्यज्ञब्दकाअर्थेहै ॥ याप्रकारकेअभिप्रायकुंमनविपेरासिकै सोभगवान्सनत्कुमार ताना सत्यक्तुकेविचारतैकिना तुमनै आपक्कं कृतकृत्यमानिकै स्थितहोणानहीं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी तासनत्क्रमारने नारदेख पुरुपही मुख्यअतिवादीहों है याप्रकारकेवचनकरणेहोरे तासनत्कुमारका यहतात्पर्यं है ॥ जोपरत्रह्म पूर्वअध्यायितिपे याजगतकाकारण

निकेप्रति कथनकऱ्या ॥तभी सोनारद्मुनि तासनत्कुमारकेप्रति पूर्वकीन्याई याप्रकारकाप्रश्न करताभया॥हेभगवच् तासत्यवस्तुकेजानणे

ी कीमें इच्छाकरताह्य।आपक्रपाकरिकै इमरिप्रति तासत्यवस्तुकाउपदेशकरो॥देशिष्य॥जैसेसोसनत्छुमारभगवाम् तानारद्युनिकेप्रतितास

नि ।साफात्रत्रकक्चन कहताभया।तिमे क्रिजान १मनन२,श्रद्धाः निष्ठाशक्कतिंदसखद्यापद्रपदार्थोकीजिज्ञासाक्षेत्रत्यक्षरणेका

Charles of the contract of the

रिर्वास मुक्तिमा । जिनपट्नचनिह्नमुक्ति सीनारद्मुनिभी वासनत्क्रमारकेप्रति पट्नार प्रश्नकरताभया॥ तारपयेपह 🖁 ॥ देभगात्र में तासत्तरत्तुकेत्रानषेकीइच्छाकरताहुं इसप्रकारकाष्यमप्रथकरिके तिसतेंअनंतर में विज्ञानकेपानषेकीइच्छाकरताहुं इत्या 💹 रिकपट्सप्रमास्तापेया ॥ इहां आनद्स्वरमसत्यनस्तुतो उपेयहे ॥ और दूसरेविज्ञानादिकपट्पदायेतो उपायरूपेई ॥ तथा प्रवेष्वंबस्तु||४| क्याविकासामकर्षेत्र ॥ तहां वपायकरिक्यातहोणेयोग्यवस्तुकं उपेयकहे हें ॥ याप्रकारकीविशेषताकेबुष तिन्तिषेषे पुनरुकिदोषकी||४| ग्रानिहोनेनइां ॥ याकेरिएभी यहविज्ञीपताज्ञानणी ॥ कामनाकीविष्यतारूपकरिके तामुखविषे उपायरूपताहे ॥ और स्वभावतिद्धतत्यरू∣∭ १ पर्कारके नामुक्तिमे अपक्ष्यवाहे ॥ अन तिनविज्ञानादिकपद्रपदार्थोकास्त्रक्ष्य तथा उत्तरउत्तरपदार्थविमे पूर्वपूर्वपदार्थकेप्राप्तिकीसाधन |्री ११ मा निक्रपणकरे हे ॥ हेनारद् ॥ नोपुरुप तासत्यस्त्रक्ष्यवहुक्कं प्रत्यक्षज्ञानताहे ॥ सोपुरुप्दी तासत्यवस्तुका स्पष्टक्रिकेयथनकरे हे ॥ता। गरगग्रम्गेकेद्यानस्रीहेतपुरुष तासत्यवस्तुका कथनकरिसकेनईा॥ यांसे यहजान्याजां हे ॥ तासत्यवस्तुकेकथनविषे तासत्यवस्तुकाप्र∥∯ िक गरी तागरगरतुरूपप्रमेयक असंभाषनाकीनियुत्तिहोषे हे ॥ तभीहो तासत्यगरतुकाषिज्ञानहोषे हे ॥ तामननतिषिना सोसत्यवस्तु 🔯 ्कागितान होगैनहीं ॥ वार्तियहनान्याजावे है ॥ सोमनन ताविज्ञानकाकारणहे ॥ २ ॥ और हेनारद ॥ गुरुशाझकेउपदेशियेविश्वासरूप 🎉 े गाथदारै ॥ गाथदागाटापुक्पही तामननकरणेविष्यग्रत्हों हे ॥ ताथदाँतिरहितनास्तिकपुक्प तामनन्षिपे प्रमुत्तहोंवैनहीं।याँगहजा||প न्गागार्गाषापदा तामनन्काकारणह्य।शाओर हेनारद्गायहवेदांतशास्त्र जीवत्रसक्तभेदक्कथनकरे हे अथवाभेदक्कथनकरेहे याप्रकार | 🖔 ्मी गप्रमाणगतअसंभायनदेगिताअसंभावनाक्षेत्रिकृतकरणेद्यरीतथाअद्वितीयत्रहाचिपे तिनवेदांतोंकेतात्पयंकुनिश्चयकरावणेदारीजे युक्तियां 🏻 देगीमगुक्तियोंकिवित्तकानाम निष्ठाँदे ॥ ऐसीनिष्ठावाट्यपुरुपदी ताश्वदावाटाहोते है ॥तानिष्ठातेरहितपुरुपक्रे साशव्यहोंनेनही ॥ योते \iint ¶रताःपातोगे हे ॥ सानिष्ठा ताश्रद्धाकाकारणहे ॥ ७ ॥ और हेनारद ॥ यज्ञादिकजेनहिरंगसाघनहें ॥ तथा ज्ञमदमादिक जेअंतरंगसाथ ∭श्री स्यक्षमाणक्रपातिमानदीकारणें है ॥ १ ॥ और हेनारद नानाप्रकारकीयुक्तियोंकरिके तासत्यवस्तुकार्चितनरूपजोमननहे ॥ तामननक∥्रे

340 98 नहैं॥तिनदोनोंप्रकारकेसाघनोंकाजोअनुष्ठानहै साअनुष्ठानकानासकृतिहै॥जोषुरुप याप्रकारकीकृतिकिष्कियुक्तहोंचे है॥सोषुरुपदी अंतःकर 🍴 णकोद्यक्ति तथाएकात्रता किरिकेयुक्तहुआ तानिष्यानाळाहोंने है ॥ ताक्रतितिनिना सानिष्याहोमेनहीं ॥ यति यहनान्याजाने हे ॥साक्रति ता भी निष्ठाकारणहे ॥ ५॥ और हेनारद ॥ याळोकविषे जोष्ठरम् सुसक्षष्ट्रपृष्ट्यायेकेयातिकोइच्छाकरे हे ॥ सोष्ठरपही तिनविहेरंगअंतरंगसा

े केवचनोंक्त्र्यवणकरिके सांसारिकमुखतैविरकहुआ सीनारदमुनि तासांसारिकमुखकु दुःखपक्षविपावताहुआ मुख्यमुखकीनिज्ञासा प्रगट े ते यालोमोंकइच्छाकाविषयहोंवेहे ॥ यातें यहजान्याजावे हे ॥ सोमुख ताकृतिकाकारणहे ॥६॥ हेशिप्य ॥इसप्रकार तासनत्कुमारभगवाच् 💪 करताभया ॥ नारद्उवाच ॥ हेभगवच् ॥ हमारेक्कमोक्षकीप्राप्तिहोतै याप्रकारकीकामना जिसपुरुपकिचित्तिषिष्टे ।तिसपुरुपने तासुसकावा पासंगरिषे यानोबोंक्रं विषयों तें जोसुखप्राप्तहोंवे है ॥सोविषयजन्यसुखरूषनहीं है॥कितु सोविषयजन्यसुख दुःखरूपदीहै ॥ कहित यालो पनोंकू करेहै ॥ सुसकीइच्छातैनिना कोईभीष्रस्य तिनसाथनोनिषेप्रदृत्तहोंनहीं ॥ यद्यपि दुःसकेअभावकीइच्छाकरिकैभी याछोकोंकी तिनसापनीं विपेत्रग्रसिहोंने है ॥ तथापि सोदुः बाभाव स्वतः पुरुषायै रूपनहीं है ॥ किंतु सोदुः बाभाव सुखकेअभिन्य कि कासापन रूपहोणे स्तरम्हर अवक्ष्यकरिकेनानणेयोग्यहै ॥ हेभगवच् ॥ जिससुखकेहानितेमोक्षकीप्राप्तिहोंने हे ॥सोसुख यासंसारिनेपप्रसिद्धहैनहीं ॥

कविपे जिसवस्तुका जोस्वभावद्दविद्दे॥ तिसवस्तुका सोस्वभाव कदाचित्तभी अन्यथाद्द्विनर्द्दा ॥ जैसे अग्निकाउष्णस्वभाव किसीकाङ

है मोऐसादेखणेविपेआवतानहीं ॥ किंतु यहविपयजन्यमुख आपणीअप्राप्तिकाङविपेभी याजीवोंकू दुःखकीहोप्राप्तिकरें हैं ॥ और आपणीव १८ योगकाङविपेभी याजीवोंकू दुःखकीहोप्राप्तिकरें हैं ॥ इसप्रकार आदिअंतविपे दुःखकीप्राप्तिकरणेहारा यहविपयमुख मच्यकाङविपे याजी |४ ॥ योगकाङविपेभी साजिपयजन्यमुख दुःखरूपहोंहें ॥ हेभगवन् ॥ ऐसेदुःखरू निऐभी अन्ययाहोषैनहीं ॥ तेसे यहविषयजन्यसुखभी जोसुखरूपहोषे॥ तो यहविषयजन्यसुख किसीकाङमेंभी दुःखरूपनहींहोणाचाहिये॥ 🦫 -----निक्तिक ॥ सोकेगळ अज्ञानकेग्यति प्रतितदेशिति ॥ जैते याछीकिंगिपे बाज्यकाप्रहार यज्ञावि

灯 उसक्षे ॥ तथापि परिपक्रमणविषे सोशस्रकाप्रहार सुसक्ष्यहोड्केमतीतहोबेहे ॥ तेसे यहविषयजन्यसुख यद्यपि वास्तवते दुःखरूप [हो है॥ तथापि ताअज्ञानेकवश्ते यहविषयप्रस्य याजीवोक् मुखरूपहोड्केत्रतीतहोनेहे ॥ याते हेभगवत् जोवास्तवमुखहे सोहमरियति क | च्छेद्तिरद्वित जोज्यापकवरतुई ॥ तावस्तुक्रंशी विद्यात्प्रुरुप सुलरूपकहेई ॥हेनारद् तिनसवैपरिच्छेद्तिरदितहोणेते जिसवस्तुक्रं अतिने 🎖 । अमा पाशन्दकरिकेक्यनकन्याहे ॥ ताभूमायस्तुकंदी तुं सुलक्ष्पकरिकेजान ॥ ताभूमातिभित्र सर्वेपदाये दुःखरूपदी है ॥ हेनारद ॥ जो थ्रीयनकरो ॥ हेद्दाच्या।इसप्रकार जभी तानारदमुनिन तासनत्कुमारभगवान्केप्रति मुखकारमुरूपष्ट्छा।।तभी सोसनत्कुमारभगवान् तानार ीर्कप्रति तागास्तममुखकारनकर कथनकरताभया॥सनस्कुमारज्जाचा। हेनारद् ॥देशपरिच्छेद् काळपरिच्छेद् वस्तुपरिच्छेद् यातीनपरि ||तुमारेक्वं तावास्तवसुराकेस्वरूपनिर्णयकरणेकीइच्छाहोते ॥ तो द्वं ताभूमापदार्थकेमानणेकीइच्छाकर ॥ देशिष्यगाइसप्रकारके तासनत्क्र |मारभगगान्केगचर्नोक्षंत्रयणकारिके सोनारदमुनि तासनत्कुमारकेप्रति ताभूमापदार्थेकापश्रकरताभया ॥ तानारद्केप्रश्रक्षंत्रयचणकरिकै| है। और तागुमातिभित्र जितर्नेकीअल्पपदार्थहैं ॥ तेअल्पपदार्थतौ तिनमरणादिकसर्विकारोंबाछेंहैं॥याँतें तेपदार्थ मन्येरूपहें ॥हेनारद्।। ऐते। ्रीगुराक्ष्यभाक्षे जभी पहअपिकारीपुरुप गुरुशाह्यकेडपदेशतेंवानेहैं ॥ तभींही यहअधिकारीपुरुष मुख्यअतिवाषींहोंनेहै ॥ ताभुमातिभिन्ना ॥ ॥ हैं|तोभगगाव्सनत्कुमार तानारदेकेप्रति याप्रकार ताभुमाकास्वरूप कथनकरताभया ॥ सनत्कुमारज्जाच ॥ देनारद् ॥ जिसतत्त्वविपेस्थि |।तहुं ।। यहतिद्वान्पुरुप आपणेतीभन्नकृपकरिके किसीभीपदार्थकुं नेबईद्रियकरिकेदेखतानहीं ॥ तथा श्रीबईद्रियकरिकेशवणकरतानहीं॥ ति। त्रां अरुपदारि ॥ तया दुः एक पद्दिति ॥ तदांश्रीत ॥ द्वितीयद्विभयंभवति॥अर्थवृह्य।आत्मतिद्वितीयवस्तुर्तेभयकीप्राप्तिदेवि है ॥ हे तिया मनक्तिनेजाणतानहीं ॥ सोतत्नही भूमाशृब्दकाअये हैं ॥ तथा मुखशब्दकाअये है ॥ और हेनारद ॥ जिसपदार्थेकेबुद्धिमिआ नारताजीहमने तुम्बरिप्रति सुखरूपभूमा कथनकऱ्योहै।।सोसुखरूपभूमातौ मरणादिकसर्वेविकारोंतिरहितहै ॥ योतै सोभूमा अमृतरूपहै।। | हरतुष् यत्पुरुष आषणेआत्मातिभिन्नपदायोहं नेत्रइद्रियकरिकेदेखेहै ॥ तथा शीत्रइद्रियकरिकेश्रवणकरे है ॥ तथा मनकरिकेजाने है 

🕺 भूमाकुंअनेइयेकरिकेनानणा ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी तासनत्क्रमार भगवान्ने नारदेकप्रति भूमाकाउपदेशकच्या ॥ तभी सोनारद

आपणेमन्षिपे याप्रकारकाविचारकरताभया ॥ यासनन्छमारभगवान्नै जोहमरिप्रेति सुखरूपभूमाकाउपदेशक-याहै॥ताभूमाका कोईआ धारहे अथवा सोभूमा निरापारहे ॥ तहां ताभूमाका जोकोईआधारमानिये ॥ तौ सोभूमाभी घटादिकपदार्थीकीन्याई परिच्छित्रहोतेगा ॥

प्राणादिकोंकेद्वानतें यहपुरंप सुरूपशतिवादीहोंपेनहीं ॥ यतिं तामुरूपशतिवादीपणेकीप्रापिवासते याअधिकारीपुरुपों ने तासुखरूप 🖟 अ॰ ९३

पिच्छेदवाठाहोवेगा ॥ समाथान ॥ हे नारद ॥ जैसे याठीकविपे देवदन्तनामापुरुपकी गौ अथ हिस्त हिरण्य दास भार्यो क्षेत्र हि इन्यादिकजाविभूतिहै ॥ साविभूतिकप्रमहिमा तावेषद्रपुरुपते भिन्नहुईप्रतितहोवे है ॥ और सोदेवदत्तपुरुप ताभिन्नविभूतिकआशित । हुआप्रतीतहोवे ॥ तैसे इहां यहमायासिहतप्रपेचेरूपमहिमा तामुखरूपभूमाते भिन्ननहीं है ॥ किन्छ सोमहिमा नाभूमाते | ।

म्चनकहताभया॥ सनस्क्रमारञ्जाच्या । हेनारद् ॥ ताभूमाका जोतु आयोर् पूछताहै ॥ सो व्यवहारमात्रिपेउपयोगीआपार पूछताहै ॥ अथवा वास्तवआपारपूछताहै ॥ तहां प्रथमपक्षकूं जोतु अंगीकारकरे ॥ तो मायाँते आदिकेकयहसवंप्रपंच ताभूमाकीविभूतिहै ॥ तावि भूतिकपमहिमाविपेही सोभूमास्थितहों है ॥ याँते सोविभूतिक्षपमहिमाही ताभूमाकाआपारहै ॥ शंका ॥ हेभगंवत् ॥ याठोकविपे वि भूतिकपमहिमाका तथा तामहिमावाठेका प्रस्पर भेद्ही देख्याहै।याँते ताविभूतिक्ष्पमहिमाते भिन्नदुआसोभूमा पटादिकोकीन्याई वस्तु

काआधार हमारेप्रति कथनकरो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार तानारदेकेप्रश्रक्षेत्र्यपाकरिकै सोभगवान्सनत्कुमार तानारदकेप्रति याप्रकारका

और ताभुमांक्त जोनिराधारमानिये ॥ तौ सोनिराधारभुमा इमारेष्ठुद्विषिपे किसप्रकारआरूटहोषैगा ॥ याप्रकारकोर्ष्निताकरिकेयुक्तहुआ सीनारद तासनःक्रमारकेप्राति याप्रकारकाप्रश्रकरताभया ॥ हेभगवन् ॥ सोसुलरूपभूमा किसआधारिषिपेरियतिक्ष्रप्रप्तहोंचे हे ॥ सोभूमा

ी कादी परस्पर आपारआपेयभावहोमेहे ॥ समापान ॥ हेनारद् ॥ जेसे ॥ स्ययंदासास्तपास्वनः ॥ अर्थयह ॥ तपस्वीपुरुष आपही स्रोत्तानं ॥ यास्यञ्जीये एकहीतपस्योगिये स्वामीदासभावहोंवेहे ॥ तेसे तासुखरूपभूमाका सर्वपरिच्छेद्रेराहितजोआपणास्वरूपहे ॥ ऐसीनारद्कीशंक्रांक्निवृदाकरणेवासते यथम ताभूमाक् तत्पदार्थेरूपकरिकेवणेनकरे हें ॥ हेनारद् यहतत्पदायरूपसाही द्शोदि शाविपेत्यितते ॥ तथा तीनकाळाविपेरियतहे ॥ और नेते निमेटआकाज्ञ विपे गंघवैनगरकरिपतहोवे हे ॥ तेसे सबैभेदर्तेरहितयाभूमा माकीतटस्यरूपतोकेनिद्यतकरणेवासते सीसर्वेत्रज्यापकभूमा अहंअस्मि याप्रकार ताभूमाक्च द्रं आपणाआत्मारूपकरिकेजान ॥ झंका॥हे| प्रगिरिकदर्गोरिशाविरे तथा भूत भविष्यत् वर्तमान यातीनकाङोविषे स्थित जितनेकीदेहघारीजीवहें।तिसंषूणैजीव प्रथम अहं याप्रकार| शन्य गीणीटसणाकारिक ताभूमाकादीयोपनकरेंहै ॥ अय ताअहंकारकी तथाभूमाआत्माकी साद्द्यता निरूपणकरे हैं ॥ हेनारद् ॥| माशगुभगकरतेहुएही पश्रात् वचनउचारणादिकच्यवहारोंकूकरेहैं ॥ ता अहंअनुभवंतीवना कोईभीब्यवहार सिद्धहेषिनहीं ॥ यातें यहजा| गिपे यहदेशकाटतंआदिंछेके सर्क्यूटसुरुमपदार्थ किष्पत्हें ॥ और किल्पित्वस्तु अपिष्ठानतैभिन्नहोंनेनहों ॥ याकारण ते सोभूमाहो गासगैनगत्रूपहे ॥ इसप्रकार यासकेगत्काअधिष्ठानरूपकरिक ताभूमाकुं तुं प्रथम आपणीबुद्धिषिपेआरूडकर ॥ तिसतेंअनंतर ताभू ययपि अदं याशन्दर्में अर्दकारकाप्रतीतिहोंवेहे ॥ तथापि ताअहंकारकी तासुमाषिपे साहरुयताहै ॥ तासाहरुयताक्र्यहणकारिके सोअहं। ॥ तोआपणात्नहपदी तागुमाकामहिमाहै ॥ तात्मक पमुतमहिमाति सीभूमा व्यवहारद्धिकिरिके त्थितहोषेहै ॥ और ताभूमाका कोई गास्तामाएत यहदूसरापस बोह्र अंगोकारकरे सोसमेषेनहीं ॥ कहिते पूर्वडकआपणेमहिमा स्वरूपतिभिन्नपदायोषिपता सोसूमा कदा। ग्हारदृष्टिकेषारित्यागकियेते सोगुमा आपारतेरहित निराधारकह्याजावेहै ॥ अब सोनिराधारभूमा किसप्रकार बुद्धिविपे आरूडहोषेगा भगग्य॥परिन्छत्रअदंकारिविशिष्काषायक जोअदंशब्दहो।ाताअहंशब्दका ब्यापकभूमाविषे प्रयोगकरणा संभवनही।।समाषाना।हेनारदा। नित्भोरहेनहाँ ॥ और आप्णेर्गहपभूतमहिमामिषे जोताभूमाकीरियति कथनकरीहे ॥ सौभी व्यवहारद्रष्टिकुंठैकेकथनकरीहे ॥ ताब्य Commence of the second second

क्ष भ माणियोंक् व्याप्यकारिकेस्थितद्वआहे ॥ वैसे ताअइंकारकाआश्रयहृषकारिकै यहजीवात्माभी तिनसर्वेदिशाओंकू तथासर्वभूतप्राणियोंक् । यहअहंकारही याजीबोकेसक्चयवहारोंकाकारणहै ॥ ऐसासक्व्यवहारोंकाकारणभूत अहंकार जैसे सर्वेदिशाओं के तथासर्वभूत थ अमेर् तत्वमसिआदिकमहावास्योंने प्रतिषाद्नकरीताहै ॥ अव ताअमेर्ज्ञानका जीवन्सुक्तिरूपफङ निरूपणकरे हैं ॥ हेनारद्॥जैते व्यापकरिकेस्यितहुआहे ॥ याप्रकार अहंकारकी तथाभूमाआत्माकी सर्वेत्रव्यापकतारूप सांहरुयताहै ॥ तासाहरुयताकुंअंगीकारक क्षि सोअइंशब्द रुक्षणावृत्तिकस्कि सर्वउपाषितैरहितक्चटस्थआत्माक्षंहीचोषनकरे हैं ॥ तिसीक्नटस्थआत्माका तत्पदार्थरूपप्रमानिसा

=

है॥और से विद्वान्पुरुप झानभोजनादिककाङिषिपेभी ताआनंदस्वरूपआत्माविपेही चित्तकीशाकिरूपरतिकूपारणकरताहुआ स्थितहोंने हैं॥ जैसे कामीप्रुरुप विदेशविपेस्थित्हुआभी चित्तकी श्राकिरूपरतिकूँ सर्वेदा आपणीक्षीविपेहीरालेहे॥इतनेकर्तिक यहअर्यगीयनक्प्या जीमन्छकपुरुपकी दोप्रकारकीदशाहोषेहे ॥ एकतौ समाधिदशाहोषेहे ॥ और इसरी तासमापितंउन्यानद्शाहोषेहे ॥ तहां तासमापिते गिषियोंकाविस्मरणकरिके मेंआत्मा भूमारूपहुं यात्रकारके संज्ञयविष्ययेंतैरहितज्ञानक्षेत्रातहोंवेहे ॥ सोविद्यान्पुरुप वेदांतज्ञासिके ि काछिषि आनेद्रम्बरूपआएमाबिपेही क्रीडाक्ररताहुआ स्थितहोषेहैं ॥ जैसे वाछक वाछक्रिससुदायिषे कीडाक्ररताहुआ याछोकनिषे यहअज्ञानोप्रुक्ष नेत्रादिकइंद्रियोंकिरिके तथामनकरिके सर्वेच्यवहारोंकूंकरतेहुएभी आपणेमनुष्यपपोक्षं कंतु आपणेमनुष्यपणेंकू संग्यिषिपययतैरहितहोहकै सर्वेदा अनुभवकरेंहैं ॥ तैसे जोपुरुप गुरुगाझकेउपेदेगतें

13 2 K

उत्थानदेशाहोषेहैं ॥ तहां वेदांतशास्त्रका चित्तनरूप प्रथमउत्थानदेशाविषे सीविद्रानपुरुष जोआत्माकार्षितनकरेहैं ॥ ताआत्माचितनक्रे

उत्थानदशाभी दोप्रकारकीहोंनेहैं ॥ एकतों वेदांतज्ञास्नकाचितनरूप उत्थानद्जाहोंनेहे ॥ और दूसरीस्नानभोजनादिकन्यवहाररूप

श्रतिनै क्रीहाकान्टक्रिकेक्ष्यनक्ष्म्पादे ॥ औप ज्ञानभोजनाहिकन्यवद्दाक्ष्य दमभेजन्यानट्याविषे मोविद्यानपक्ष्य जीआत्माकार्षित् न

|सीविद्यायुरुष षोआत्माकाचितनकरेहै ॥ ताआत्मचितनक् श्रुतिनै आनंद याशब्दकरिकैकथनकऱ्याहै ॥ तहां क्रीडारित यादोनों|| शृज्येक्षाअर्थ प्र्येनिक्षणकऱ्या ॥ अव मिथुन आनंद यादोनोंशब्दोंकाअर्थ निरूपणकरे हैं ॥ हेनारद ॥ जैसे याङोकिषेप ग्रहकेसर्व ||तिनदोनॉके परस्पर विषयानदकाहेतुहोवे है ॥ तैर्से याविद्वानुप्रहम्का ध्याताध्येयभावकरिके जोआत्माविषे मिधुनीभावेह ॥ सोमिथुनी |भागही याविद्वानुप्रहम्हं सविकल्पसमाधिकाळविषे आनंदकाहेतुहोवेहैं॥और हेनारद्जेसेयाळीकविषे गांपवीदिकविषयोंकीप्राप्तितेंअनंतर 🌽 हिंगाभी दोप्रकारकीहोंने हे ॥ एकतो सिकिल्पसमाथिहोंने हे ॥ जोर इसरातिर्विकल्पसमाथिहोंने हे ॥ तहां सिकिल्पसमाथिनिपे |स्यवहार्राकापारित्यापकरिके एकांतदेशानिपे स्थितद्वुए जेझोपुरुपर्दे ॥ तिनझोपुरुपदोनोंका जोपरस्परमिश्चनीभावदे ॥ सोमिश्चनीभाव सिनिद्रान् जोआत्माकार्नितनकरे हें ॥ ताआत्मार्चितनक् अतिने मिथुन याग्रब्दकरिकेकथनकऱ्याहे ॥ ओर निर्विकरुपसमाथितिष

होंने हें।।तथा स्वतंत्रतातरिहितहोंने हें।।तथा वारम्बार जन्ममरणादिकदुःलोंक्रेप्राप्तहोंने हैं ।। अव तिनविद्वाच् । समापिकाछिषिपे जोनिरतिज्ञयआनंदकाअनुभवहोषे है ॥ सीआनंदकाअनुभवभी ध्याता घ्यान घ्येय इत्यादिकघिपुटोरूपषिकरपतेरहि |तत्तहोषे हे ॥ हेनारद् ॥ ताविद्यानपुरुषक् जोआत्माषिपेहीआनंदहोषे है ॥ योगिषिपं यहकारणहे ॥ अद्वितीयआत्माक् साक्षात्अनुभव |पिरोस्फपुरुगोंकू जोताकेआनद्रूपफ्ठकाअनुभवहोंवे हैं 11 सोआनंद्काअनुभवनिविकरपहीहोंवे हे 11 तैसे याविद्वापपुरुपक् निविकरप | सग्यात्रकीन्याई स्वराट्ट यासंज्ञाकुंप्राप्तहोवे है ॥ और सोविद्वान्युष्ठपडी ब्रह्मरूपहोजेतें सर्वे गीवोकाआत्मारूपहे [मारूपकिरिक्तिंगिने हैं ॥ किंतु मोहकैनशते ताभूमाक आपणेआत्मातिमित्रक्षिकेजाने हैं॥तेमूडपुरुप सर्वेदा पराधीनताक्षेत्राप्तहोंने हैं ुषुरंप संप्रणेशे छो लिं। के ।। इहां प्रतिवंध तैरहित तिनसबंछो को को निमा कामचार है ।। इत्तेक रिके ताभूमा आत्मा कितानकाफ्ट निरूपणकऱ्या ॥ अच ताझानतेरहितपुरुषोंकू अन्थंकेप्राप्तिकावणैनकरें हैं ॥ हेनारद् ॥ अमूटपुरुष ताभूमाकू आषणाआ करताहुआ सोविद्यानपुरुष जन्ममरणादिकसर्वेदुःखोंकीनिवृत्तिषिपे किसीदुसरेकीअपेक्षाकरतानहीं ॥ याकारणते सोविद्यानपुरुष षिराष्ट्

्रात्तातकाकताइकारहपकारकवर्णनकर है ॥ इनारद ॥ जोषुरुप पूर्वेउक्तप्रकारसे ता तत्पदार्थेहपभूमाकूँ आपणाआत्मारूपकार 🧗 अ॰ प्रद् है के बाने है ॥ ताबिद्वानुपुरुपतेही नामतेआदिछेकेप्राणपर्यंत प्रवेडकपंचटजतत्त्व उत्पत्नहोते हैं ॥ जैसे स्वन्तमें सके स्वत्यनोत्ते है ॥ जैसे स्वत्यातिक प्रतिकारिक प्रतिक प्रतिकारिक प्रतिक प्रतिकारिक प्रतिक प्रतिकारिक प्रतिकार

ीमद्रान्पुरुपतेंही नामादिकउत्पन्नहोंवे हैं ॥ और यज्ञादिककपौसहित तथात्वगीदिकफछोंसहित जेमंत्रवाहाणरूप ऋगादिकचारवेद हैं ॥ तेचारवेदभी ताविद्वान्पुरुपतेही उत्पन्नहोते हैं ॥ हेनारद ॥ योकेविपे हम बहुतक्याकहें यहजितनाकीस्थुठसूरुमजगतेहै ॥

दिकव्यापिहें ॥ तिनज्वरादिकोंकानाम रोगहै ॥ झंका ॥ हेभगवन् ॥ तामंत्ररूपश्चोकविपेस्थितमृत्युज्ञब्दकरिके जैसे जन्मादिकविकारों दुःस निवृत्तहों हें ॥ यहजो हमें तुम्होरप्रति आत्मज्ञानकाफळ कथनकऱ्याहै ॥ तांकेषिपे वेदवेत्तापुरुप याप्रकारकामंत्ररूपक्षोक कथ नकरे हें ॥ नपर्योक्तयुंपर्यति नरोगंनीतदुःखतां॥ सर्वेहपर्यःपर्यति सर्वमाप्रोतिसर्वेज्ञः॥अव याश्चोककाअर्थ निरूपणकरे हैं॥हेनारदा। यहजीवात्मा आपणेज्ञानके बङतें ग्रुभअग्रुभरूपमनैसंसारकूं तथामोक्षकूं देखेंहै।।याकारणतें अतिभगवती याजीवात्माकूं पर्य यानामक मिं हैं तिनसर्व पर्मीकाग्रहणकरणा ॥ और उदर्गिषे जठराग्निकिषिकिषम्याहुआजोअन्नकारसहै ॥ तारसकीन्यूनअधिकताते उत्पन्नभयेजेज्य<u>रा</u> रिकेक्थनकरे हैं ॥ और मृत्युनाम मरणकाहै ॥ तामृत्युज्ञब्दकरिकेब्यरादिकरोगों तैविना जित्तैकीयाज्ञरीरकेजन्मादिकथा त् ताविद्वानुष्ठक्पँतेही उत्पन्नहोंने है ॥ हेनारद ॥ जिनपुरुषोंकूं ताभूमाआत्माकासाक्षात्कारहोंने है ॥तिनपुरुषों बे

संगतहै ॥ समापान ॥ हेशिष्य ॥ जैसे याजीवोकामरण अल्पकालपयैत स्थायोरहे है॥तैसे याजीवोक्नन्मादिकभी अल्पकालपयैत स्था योरहे हैं ॥ याते अल्पकालस्यायीताहूप सामान्ययमह्र अंगीकारकरिकै सोमृत्युज्ञब्द तिनजन्मादिकोकाभी बोधनकरे हैं॥और ज्वरादि काग्रहणहोषे है। तेसे तामृत्युग्रन्किरिके ज्वरादिकरोगोंकाभी ग्रहणहोइसकेहैं।। यांते श्रुतिषिषे ज्वरादिकरोगोंका प्रथक्प्रहणकरणा अ

E & 6 ग्रीषेपे सीअल्पकारुपयैतस्थायीपणाहैनहीं ॥किंतु तिनन्यराहिकाँषिपे चिरकारुपयैत स्थायीपणाहै॥याते श्रुतिषिपे तामृत्युज्ञान्दकारिके तिनन्यगादिकोकाग्रहणक्ष्यानदी॥ क्रिन मामन्त्रनम्भिमन नोमभन्त्रकप्रिके निनन्धगानिकोकाग्रहणक्ष्याते ॥ और जगायुग अंदुण स्थे

/१ रूप गद्रिक पानारिप्रकारकेभुतप्राणियोंकी जेनानाप्रकारकी विञ्ज्ञणबुद्धियां हैं॥तिनबुद्धियोंविषे प्रतिविधितत्वरूपकरिके नानाप्रकारके ९ भेर्गाटेनेनोर्गे ॥ तिनगोर्गेका जोनन्मदिकअनेकथर्मेबाटिकारीरकेसाथ अहममअत्यासरूपसंबंधि ताकानाम दुःखहै ॥ ऐसे मरणादिक

हरिकेदेसणेहारा सोनिद्रान्पुरुष तिनमरणादिकविकारोंक्षदेखतानहीं ॥ और पाश्चमाआत्माकेबानतेंअनंतर यदसंप्रणंत्रगत् ताभुमात्मावि गिकहिपतंहै ॥ ताकहिपतप्रपंचकी तत्रपर्यंत स्थितिहोंपेंहे ॥ जनपर्यंत ताप्रपंचिषपे कहिपतरूपताक्रीवपयकरणेहाराज्ञान नहींउत्पन्नभ गा।ताज्ञानकेउत्पत्रस्त्यस्त्रम्तर ताकरिपतप्रपंचका पुनःद्रशैनहोषिनही।हसप्रकार पासपेद्वेतप्रपंचकुं अधिष्ठानआत्माषिपे

निकार्गक्षं तथानगारिकरोगोक्षं तयाअइनमअप्पासरूपद्वःखक्षं सीपङ्चनामाजीव देखतानहीं ॥ हेनारद् ॥ सीपङ्चनामाविद्वाच्जीव तिन मृत्गुआहिकांक्ष्रीनहदिसीयोकेमिपक्कारणहे ॥ स्थूटसुक्ष्मरूपक्रियेपिस् जितनाकी पहद्वेतप्रपंचेहे ॥ सोसपूर्णं द्वेतप्रपंच आत्मा

व अन्यमायक्ष्पानहोने हे सोअनन्यमायही याजीवात्माकुं यासयैजगत्कीपातिहै॥काहेतें सवैवेदेंकितात्पयैकाविषय जोयहभूमाआत्माहै॥

गागुमाशात्मागिपेदी यहसंपूर्णे यज्ञछोकादिरूप्षेद्काअये अंतभ्तेतहैं ॥ ताभूमाआत्मातिभित्र कोईवेदकाअये हैनहीं ॥ याते ताभूमाआ

रमाकेन्नानतं यहजीवात्मा तिमसर्वपदार्थीक्षेत्राप्तहोजे हे यहवाता संभवहोइसकेहे ॥ अव ताविद्वात्पुरुपषिपे उपाधिकेयोगते नानारूपता

का निरूपणकरे हैं ॥ हेनारद ॥ में भूमारू पट्ट यात्रकारकेज्ञानयुक्त सोविद्वान्युरुप आपणेवास्तवभूमारूपकरिकेएकहुआभी आपणी

गयाक्तिके नानारूपहोषे हे ॥ तहां सोषिद्याच्युक्प आत्मा माया तामायाकाकार्य यातीनरूपोङ्ग्रहणकरिकेतो तीनप्रकारका।

क्षेपे हैं। और सीगिद्रान्पुरुप आकाश वायु तेच जठ पृथ्वी यापंचभूतोंक्ष्मेंबणकरिकै अथवा श्रोत्रादिकपंचज्ञानइंद्रियोंक्ष्मेंबणकरिकै 'प्परुपरकाहोगे हे ॥ और सोनिद्रान्पुरुप भूरादिकसप्तर्छोंक्षेंब्र्यहणकरिकै सप्तप्रकारकाहोवे है ॥ और सोविद्रान्पुरुप आदित्य

रैंगा पैगण् गुद्र गुरस्पति गुक्त ग्रानि राहु केतु यानवमहोंक्ष्यहणकरिक्ने नवप्रकारकाहोंने है ॥ और पंचज्ञानइद्विय पंचकमेइद्विय एक

गाएमाप्रमाधियां सम्मनित्र मानिद्रान्युरुप एकाद्रशमकारकाहों है।। और तिनएकाद् सहियोंनिपे एकएक इंद्रियके द्राद्र

्यासप्रयासत्काकनांकारकरिके सोविद्यानप्रकृष एकशतदश् ३१० प्रकारकाहोवै हे ॥ और दिनरात्रिविपे एकविंशतिसहस्र पट्शत||४ सोद्यन् ॥ ताविद्यायार्टेहो।तिनथासप्रथासरूपहंसमंत्रोंकेभेदक्षंप्रहणकरिकै सोविद्यानुपुरुप एकविंशतिसहस्रपट्शत प्रकारकाहोवै हे ॥||१ गुत्तमानुं अंगि

ोपे सर्वदा पापवासनारहेहै ॥ ऐसे प्ररुपोक्ट शतकोटिजन्मोंकिस्क्रिमी यहसर्वात्मज्ञान अत्यंतदुर्ङभेहै ॥ जभी अंतरपापवासनायुक्त प्र <sup>7</sup> द्रान्पुरुष्सें ६पविद्यान्पुरुष वास्तवर्तेष्कअद्वितीयरूषहुआभी उपाषिकेमेदक्षंअंगीकारकरिके नानाप्रकारकाहों**वें** है ।अच ताआत्म| रेपुरुपोंक् यहआत्मज्ञान दुर्छभ है । ग्याहारग्रीद्वआदिक्सापनोंका निरूपणकरेहें ॥ हेनारद् ॥ जेपुरुप बाह्यतौ सर्वेदा पुण्यकमोंकाअनुष्ठानकरें हैं ॥ गपकमोकेआचरणकरणहाः

द्धकरण।॥ शंका॥ हेमगवर् ॥ साचित्रश्रुद्धि किसप्रकारसेहोंने हैं ॥ समायान॥हेनारद् ॥ आपणेआपणेवंषेआत्रमकेअनुसार प्राप्तभयें||श्रु किविपेक्याकहणाहे ॥ याँते जिसअधिकार्षिष्ठरुपक्षे ताआत्मासकारकी इच्छाहोंवे है ॥ तिसअधिकारीष्ठरुपने प्रथम आपणेचित्तक्ष् गुन्पुरुपाक्ष्मी पह आत्मुज्ञान दुळेभहुआ ।।तभी बाह्मअंतर सर्वेदा प

॥ तिसीपुरुपकापित्त शुद्धहोषे है ॥ ताआहारकोशुद्धितैषित्ता चित्तकोशुद्धिहोषैत्तहीं ॥ हेनारद ॥ जैसे आहारशुद्धिवालेपुरुपकी पापक गिपेगीतिहोषैतहो ॥ तैसे जोपुरुप योज योनि व्यवहार यातीनोंकेशुद्धिवालाहोषे है ॥ तिसपुरुपकी आपदाकालिषेभी पापकमैषिपेगी दिक्षिक यहपुरुष तिनपापकमी तरहितहों है॥त वेशप्रपानादिकविषयहै ॥ तिनविष्योंकेग्रहुपकानाम आहारहै ॥ सोआहार जिसपुरुपका रागद्रेपतैरहितबुद्धिकरिकै पापतैरहितगुद्धहुआ तिहोषैनर्ही।।इहां पिद्रफुटकानाम वीजहै।।और मातुकुटकानाम योनिहे ।।और पदार्थोकेप्रहणत्यागकानाम ब्यवहारहे।।हेनारदा।इसप्रकार शहार व्यवहार बीज योनि याचारोंकी शुद्धिकरिकै जिसपुरुपकाचित्तशुद्धहुआहै।।तिसपुरुपकी कदाचित्रभी पापकमीविषेत्री और पापकमंद्दी चित्तकेएकाश्रताका प्रतिवंधकहोवे है।।जभी तिनआहाराहिकोकोइ

मी याअपिकारीपुरुपकाचित्त एकात्रताक्षेत्रासदोवेदे।।ऐसेश्चद्वचित्तवाञापुरुप त्रहावेतागुरुकेचपदेशतेशीत्रहो आपणेभुमास्वरूपुजात्माक्क्ष् स्परुपोक्तिकेपालकार नाम का के है सीचेया जाकापुत्र किसीमहात्मापुरुपकेप्रसर्ते दुसीचयराजाकापुत्रहे यामका

माआत्माकेस्मृतिक्ष्यात्रहोते हे ॥ सोपुरुप ताआत्मज्ञानरूपतद्गक्षिकै कामकीपादिकशंथियों ई शीघही छेदनकरे है ॥ ताआत्मज्ञानते ी दिगिताशटापुरुप शोपही आपणेत्रप्ररूपहरूपहरमरणकरेंहे॥हेनारद्॥नोकोंड्पुरुप पूर्वेटेपुष्यकमेकेपभावते त्रहावेतागुरुकेडपदेस्करिके याभू त्युनि गुरंडकशाहारादिकांकोग्रुद्धिकारिक ग्रुद्धचित्तवाछाहेताभया ॥ताचित्तग्रुद्धितेअनंतर सेनारदमुनि कामकोषादिकातरिहितहोता किन्नम्रीयम्णकारिक शीमही आपणेशत्रियस्वरूपकूर्मरणकरे हे॥ तेसै तुत्रहारूपहै याप्रकारकेत्रहानेतागुरुकेन्मनकूथनणकारिक सीज्ञ गिद्कवंषकेनिवृत्तकरणेवासते ताभू ग्गा।हेशिष्य॥हरीतकीआदिकार्तिउत्पत्रभयाजीरसहै॥भिसरसकेसंभये वह्नादिकोंषिषे कुसंभादिकोंकारंग अत्यंतद्वहोंषे हे॥ ताहरीतको गआत्माकेज्ञानक् अगर्यकरिक्संपादनकरणा॥अय तानारद्मुनिषिषे बह्नविद्याकेअधिकारीकेविश्रेपणोंकानिरूपणकरे हैं॥हे भेग तेकामकोपादिकमंथियां कदाचित्सी निष्रत्तहोँमैनहीं ॥ याँते यांशिकारीप्रुरुपनें ताकामकोष

तागताभया ॥ जेते याटोकपिपे यहपुरुप आपणेशडकेपति दुःख दिखाँवै है।तिसे तानारद्मुनिकेपति सोभगगन्तमनस्कुमार भूमाआत्मा पितागताभया ॥ नित्तभूमाआत्माकेदर्शनकस्कि यहअपिकारीपुरुप पुनः संसाररूपशोकक्षंत्राप्तहोँनेनहाँ ॥ हेशिष्य ॥ जोसनत्कुमारभग दृक्तिरसक् बुद्धिमानपुरुष कषाय यात्राज्दकरिकेकथनकरे हैं ॥ ताकपाषरसकीन्याई यहकामकोषादिकविकारभी याचित्तरूपबझकूं। हगाय यानामक्रिकेकथनकऱ्याहे ॥ ऐसेमुदितकपायनारद्धुनिकेताई सोभगवान्सनत्कुमार मूरुअज्ञानरूपतमका भूमारूपपरपार हि| नितकरें हैं ॥ याकारणतें निनकामकोथादिकोंक्रंभी शाखवेतापुरुप कपाय याश्वन्दकरिकेकथनकरें हैं ॥ और जैसे वझविपेरिथत ताक ट्रमुपि तित्रमूत्रपादिकसापर्ताकरिकेसंपत्रथा ॥ तथा यासंसारसमुद्रतैवैराण्यनात्या।याकारणते अतिभगवताने तानारद्मुनिकु चृदित । गयरमधे शाराद्रिकोक्तिकृतिकृतिकृति है ॥ तेसे तिनकामकोषाद्रिककपायोंकीभी ब्रह्मचयोद्दिकसाथनोंकरिकेनिकृत्तिहों है।। और सोना

ागपारैं ∥े हेशिष्प ॥ पाअर्थनिपे इतिहासक्रुंजानजेहारेबाह्मण यात्रकारकीकथा कहतेभयेहें ॥ तिसकथाक़ुं तुं अवणकर ॥ किसी∥ ्रीगर् गानारदगुनिकेप्रति ब्रह्मविद्याक्ताउपदेशकरताभयाहे ॥ सोसनत्कुमारभगवान् इसरेजन्मविषे स्वामिकार्तिकेयअवतारकूंधारणकर

적0 3월 कमाँक्रकारिक श्री तिनस् ताभवानीस आपणेस्वयंज्योतिआनंदस्वरूपकरिकै परब्रह्मकाचितनकरतेभये ॥ तहा तमुनिजन प्रातःकाळोषप स्नानादिकान विपेह्यतहोतेभये ॥ और तेसवैसुनिजन आपणीआपणीबुद्धिकिरिकै सोमहादेव । तिसकालिषे यद्यपि गिनिमित्तपाइक सर्वमुनिजन शोकाशोजीविषेजातेमये । भयानीदेवीसहित श्रीमहादेव तहांआवताभया॥ मंगाजीकेतीर्रा

माठांगप फि

सुभ तिनमुनिछोकों के मांसमयनेत्रोंकाविषयहोताभया अत्यंतहर्षक्र्यातहोतेभये ॥ तथा **आपणेआपणेआसनतेंउठतेभये** तथापि सोमहादेव कृपाक्रिक

॥ तथा हपेक्रेप्राप्तहों है ॥ तैसे तेसुनीथर महादेनक्ट्रं देखिकेडठतेभये ॥ तथा विक्रेदेखिक तेसवेसुनिजन े केध्यानकाविषय्या ॥ . प्रोत अवेहें

हर्षक्रमाप्तहोतेभये

्र नियोंविपे एकसनत्कुमारभगवात् आपणेआसनते नहींटठताभया काइते सोसनत्कुमारभगवान् स्

कसमाधिषिषिरिस्थतथा सासनर्छमारभगवाच् विशेषकार्

॥ और तासनत्क्रमारतैंबिना दूसरेमुनिजनतौ तामहादेवकूंदेखि

तिसकाङ्मित्तौ

- और

ो अंतरवाह्मसब्ब परिपूर्णदेखेहै ।

निमुनिजनतौ के

अभ्युत्यान करतेभये ॥ तथा ताभवानीसहितमहादेवक् प्रणामकरतेभये ।

ं कोंकरिक तामहादेवकीस्तुतिकरतेभये

रणतें सोसनत्क्रमार महादेवकूंदेखिक अभ्युत्थान नहींकरताभया

ं रतेभये॥ और कितनैकीमुनिजनतौ प्राचीनपुरुषोंक्रिकैकरेहुष्रतोजींक्रिके तामहादेवकीस्तुतिकरतेभये ॥ इसप्रकार सुर्वमुनिज मुनिजनतौ आपणेनवीनस्तोत्रमनाइकै तिनस्तोत्रोंकरिकै तामहादेनकीस्तु

ज्ञेदेषिकरि

<u>ح</u>

तिस

जहांतहां देखतेभये ॥ तासमाजविषे सनत्क्रमारकः प्यानविषेस्यितहुआदे

साभवानो

कै अत्यंत्रमप्तडुआ सोमहादेव तिनम्बैमुनिजनोंक् मनवांख्यितवरोंकीप्राप्तिकरताम्या ॥ तिसतेंअनंतर सोभवानीसहितमहादेव

तहा सबेमुनिजनोक्त

स्थानतेजाणेकोइच्छाकरताहुआ

ताभवानोसहितमहादेवकीप्रसन्नताकरिक आषणेआषणेआसनज्जपर स्थितहोतेभये ॥ इसप्रकार तासुनिजनोकीश्रद्धाभितिष्ट्रं

त्साभानी आपणेमनीगे पापकारकानिनारकरिके आपणेखीरनभावते परमक्षेपक्षेप्राप्तहोतीभई ॥ अप ताभवानीकविनारकावणनक| रे हैं ॥ यहभगगान्महादेव अनादिपुरुपदे ॥ और यहमहादेव सर्वेदा योगीजनोंकेह्ददयिपिस्थितहे ॥ तथा अष्टांगयीगक्षिकेषुक्तपुरुपोंक /|हाराहे ॥ तथा तिनमददादिकोका संदारकरणेहाराहे ॥ और यामहादेवकेसमान पूर्व कोईडुआनद्धीं ॥ और आपेकोईडेविगानर्छी ॥ और आ गिनोई हैनहाँ ॥ तभी यापहादेवके समानभीकोईनहींभया॥ तभी यामहादेवतेंआषिक कीनहोंबेगा ॥ किंतु यामहादेवतें कोईभीअषिक ्रीनहीं है ॥ और यामहादेवन कामदेवकूँ नाशक-याहै ॥ याँतें यहमहादेवही ब्रह्मचषैषमंबाळाहै ॥ ऐसेजगत्गुरुमहादेवकू मेंझीसहितदेखिके पक्सनस्कुनार द्वोक्तिअधीनमानताभयोडे ॥ और यदसनस्कुनार आषणेकूंत्रहाचारोमानिके महाच्यार्वयुक्तद्वुआहे ॥ याकारणेतेही यहसन| क्रिहर्दं ॥ इहां यनक्रिकेमोटङीनीजोदासीहे ॥ ताद्मसीषिष्टन्षज्ञांकानाम मभेदासहे ॥ तेसे यामहादेवनें सत्तास्क्रतिरूपथनदे रिक यहमदादेव सर्वदा घ्यानकरणेयोग्यहे ॥ तथा यहमहादेवही सर्वेषिद्यावोंका परमग्रुरुरूपहे और जेसे याङोकविषे राजादिकपुरुपोंके श्रीके यामायारूपदासीक् आपणेप्रश्क-पाहै ॥ तामायारूपदासितिही तिनमझादिकदेपतार्षोकीउत्पतिहों है ॥ याते तेमझादिकदेपता या |महारेगेक गर्मदासहँ ॥ ओर यहमहादेवदी महदादिकतत्वोंका तथास्थावरजंगमभूतोंका जनकहे ॥ तथा तिनमहदादिकोंकापाठनकरणे ग्रीत्गुनार शोमग्रदेगगूदैषिकै अभ्युत्थान तथानमस्कार नहींकरताभयाहे ॥ यति याअभिमानीसनत्कुमारकेप्रति में कोईदारुणज्ञापदेवों ॥ क्षापदेगे पाप्रकारकाविचारकरतीभई ॥ तदां यात्रोकविषे महान्दुःखकीपाप्तिकरणेहारेजेस्थानहें ॥ तिनस्थानोविषेनिवासकरणेहारे अयोंकीसेवाते आपणानीवनकरणेहारेपुरूप मुरुयहें ॥ काहेतें दुर्गयकरिकेपुक ै, गाअशाकीशाटाई ॥ तार्डागशाटातिषे तिनपुरुषाका सबंदा निवासरहेहे ॥ तथा बहुतसेबाकरणेतेभी तिनोकू अल्पधनकीपातिहो यासनत्क्रमारकेत्रात भैदातपुरुप किंकरहोगे हें ॥ तेसे बहा विष्णु इंद्र सबैछोकपाछ इसतेंआदिछेके नितनेंकीदेवताहें ॥ तेसबैदेवता यामहा पुनःसाभवानी शापदेणेकानिश्चयक्रिके ्रीहोश्चर ॥ इसप्रकार साभवानीदेगीतासनत्कुमारकेप्रति معرام المرام المستديد مدام مدر ميما مدامو المستراك निनसर्वजीवॉविषे १ प्यापि अनेकत्रीग्ह् ॥ तथापि

ाटिंगि कितीनिमित्तपाइके सर्मुनिजन श्रीकाशीजीविपेजातेभये ॥ तहां तेमुनिजन प्रातःकाछिषि स्नानादिकनित्यकमाँक्किभि श ।।।शोकेतीरिविदियतहोतेभये ॥ और तेसर्मुनिजन आपणीआपणीबुद्धिकिभिके परब्रह्मकाचितनकरतेभये ॥ तिसकाछिषि 🖔 तिनसुनिङोकोंके मांसमयनेत्रोंकाविषयहोताभया आपर्णस्वयंज्योतिआनंदस्वर । तथा अत्यंतहर्षक्रिप्राप्तहोतेभये ॥ समिहाद्व तिसकालिषेपे यद्यपि भाषपेशाषणं आसनतें उठते भये । नेटोत्तिक यानकातिष्यथा ॥ तथापि सोमहादेन कृपाकरिक 🎌 भगानीदेगीसहित श्रीमहादेव तहाँआवताभया 🎚 नक्रेदेखिक तेसमेग्रनिजन

। एकत्तनत्कुमारभगवान् आपणेआसनते नहींउठताभया कहिते सोसनत्कुमारभगवान् सर्वकाळिषिपे बाह्यसवैत्र परिपूर्णदेखेहे ॥ और तिसकाळविपेतौ सोसनत्कुमारभगवान विज्ञेषकप्रिकेममाभिन्ति । तैसे तेमुनीथर महादेवक् देखिकेडठतेभये ॥ तथा । तथा हर्पक्रपाप्तहों है ॥

" "ग ताभवानीसहितमहादेवकू प्रणामकरतेभये ॥ और तिनमुनिजनाविष ।

र मोमनत्कुमार महाद

() आत्माहंही अंतरवाह्यसबैत्र

|रहं ताउद्दर्शरोरिषेपेभे परमआनंदक्ष्प्राप्तद्वआदेखिके साभवानी तासनत्क्रमारकेप्रति याप्रकारकावचनकहतीभई ॥ हेसनत्क्रमार ॥ मैंतु तेनपुरुषोकीशिक्षाक्षं नर्धामानताभया ॥ तिसतिंअनंतर तेउद्रोकिशिक्षाकरणेहारेप्ररुप ताउष्टक्षंअरयंतआङसीजानिकै वनविषेपरित्यागक मूत्रकाणित्यागकरो ॥ तोभी सोविष्ठासूत्र हमारेश्रीरतें दूरजाइकैपडे ॥ ताविष्ठासूत्रका हमारेश्रीरकेसाथ स्पर्शहोतैनहीं ॥ ऐसेश्रीर क्षिप्रातिरूपवर हमारेप्रतिदेवो ॥ हेशिष्य ॥ तासनस्क्रमारने जभी ताभयानीदेवीसे यापकारकावर मांग्या ॥ तभी साभवानीदेवी पुनः |तथा श्रीगंगात्रीकेमपुरत्बटक्कंपानकरताभया ॥ और वैठाहुआही सीडब्र मच्मूत्रकापरित्यागकरताभया ।। याकारणतें सीसनत्कुमारमुनि |ताबरूक्शराविषे परम्आनंदक्षेत्रातहोताभया ॥ किंवा ॥ सृष्टिकेआदिकाङ्बिषे त्रह्मानै जितनैकीपञ्जुशरीरोक्कं उत्पत्रकन्याथा ॥तिनसपैक 🎉 हमारेह गहतके शहीन है।। याते आप कृषाकरिक हमारे प्रति ऐतेश्रीरकी प्रातिकरो।। जिसकारीरविषे जोकदाचित मैंनेठा इआभी विद्या कोपवानहोङ्के याप्रकारकाशापदेतीभई ॥हेसनत्क्रमार उष्टाग्नरीरिषेपे तेनिष्ठामुत्रादिकमळ क्रारितेंदूरजाङ्केपडेहें ॥ यति द्रं ताउद्ग |उर्जुशराकुमानहोताभया ॥ तहां उष्ट्रोकेशिक्षाकरणेहारेपुरुषों ने ताउष्ट्यं बहुतप्रकारकीशिक्षाकरी ॥ परंतु सीउष्ट किचित्मात्रभी याप्रकार ताड्युशरीरविषे संकेशरीरों ते श्रष्टताकाविचारकरिकेभी सोसनत्कुमारमुनि ताड्यूशरीरविषे परमआनंदक्षेपाप्तदोताभया ॥ ्रीताभुगानीकेपात याप्रकारकावचनकहताभया ॥ हेदेवी॥आपने कपाकरिक हमरिताई जायहउष्ट्रकाजरीरदियाहै ॥ इसतेपरे कोईअथिकवर रीरक्रुप्राप्तदेगिंगा ॥ हेदिाच्य ॥ इसप्रकार ताभवानीकेशापतें अनंतर सोसनत्कुमार ताअथसेवक शरीरकापरित्यागकरिके राजाकेग्रइषिपे क्तोऊप्रप्रसनभईंही।यति जोतुक्हार्छेङ्च्छाहोंवे सोहमरिसँगरमांगोहिंगिष्यो।इसप्रकारके ताभवानीकेवचनक्रेथवणकरिकै सॉसनर्छमार |स्नेभये ॥ तावनविषेप्रापतुष्ठआसोटट्र परममुखक्रुपातहोताभया ॥ काहितें तावनविषे सीट्यू करीरादिकचहुतकंटकोंकुं भक्षणकरताभया । ोर्गिषिषे याउद्रश्रीरकुंसुसरूपजानिक सोब्रह्मा याउद्रश्रारकू सर्वेतेत्रथम उत्पन्नकरताभयाहे याँते यहउद्रश्रीर सर्वेपश्चशरीरोतिश्रघहै । । और तासनत्क्रम र में स्वरंग करणा कर है । वर्ष कारणा कर कर कर में अपना में स्वरंग की प्राप्त । किसारा है किसार । जिसका किसार ह | है | स्वरंग करणा कर कर करणा कर से स्वरंग करणा है किसार की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की किसार है | हेशिष्य ॥ इसप्रकार कितनेककाङकेब्यतोतहुएतैंअनंतर तामहादेवसहित साभवानीदेवी तावनविपेआवर्तीभई ॥

रकेप्रति याप्रकारकाज्ञापदेतीभई ॥ तिसकाञ्षिपे सीमहोदेन ताभवानीकेप्रति ताज्ञापदेणेते बहुत्तनिवारणकरताभया ॥ तथापि क्रोपके गेनिकक्रमोकेकरणेकारिक जेक्कबहोतेथा। तेसर्वक्केश याअश्वसेवकक्षरीरविषे निदृत्तहोतेभये ।।और अश्वो ्। ॥यति अथाँकीसेवाकरणेहारेमनुष्य सर्वमनुष्यों तें नीचहैं ॥ ऐसे अथाँकीसेवाकरणेहारपुरुपोंकेकुङविपे यासनस्क्रमारकाजन्महोदै ॥ यगुद्धं साभवानी तामद्दादेवकेवचनक्रमो नहींअंगीकारकरतीभई ॥ हेशिष्य ॥ ताभवानोकेशापते अनंतर सोसनत्क्रमार ताधुर्वेगरीरका परित्यागक्रिकै अथोंकेतेवाकरणेहारेश्ररीरक्रेपान्नहोताभया ॥ ताझरीरविषेभी सोसनत्कुमार परमआनंदक्षेप्रान्नहोताभया ॥ कहिंते पूर्वत्र। 🎐 हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाविचारकरिके साभवानी तासनत्क्रयारकेप्रति याप्रकारकाज्ञापदेतीभई ॥ हेसनत्क्रमार तुमेंने हमरि महदिवभत्तो काअपमानकऱ्याहे॥याते अथोंकोसेवाकरणेहारेपुरुपोंकेकुळविपे तुमाराजन्महोवेगा ॥हेशिष्य॥जिसकाळविपे साभवानीदेवीतासनत्कुष

हा छंमानिके ताअश्वराखकिद्वारऊपर रात्रिदिनिषेषे सुखपूर्वक स्थितहोताभया ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार किसीकाठकेन्यतीतहुएतैंअनं केमक्षणकरणेयोग्यजेचणकादिकअन्नहें ॥तिनोंक्रंमक्षणकरिके सोसनत्कुमार अत्यंतस्यूङग्ररोरषाङादोताभया ॥ और सोसनत्कुमार ता हाकितु ताअश्वाञकिद्वारमात्रकीरक्षाकरणेवासतै तासनत्क्रमारक्षै ताअश्वज्ञाञकिद्वारऊपरवैठावतेभये ॥और सोसनत्क्रमार तिनेंकिआ .सराकताकायोवप्य ठगायान तिआङसीहोताभया।यातै ताकेसंबंधियाँनै तासनत्कुमारकु अत्यंतआङसीदेखिके दू ानकशारीरविषे अत्यं

झणज्ञरीरविषे झानादिकनित्यनी

आनंदक्ष्पातहुआदेखिकै प्रसप्रदीतीभई ॥ तिसतेंअनंतर साभवानीदेवी तासनत्कुमारकेपति याप्रकारकावचन कहतीभई ॥ हेसनत्कुमा

नर तामहादेवसहित साभवानीदेवी ताअथशाङाकेसमीप आवतीभई ॥ और साभवानीदेवी तासनत्क्रमारक्के ै

ु र में तुमोरऊपरप्रसन्नभई है।। यातें जोतुमारक्षें इच्छाहोते ॥ सोहमोर्से बरमांग ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताभवानीदेवीनेंक |ता ॥ तभी मोमनन्कमार नाभवानीटेवीकेप्रति याप्रकारकावचनकहताभया ॥ हेदेवी आपने कृपाकरिक हमारेताई जोपद्वरारीरिदियोह ॥

तिसनीचश्ररीरिष्पे परम

•नारक्ष गडुमक्षमधा ह ॥ थात आप क्षप्राकारक हमार प्रांत ऐसेश्रारिको मानिकरो ॥ जिसश्रारिषेपे जोकदाचित् भेषेठाहुआभी विद्या 🗸 कीपातिकपुर दमारेपतिदेवो ॥ देशिष्य ॥ तासनस्कुमारने जभी ताभवानीदेवीसे याप्रकारकावर मांग्याः ॥ तभी साभवानीदेवी घुनः| । यातें दं ताउष्ट्य तिनगुरुगंकिरियाक् नर्दामानतामया ॥ तिसतेअनंतर तेटर्रोकेशिक्षाकरणेहारेपुरुप ताउष्टक्षंअरयंतआङसीजानिके वनविपेपरित्यागक तथा शीगंगात्रीक्रेमपुरतटकूपानकरताभया ॥ और वेठाहुआही सीटब्र् मट्यूत्रकापुरित्यागकरताभया ॥ याकारणते सोसनस्क्रमारमुनि नाउद्गरिगिषे परम्यानंदहेत्राप्तदोताभया ॥ किंगा ॥ सुष्टिकेशादिकाङावेषे ब्रह्मानै जितनेकीपञ्चक्रीराहेहें उत्पन्नक-पाथा ॥तिनसर्वेक रतेभगे ॥ तारनिषेपातदुआतो३द्र परमसुखक्रमातदोताभया ॥ कहिते तावनिषेपे सोउद्र करीरादिकबहुतकंटकोंके अक्षणकरताभया ॥ ोर्स्ट्रमातरंतिंगा ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार ताभवानीकेशापतें अनंतर सोसनस्क्रमार ताअथसेवक अरोरकापरित्यागकरिके राजाकेग्रहविषे उद्गरिएक्रमातकोनाभया ॥ तहाँ वर्षोकेशिक्षाकरणेहारेपुरुषों ने तावद्रक्षं बहुतप्रकारकीशिक्षाकरी ॥ परंतु सोवद्र किचित्पात्रभी ∪्रं गा*उद्दर्शरागि*मेभो प्रम्थानंदक्षमातद्वआदेखिक साभवानी तासनस्कुमारकेमति यायकारकावचनकहतीभई ।। हेसनस्कुमार ।। मेनु ग्वारेजगपगतत्रभद्दे॥पातें जोतुम्दार्केहच्छादोवे सोदमारेसंदरमांग॥हेकित्य॥इसप्रकारके ताभवानीकेवचनक्षेत्रवणकरिके सोसनस्कुमार || ॥भगागीतैत्राते यात्रहारकापनम्बत्ताभया ॥ हेदेनी॥आपने क्रपाकारिके इमारेताई जोयहउषकाकारीरदियाहे ॥ इसतेंपरे कोईअधिकवर || गोंविंग याउद्रगरीरक्षेग्रतरूपमानिक सोब्रह्मा याउद्रग्ररीरक्के सर्वेतेत्रथम उत्पत्रकरताभयाहे याते यहउद्रग्ररीर सर्वेपश्चगरीरोतेश्रघहे ॥ गामकार नाड्यकारीरिंगि संकारीरों ते श्रेष्ठवाकाविचारकस्किभी सोसनस्कुमारस्रीने वाच्ह्यारीरविषे परमआनंदक्ष्याप्तहोताभया ॥ मुत्रकापित्यानकरो ॥ तोभी सोनिष्ठामुत्र बमारेशरिरते दूरजाइकेपडे ॥ ताविष्ठामुत्रका हमारेशरीरकेसाथ स्पर्शहोवेनहीं ॥ तेग्गानदोहक पापकारकावापदेतीभई ॥ देसनत्कुमार उद्राव्तरोरिषेपे तेविद्यास्त्रादिकमळ क्रिरितेद्वरजाइकेष्डेहें ॥ देशित्प ॥ इसप्रहार कितनेककाटकेत्प्यतोतदुष्तैअनंतर तामहादेवसहित साभवानीदेशे तावनविषेआवतीभड़े ॥

ों॥ याबह्रक्ररीरिविपेही में कृतकृत्पहूं ॥ हेदेवी ॥ याबह्रक्ररीरिविपे हमरिक्षें वेदों तें तथाछोकों तें भयकोप्राप्ति तथाछजाको 👌 अ॰ 🥦

माप्ति होतीनहीं ॥ और याडष्ट्रशरीरिषेषे जोकदाचित् मैंबेठाहुआभी विद्यासूत्रकापरित्यागकरताहुं ॥ तीभी तेविद्यासूत्र

भैकरतेन्हीं ॥ किंतु तिविद्यासत्र यहमारेश्रारित दूरजाइकपडेहैं ॥ हेदेवी ॥ मैंने याबप्रश्रारितिषे

जोकदाचित् परमेश्वर हमारेक्टं आगेश्ररीरोंकीप्रा

ताहु ॥ हेदेवी ॥ याअनादिसंसारिवेपे भैनेपूर्व अनेकप्रकारकेजंजनीचशरोरोंका अनुभवकऱ्याहे ॥

की संयक्ष्पकृषिकेचपेदेशकरताभयाहै।और जैसे सनत्कुमारभगवान् नारद्धुनिकेप्रति याआत्मादेवका आनंदरूपकरिकेचपेदेशकरताभ यहै।तिसे बहा इंद्रकेप्रति तथाविरोचनकेप्रति याआत्मादेवका जायतादिकतीन्अवस्थावों से रहिरारूपकरिके चप्देशकरताभयाहै।परंत

पसुमाकाउपदेशकुऱ्याहे ॥ सीसंप्रूणंडपदेश हमने तुमारप्रति कथनकऱ्या॥हेशिष्य ॥ जेसे आरुणिङहपि श्वेतकेतुपुत्रकेप्रति याशात्मादेव

.पे देवराजदेदती शुद्धअदारवाङाषा तथा शुद्धचित्तवाङाथा तथाप्रगेवकत्तम्मतिमाङाषा तथाकामकोषाक्रिकमित्योक्ष्वरित्याम

शास्त्रेनतपुरुप स्वामिकातिकेय यानामकरिकैकथनकरेंहें ॥ जो कामकूं आपणेवशकरे ताकूरकंदकदेंहें।।तोसनत्कुमार तास्कंदनामाअव

नी देहमाराष्ट्रत्रहोहु याप्रकारकावर मांगतीभई ॥ तावरक्षेदेकै सोसनत्क्रमार ताभवानीदेवीका रक्दनामापुत्रहोताभया ॥

हेशिष्य ॥ इसप्रकारके ताभवानीकेवचनकु अवषकरिकै सोसनत्क्रमार ताभवानीकेवचनकु अंगीकारकरताभया ॥ ।

तारिविपेभी पूर्वकीनाई ब्रह्मचर्यथमीविपेही स्थितहोताभया ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार पूर्व सनस्कुमारभगवान्ने नारद्मुनिकेप्रति

गिमुसरू

॥ तिमीरनंदक्

तिसतेंअनंतर साभ

चन जभी तासनरक्कमारमें ताभवानीकेप्रतिकहे ॥ तभी साभवानी तासनरकुमारकूं निष्कामदेखिके महादेवकेसाथ विचारकारिके यापकार कावचनकहतीभई ॥ देसनरकुमारमुनि सर्वकामनावों तें रहितहोणेतें जोठूं हमारेसेवरनर्हामांगता ॥ तो ठूं हमारेप्रति मनवाधितवरदेडु ॥

हेउ यात्रह्मांडिषिपेकोईभीग्ररीर हमने देख्यानहीं॥ यातें इसडद्रश्ररीरतेंपरे किसीभी बरकी में इच्छाकरतानहीं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकेव

॥ परंतु याउद्रश्रीरकेसमान सुसका

सोपायंना मे

नकरे ॥ तो याउद्दश्रीतिकोही वार्वार प्राप्तिकरे ।

इति शिस्वामिचिद्घनानंदगिरिक्कतभाषा आत्मपुराणे त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

करणेविषे यत्नवालाया ॥ यति तोहंद्र ताम्रहाकेउपदेशते नामतादिकतीनअवस्थाने ति भित्रकरिक ताआत्माक् साशान्कारकरताभया है।। और बिरोचन निनआहारश्चे दिलाहिकोतेरहितथा ।। याते सोविरोचन जायतादिकतीनअवस्थावेतिभित्रकरिक ताआत्माक्ष

आत्माजानताभया ॥ हेक्षिप्य ॥ यात्रयोद्ग्रीअप्यायकेआदिषिपे जोत्रम

🏽 ने आत्माकोमुसक्षक्पतापूछोथी ॥ सोहमने तुमारेपति मिस्तारतैंकथनकरी ॥ अय जिसअर्थकेश्रयणकरणेकी तुमारेकूं इच्छाहोते ॥

🏅 नहींजानताभया ॥ किंतु सोविरोचन यास्थ्रङशरीरकूंही

सोहमोर्सेपुछ ॥ इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य स्वामिउद्धवानंदगिरिपुज्यपाद्शिष्येण स्वामिचिद्घनानंदगिरिणा

प्राकृताऽऽत्मपुराणे छांदोग्यसारार्थप्रकाशे

सनत्क्रमारनारद्मंबादो नाम त्रयोद्द्योऽध्यायःसमाप्तः ॥ १३ ॥ शीग्ररुभ्योनमः

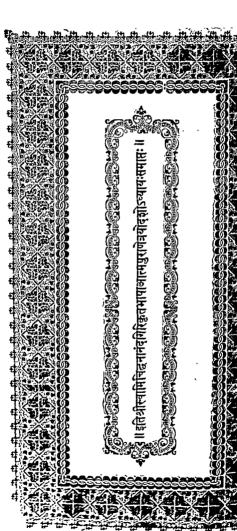



शीगणेज्ञायनमः ॥ शीग्ररुभोनमः ॥ शीकाज्ञीषियेथराभ्यांनमः ॥ शीज्ञङ्कराचायुभ्योनमः ॥ अथ चतुर्देज्ञाऽध्यायप्रारंभः ॥ (नैत्रोद्रोअप्यायिषे सामवेद्केछांदोग्यउपनिपट्के सप्तमअप्यायकाअर्थं निरूपणकऱ्या ॥ अव याचतुर्कोअप्यायिषेपे तिसीछांदोग्य

गिनिपर्केअएमअध्यायकाअर्थ निरूपणकरेहैं॥तहां ध्वैत्रयोद्ग्रेअध्यायिषि ताभूमाआत्माकोमुखरूपताक्त्र्यमणकरिके प्रमआनंदक् ८ पाप्तहुआ सोशिष्य । प्रनः नायतादिकतीनअवस्थानों तैभिन्नहृपक्रिकै ताभूमाआत्माकेश्रवणकरणेकोइच्छाकरताहुआ आपणेगुरुकेप्र नप्रकारकाऋषियोंकावंश कथनकऱ्याथा ॥ और दृष्यङ्अथर्वणऋषितें जाव्रहाविद्या देवराजइंद्रकेप्रति तथाअश्विनीक्रमारोंकेप्रति उपदे |

सुकरोथी।साब्रह्मविद्याभी आप्नैकथनकरोथी।।तथा ताद्रध्यङ्ऋपिका देवराजइंद्रतेंमरणभी आप्ने कथनकऱ्याथा ।। तथाताद्रध्यङ्ऋपि

के समादिकगुणोंकामी आपने कथनक-पाथा॥इसतेंआदिछेकेअनेकप्रकारकोवातां ताचतुर्यंअप्यायविषे आपने कथनकरीथी॥और हेभः

४) वर्ग∥याआत्मपुराणकेपंचमेंअघ्यायविषे जनकराजाकीयद्वसभाविषे याद्यवस्यमुनिके तथाआश्वठादिकत्राहाणोंके संवादकरिके आपने ना |९) नाप्रकारकीत्रज्ञाक्त्यनकरीयी।तथा याद्यत्त्र्यप्रतिकेशापकरिके शाकत्यवात्रणकाष्ट्रस्यक≂चाथा।।और देभगवच् याआत्मग्रस

हाअपे निरूपणकऱ्याया ॥ ताययमअच्यायविपे सनकादिकमुनियोके तथावामदेवादिकअधिकारीजनोकेसंवादकरिके आपने नानाप्र हारकोब्रहाविद्या कथनकरीथी ॥ औरहेभगवच् याआत्मपुराणके द्वितीयअच्यायविपे तथा इतीयअच्यायविषे आपने तिसीझ्कवेद्के की

ते पाप्रकारकावचन कहताभया ॥ शिष्यउवाच् ॥ हेमगव्त् ॥ याआत्मपुराणके प्रथमअध्यायविषे आपने ऋग्वेद्के ऐ

तरेयडपनिपद्

आपने नानाप्रकाग्कीबह्मविद्याकथनकरीथी॥और याआत्मपुराणकेतृतीयअच्यायविषे राजाअजातशृष्ठकेतथाबाङाकोब्राह्मणकर्सवादकोर

के आपने नानाप्रकारकीयक्षविद्या कथनकरीथी॥औरहेभगवच्॥याआत्मपुराणके चतुर्थ पंचम पष्टसप्तम याचारिअप्यायोविषे आपने यज्ञ वेंदेकेबृहद्राण्यकडपनिपद्काअथं निरूपणक≕याया॥तहां याआत्मपुराणके चतुर्यंअ॰यायविषे आपने प्रथम एकझोवंश दोपुरुपवंश यहता

पीतकीउपनिषद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ तहां याआत्मपुराणकेद्वितीयअध्यायविपे देवराजइंद्रके तथाप्रतदेनराजाके संवादकरिके

अ० वि

न्नीके संगद्कारिक आपने नानाप्रकारकीयक्षविद्या कथनकरीथो ॥ तथा याज्ञवल्क्यमुनिकेसंन्यासआश्रमका कथनकऱ्याथा॥ और हेभ∬ ी किन्छे अप्यायिषे याज्ञवरत्वयस्त्रिके तयाजनकराजाके दोवारसंवादकरिके आपणे नानाप्रकारकीत्रज्ञंविद्या कथनकरीथी ॥ जात्रस्रवि 約 वा सुकेमगगत् याज्ञवल्क्यमुनिकेप्रति देताभयाहै ॥ और हेभगवत् याआत्मपुराणकेसप्तमअच्यायविषे याज्ञवल्क्यमुनिके तथा मैत्रेयो किनवृषशस्यायविषे आपनेतिसीयजुर्वेदके कठबछोडपनिषद्काअथै निरूपणकत्याया ॥ तानवमअध्यायविषे आपने यहवार्ता कथन करताभया ॥ और हेभगवन् ॥ याआत्मपुरा णकेदशमेंअध्यायदिपे आपर्ने तिसीयजुर्वेद्के तैत्तिरीयकडपनिपद्का तथानारायणीयडपनि गन्द् याआत्मपुराणके अष्टमेअष्यायतिषे आपने तिसीयजुर्वेदके खेताश्वतरउपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ ताअष्टमअष्यायिषि श्रक्तिथी ॥ मचिकेता पिताकेषचनक्केसत्यकरणेवासते यमछोकविषेजाताभया तहां सोनचिकेता तायमराजाते पिताकीप्रसन्नता अग्निवि ्रीटश्ज निरूपणकऱ्याया ॥ तथा अन्नमयादिकपंचकोग्रोतिभिन्नकारिकै तात्रक्षकार्ष्यरूप वर्णनकऱ्याथा ॥ तथा वेननामागंथवेका सर्वात्म |मागक्ष्पशत्रमय आपने कथनकऱ्याया ॥ तथा सत्यादिकसाथनोकानिरूषणकािकै तिनसर्वेसाथनोते सन्यासआश्रमकीअधिकता वर्णन| |केताथतस्मुनिके तथासंन्यासियोंके संवादकारिके आपने याजगतकेकारणका निरूपणकऱ्याथा ॥ और हेभगवत् याआत्मपुराण पर्का अथे निरूपणकऱ्याथा Ⅱ ताद्शमअध्यायिषिपे आप्नें वरुणपिताके तथाध्राुपुत्रके संवादकरिके त्रह्मकास्वरूपङक्षण तथा तटस्थ 🌿 या आत्मज्ञान यहतीनवरछेताभया ॥ तावरकेप्रभावते तोनचिकेता तायमराजाकेप्रुखते वैराग्यादिकसाथनोंसिहित आत्मज्ञानक्षेत्रयण | किरीयो।और हेमगवन्।याआत्मपुराणकेएकाद्ग्रेअप्यायविषे आपनै जागाछादिएकाद्ग्राउपनिपदोंकाअर्थ निरूपणकन्याथा।ताएकाद्ग्रे ्री अप्पापितिकापने पहवात्तां कथनकरीयी॥धन्तंत्रतिकादिकमहान्युक्प तापरमहंससंन्यासङ्घारणकरतेभये हें॥और तापरमहंससंन्यासके ्रीपाप्तिकाएकनेराग्यदीकारणहे॥और तार्षेराग्यकीप्राप्ति गर्भदुःखोंकेविचारतेंहोंवै है॥तथा मरणकेद्वानतेंहोंवे है। |शोर सोवेराग्यवान्युक्पदी तासंन्यासकाअधिकारीहे ॥ और तापरमहंससंन्यासीका बाझअंतरभेदकिके दोप्रकारकाआचारहोवे ह

A 840 ्रीको आत्मार्कार्यमनहा है।।याकारणते ताआत्मादेषके श्रीतमगवेती विजर विसन्ध विशोक विजियत्त अपिपास इत्यादिकनामोंक क्रिकानकरेशिको नामानगतिक इत्यादिककोष मनग्रे ।। तथा बातह्रपांकत्व मनग्रे ।। माहागणे अनिसानके नामान्यने

किकथनकरें विभिरत ताभारमादेवका इच्छारू कोम सत्यहै ॥ तथा ज्ञानरूप सैकरप सत्यहै ॥ याकारणतै श्रुतिभगवती ताआत्मादेवकू तरपकाम सन्यसंकरूप यानामकरिकेकथनकरे है।काहेते देह मन प्राण यातीनोंकेअध्यातरूपसंबंधते याआत्मादेवकू जन्ममरणादिकसं ना तथासंकरुप वाषितअयंविषपकहोणेते मिथ्याहोहोंवे हैं ॥ और आत्मज्ञानकरिके जभो तिनदेहमनप्राणादिकोंकाबाघहोंवे है ॥ तभी तेंद्र्ञासंकरपादिक प्रयमती उत्पन्नदीमहींहोते हैं ॥ और ताज्ञानअवस्थाविषे जोकदाचित् वाषितानुनुत्तिकरिके तेइच्छादिक उत्पन्नभी गुने हैं।। गौभी तेइच्छादिक मिथ्याहोंनेनंहीं।कहिंतें ताबानकाछिषे साषिद्रान्युरुप ताइच्छासंकरपादिकसबैजगत्के आत्ममात्ररूपक रिनहीअत्तर्मपानकौ है॥ अधिष्ठानआत्मातींभन्नरूपकरिकै तिनइच्छानि

गयम बहाचयोदिकपायनसंपन्नहोड्के बहावेताग्रुष्केससीपजावे ॥ तिसतैअनंतर प्रमाणगतअसंभावनाकीनिद्यातकरणेवासते सोआधिकारी पुरंपतंबहोपेताग्रुरकेसुखते वेदांतवचनोंक्त्र्यवणकरै॥तिसतेअनंतर प्रमेयगतअसंभावनाकीनिद्यतिकरणेवासते यहअधिकारीपुरप तिनवे शुनियोकाप्रवाहरूप निदिष्यासनकुकरे ॥ इहविदाँतशास्त्र जीवत्रक्षकेअभेदकाप्रतिपादकहे अथवा भेदकाप्रतिपादकहे याप्रकारकेसंश्य ंनं प्रसंज त भावनाहे॥और यद्भरत्य आत्मा झ तिंत्रभिक्षेत्रे अयवाभिक्ते हत्त्वानिकमंत्रसांकासम्भागेत्रसान्त्रको अ देआदिकोतिविञ्सपहै॥ऐसाआत्मादेव याअधिकारीपुरुषोक्षे अवस्यवानणयोग्यहै॥ताआत्माकेजानणकायह्यकारहै॥यहआर्थकाराष्ट्रित ग्रीनिद्यत्तिकरणेवासतै यहअपिकारीपुरुप तामननकरेहुएअथीनि 🛙

दाँतव्यनोंकेअथेकामिनकरे ॥ तिसतैअनंतरं विषरीतभावनाक

तिन्यूरादिकठोकांसिपनतमान सर्मेगोग्ड्याप्तृरि है ॥ काहेते सिविद्यपुरुष तिनसर्वेशक्ष्यें तथातिनसर्मेगोग्यपदायों छे आपणाआ त्मारूपक्रिकाने है ॥ यासर्गतम्बान्ये तिन्तसर्वेषायोक्षीप्रापिहै ॥ हेसिष्य॥इसप्रकारकावचन जभी ताप्रजापतिब्रानि सभाविपेरिय तहाद्के क्यनकऱ्या॥तभी ताब्राक्षेत्रचनक् देवता तथा अद्वर दोनों अवणकरतेभये ॥ शंका ॥ हेभगवन् ॥ आपणेआपणेछोक्षिपिरिय े पेतामुद्राके वामभागकीतरफ तथाद्रशिणभागकीतरफ अनेकसहस्रदेवता तथाअसुर रहेहें ॥ तहां असुर देवतावों तेंज्येष्ठहें॥यातें तेअसुर त जेरेनताई तयाअसुर्दे।तिदेवता तथा असुर तात्रह्माकेवचनकूं किसप्रकार श्रवणकरतेभये ।। समाधान ।। हेशिष्य ।। तात्रह्माकीसभावि| तात्रमानेदक्षिणहस्तकीतरफारे हें ॥ ओर देवता तिनअसुरोंतेंकनिष्ठहैं॥यातें नेदेवता तात्रमाने वामहस्तकीतरफारेहेंहें ॥ तहांश्रीत ॥ द्र और देवता कनिछई ॥ १ ॥ केसंहेतेदेवता तथा असुर ॥ अत्यंतउयतेषवाछेत्रहाषिपे जिनोंकेनेशंकिदिष्टिलाीहै ॥ तथा परस्परियोध गहनेप्राजापत्याज्यायांसोऽप्रसःकनीयांसोदेवाः॥अर्थयहा।अप्तुर तथादेवता दोनों प्रजापतितेंउत्पन्नदुएँहें॥तिनोविपे अमुरतो ज्येष्टहें ॥ क्रिकेगुन्हें ॥ याकारणते ताब्रह्मकीसभाविपे तेदेवताती असुरोक्ट्निखते ॥ और तेअसुर देवताओंक्ट्रनहीं देखते॥हेशिष्य ॥ इसप्रका ,गता तपाभसुर अयणकरतेभये ॥ तिसतेंअनंतर तेदेवतातौतीनळोकवतिंसबंदेवताओंकेप्रति सावात्तों कहतेभये ॥ और तेअसुरतो ती नटोकगरिसकंगमुरिक्रपति सावार्ता कहतेभये ॥ तहां सर्व देवताओंकाराजाइंद्र तावार्ताक्ष्रंश्रवणकरिके आपणे सर्वदेवताओंकेप्रति पाप्रकारकायनकहताभया ॥ हेदेवताओ ॥ त्रहाक्रेमुखते जीयहवार्ता निकसि ।। तावार्ताक्ष्रं हमरिश्शुअमुर जैसे नर्शजानिसके ॥ तिसभात्माद्रेगक्रासात्कारकरेहे ॥ सोनिद्रायुष्ठप सर्गत्मभाषकीप्राप्तिकरिके सर्वेभेदत्ररहितदुआ भूरादिकसर्वेठीकोक्ष्राप्तहोंने हैं ॥तथा र नभेँ ताब्हाकीसभाषिपे नाब्हाकेमुखतें मोक्षकेसापनक्ष्यकाश्करणेहरिषचन निकसे ॥ तभीतिनब्रहाकिषचनोंकुं तेसभाषासी

रकार्यनकहताभ्या ॥ हेसर्वअसुरो ॥ त्रहालिमुखते जोयहरान्ति निकसीहै ॥ तावानीक् हमारेश्च हेन्ता जैसे नहींजानिसकें ।

ताकोईपपरन तुमोर्ने करणा ॥ इसप्रकार सोतवेशसुरोंकाराजांविरोचनभी तावातांक्ष्त्रवष्पकरिके आष्णेसवेशसुरोंकेप्रति याम्रका|

ताफ दीक मार्गका परित्याम दिक किसी दूसरमार्गाक्षेत्र माश्रिक मार्थिक मा

॥ तापटकुटीप्रमातन्यापका यहअये है ॥ नदीकेतीपनिषे स्थितनाकुटीहै ॥ परापोकामदस्टेटवे हें ॥ ताकुटीकानाम पटकुटीहै ॥ तापटकुटीनिपीस

मालेखीर करामान नेक्ष

तिराजाकेमृत्योकप्रति महम्छिदियेतेषिनाह

[|मर्गगंतिशतरहतारंशिमायक्त्रामिक तिनदीनोंकेगवीदिकदोषोंकीनिवृत्तिकरणेवासतै बतोस३२वर्षपर्यंत किसीकायीतरिवेषे संख्यानपु||\$ 🎖 | हरोससे ॥और संग्रुतमाणियों ते पूर्वत्तमस्येतेमतुआदिक्हें॥तिनमतुआदिकों ते भोषूर्वत्त्पन्नभया जीचतुर्धेखत्रहाहे ॥ सोबहा ति 🎚 🎖 । भे ॥ और सेह्यु सिन्नन्योनों मन्नविद्याकी प्रतिनासते तामक्षाकेपादों जपर दंडन्त्पणामक्रिके तामक्षाकेपति तामक्षविद्याक्षपित्री %|नगकीनगाई स्थितहोताभया ॥ और सोब्रह्मा तिनदोनोंकेबचनोंक्थ्यबणकरताहुआभो नहींथबणकरतेकीन्याई स्थितहोताभया ॥ हेशि |रुगंहः देवसे।गर्ते तामागैकागिप्रमक्षेद्रके तिसीयटकुटीकेसमीषआङ्के प्रभातक्षेताभया ॥ याकानाम घटेकुटीप्रभातन्यायदे ॥ ताष्ट्कुटी ्रीत्रभातन्यायकीसीतसं सदियसत्रद्दद्र तयाअसुर्रोकासजायिरोचन दोनों एकहीकाञिषेप तात्रह्माकेसमीपआवतेभेषे ॥ और यहवासोहमारे |कागंकीसिद्धकरणीगेगे अत्यंतबुद्धिमाच्ये ॥ यति अंतरिषेप्रस्त्यराजुभावरालतेहुष्भी बाहर्से आपणेत्राताकीन्याई परस्परस्नेहकरते ४| यत्र नर्हातांसं याप्रकारकोनाइ≂छ। तिनोने करोथो॥सातिनोकीइ≂छ। पूर्णनहींहोतीभई॥हेक्षिष्य॥सोइंद्र तथाविरोचन दोनो आपणेआपणे तिश्य द्वाना मध्यात महत्त्वात है ।। मन्तिमार्गिय विमान मान्तिमार्गिय ।

|रागि तापुरुपकीउपेशाकरिदेवे है ॥ तभी सोदोपवानपुरुप ताउपेशारूपनिराद्रख्यातहुआ तथासवैभोगोतिरहितहुआ तथाताराजाकमुख| ्रीष्प ॥ स्तप्रकार नात्रप्रानंक-पात्रो उपेक्षारूपनिरादर नानिरादरक्षेत्राप्तद्वर तथातमेभोगेतिरहितद्वर तेदद्विरिचनदोनों नात्रक्षाकेसमीप ||स्पितदोतेभय्॥ येते याद्योकपिपे महारात्रोकस्नेदकापात्रभूत जोकोईपुरुषदे ॥ तिसपुरुषके किसोमहाद्यपराथकूदेसिक जभी सोमहा। स्मिर्देषसाहुआ महाद्रस्टानिषूर्वक तारात्राकेसमीपनिवासकरेहैं ॥ तिसीप्रकार तेइंद्रविरोचनदोनों तात्रक्राकेसमीप निवासकरते /|भ्षे ॥ हेशिष्य ॥ सायंकाछिषे तथाप्रातःकाछिषे करणेयोग्यनेभोजनादिकहैं॥तेभोजनादिकिकाभो तिनदोनोंको नियमपूर्वक नहीं |श्रोगिभर ॥ जभो भोजनादिकभी तिनदोनोंक नियमपूर्वक नहींप्रातहोतेभये ॥ तभी झीसंभोगादिकोंकेप्राप्तिकीक्याआहाहि ॥ ५∫™एगीरच्याक्तिके सर्वरा तात्रस्राकेमुखकीतरफदेखतेभये ॥तिनवत्तीसवर्षोकेच्यतीतहुएतेअनंतर सोबझा तिनदोनोंकेमुखकीतरफदेख| |लिपित्प ॥ इसप्रकार तेदंद्रियोचनदीनों वतीसवर्षप्येत ब्रह्मचयेपम्छंपाछनकरतेभये ॥ तथा यहत्रह्माकभीहमारेऊपरअनुब्रहकरैगा याप्र|

पापा ॥ इत्यादिक्षूत्उत्तब्हाकिव्चनकापाठकरिके ताब्हाकिप्रति याप्रकारकावचन कहतेभये ॥ हेभगवत् ॥ याअधिकारीपुरुपोंके ताआपकेवचनक् श्रवणकरिके तिस्रआत्मज्ञानकैप्राप्तिकोइच्छाकरतेहुए इमरोनों आपकेसमीप बत्तीसवर्षपर्यंत निवासकरतेभये हैं।। मगोमनंगातने निगासकरतेभयेहो ॥ हेस्मिष्माइसप्रकार जभी ताप्रजापतिनें इंद्रषिरोचनरेंष्ट्याातभी सोइंद्रषिरोचनदोनों याआत्माऽपहत आत्माकेज्ञानते सबेछोक्रोकी तथातिनसबेछोक्वतिभाग्यपदाथौकी प्राप्तिहोंवे हैं ॥ याप्रकारकावचन पूर्वभापने सभाविषेक्छाथा ॥

करताभया॥महाउनाच ॥ हेईद्र हेमिरोचन ॥ याअधिकारीपुरुपोने झाझसंस्कारयुस्तबुद्धिकरिकै चक्षुविषे जोपुरुपदेखता है ॥ सो चक्ष पाँतं आप कृपाकृष्कि इमारेप्रति ताआत्मज्ञानकाउपदेश्करो ॥ इज्ञिष्य ॥ इस्प्रकारकाष्ट्यन जभी ताइंद्रषिरोचनने त्रहाकि प्रतिकृत्या।।तभी मेदमेद६ंसताहुआ सोप्रजापति तिनदोनोंकेप्रति प्रथमजायत अवस्थाकेसाक्षीआत्माका चक्षुविपेस्थितरूपकरिके उपदेश स्यपुरुपही आत्माहै ॥ तथा सोचशुरुपपुरुपही अपहतपाप्माविजर विमृत्यु विम्तोक विजिवत्स अपिपास सत्यकाम सत्यसंकरप इत्या दिरगरूपहै ॥ तथा सोचशुरुपपुरुपही भयतरहित्तिगुणब्रह्मकृषेहै ॥ हेशिष्या।वैसे गुड यद्यपि स्वभावेतमपुरहिहोवेहै ॥तथापि जिनपुर पॅकिरसन्पिपितरोपहोतेहै ॥ तेपुरुप तामधुरग्रडकूंभी कटुरूपकरिकेश्रहणकरेहैं ॥तेसे सोप्रजापतिकावचन यद्यपि आत्माकेवास्तवस्य = •

रूपभाप्रतिपादमहै॥ तथापि आपणेविषयसंस्काररूपदोषकेवश्ते तेइंद्रविरोचनदोनों ताब्रह्माकेवचनका कोईद्रसराअर्थकरुपनाक्रिके

ताप्रसिक्पाति पाप्रकारकावचन कहतेभये ॥ हेभगवच् ॥ याज्ञरीरकाप्रतिविंगरूपजोछायादै॥साछायादी ताचछाविषेदेखणेमेंआवै हे ॥ पति आप्ने ताच्युनिपीत्पत्छापाक्ष्ती आत्माह्तपकीरिकेकथनकऱ्यादे॥ताछापाआ्तमाकात्क्ष्प इमआपणीबुद्धिकेब्ट्ते ताच्छुतिभिन्न म्पत पिपेपीत्रातने हैं।। काइते जेते च्यापिये मोछापाकपआत्मा प्रतीतहोते ।। तेतेस्य-छद्पंणिपेषे तयास्य-छज्ञाङिषे तथास्त-छल्ज

्राधोते हे॥गेषुरुप दुपंजादिकोतिनिंग केवछआपणीच्छुविपे आपणोळायाक्षेदेखिसकतानहीं ॥ किंतुं सीषुरुप दुपंजादिकोविपेही आप 🧇 है नोजायाक्षेदेशिसकेहे ॥ यति हमन्तिकथनकरेते दुपंज जछ सङ्ग आदिकोतिपेरियतछायाह्मपक्षात्माहे ॥ तथा आपनेकथनकऱ्याजो च 🎖 || निमेगी सोआयार्ज्यआत्माप्रतीतहोति है ॥ हेमगुन् ॥ पुर्श्याप्तैं यहन्चनकह्याया॥ द्सिण्च्छानिपे जोपुरुप देखणेमेंआविहे ॥ सोपुरुपही 🧏 ीपा ॥ गादेवितोजनकेप्रति हम्में आनंदस्तकपरफुरणकाही आत्मारूपकरिकेउपदेशकच्याया ॥ परंतु याइंद्रविरोचनकूं आपणेबुद्धिके 🎙 श्रीगेपा गोपपापारेउपदेशिं आत्माकाबोधनहोभयाया ॥तैसे यादूसरीवारउपदेशिंतेभी इह्रोंकूं ताआत्माकाबोधकुआनहीं॥कितु हमारे श्रीगोउपदेशिं हहोंमें छापाहेशी आत्माबादे ॥ यायकारका आपणेमनिषेषिचारकरिके सोब्रह्मा तिनदोनोकेप्रति याप्रकारकाष्ट्रन ्रित्यातमा तिनद्रणंगाद्रिक्सतंत्रमाषियांविषे साझोह्पकरिकेप्रतीतहोवे है ॥ याँते सोआनंद्र्यकप्ञात्मातिनद्रपैगादिकसर्वेचपाथियोवि 🌡 ( मिल्लाभया ॥ ऐददगिरोचन जटकरिकेप्रणेनोयहरूरावनामा झितिकाकापात्रहे ॥ ताहारावविषे तुमदोनों आपणेआत्माक्ष्रजाहकेदेखो ॥ 🍍 | आत्मादे ॥ सीयहआपकायनम द्ररापुरुपकेअभिप्रायकरिक्सभवेनहीं ॥ कांहेते बाङोकविषे निसपुरुपक्षं आपणी छाषाकेदेखेणेकीइ /]शुनिगेस्पतद्यायाआत्महो॥तिनसरंद्यायाआत्मावांतिषे कीनद्याषाआत्मा यहणकरणा ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाषचन जभी ताइंद्रवि ||रोपन्मं आएनॅपडितपणेकेअभिषानकरिके ताप्रजापतिकेप्रति कथनकन्या ॥ तभी सोप्रजापति तिनदोनोंकेप्रांतिक्षंजानताहुआभी तिनों 🎖 है। हैमोसिकीउपेशाकृष्कि आप्णेययायंभ्रत्रुभवकेभन्नसार तिनदोनोंकेप्रति याप्रकारकायचन कहताभया ॥ देदंद्रविरोचन ॥ सोआनंदर्स प गियमान्ते ॥ वैशिष्य ॥ इत्यकार त्राव्रह्मा ताइंद्रविराचनकेपति आत्माकाउपवैद्यकरिके आपणेमनविषे याप्रकारकाविचारकरताभ

"एक्ताएमाचन कथनक्वादे ॥ तापचनकर्षेषिषे ताब्रह्माकायहअभिष्यायहे ॥ द्षेणजञादिकउपाधियोविपेस्थितजोङायाहे ॥ ्राजारागीगे जिसास्तुक्तं तुनदेलो ॥ सीयस्तु तुम पुनःइमारेप्रतिआइकेकथनकरो ॥ हेशिष्य ॥ तात्रहानि इद्रसिरोचनकेप्रति संगरित्वी।कित् तिनद्पेणादिकउपापियोंनेभेद्करिके साछाया परिणामीहै।।याते घटपटाादिकपदायोंकीन्याई ताछायाविषे अना ्रि १० आत्मातिपे तथाङायातिपे महाचृतिशेषता है ॥ ताविशेषता के यहडोनों नदींग्रहणकरमात्रीही आत्माकपेहे ॥ याप्रकार साक्षी 👌 अ॰ १**२** १० आत्मातिपे तथाङायातिपे महाचृतिशेषता है ॥ ताविशेषता के यहडोनों *नदींग्रहणकराचेरा* के अपन्य कर्णे हुतअभिमानहें ॥ तथा परस्पद्वेपकरिकै इनदोनोंकाचित्त मिळिनहुआहें ॥ याकारणतें यहदोनों हमारेउपदेशतें तास्फुरणरूपसाक्षीआत्मा कू नहींजानतेमेपेंहें ॥ किंतु उळटा छायाकूंहीआत्मामानिकै यहदोनों दर्पणादिकोंबिपेस्थित छायाआत्माबोंबिपे कौनछायाआत्मा यहण करणा याप्रकारकेसंगयक्रेपासडुएई ॥ जोमें इनदोनोंकेप्रति याप्रकारकावचनकहोंगा ॥ हमने तुम्हारेप्रति जोआत्माकारवरूप उपदेशक

निपरीतमहणक-याहे यापकार इहोंकीमांतिक्षमाटकरिके पुनःइहोंकेमति आत्माकाउपदेशकरणा हमारेक्कं योग्यनहीं है ॥ किंतु इनदोनों ॥ जिसप्रकारका ऱ्याहै ॥ ताहमारेउपदेशक् तुमोने यथार्थम्रहणनहींक्ऱ्या ॥ किंतु ताहमारेउपदेश्के तुमोने विपरीतम्रहणकऱ्याहै ॥ याप्रकारकावचन जोमे इनदोनोंकेप्रति कहोंगा ॥ तौ इनदोनोंका मानभंगहोंचेगा।तामानकेभंगहुष इनदोनोंकूं महाच्छ्चाकीप्राप्तिहोंचेगी ॥ ताछ्जाक अष्टि कुठितहोड्जापैगो ॥ ताकुठितद्याव्हिक्सिकै इह्रोंकु हमरिवचनकाअर्थे किचित्मात्रभी नहींप्रतीतहोषेगा ॥ यातें तुमोनें ह अभिमानियोंकेप्रति में किसी उपायकरिकै ताआत्माकानीषकरों ॥ काइतें शास्त्रनिये याप्रकारकानियमकद्याहे । शिष्पकीद्धिहोने ॥ तिसीपकारकेद्यद्विक्षंत्रहणकरिकै यहगुरु ताशिष्यकेप्रति बोषकरे ॥ शिष्पकेद्यद्विकीद्यपेशाक

三 り अधिकहोंवे है ॥ और सत्त्रगुण तमोगुण अल्पहोंवे है ॥ सोशिष्य मध्यमकह्यालविंहे ॥ और जिसशिष्यविषे तमोगुणअधिकहोंवे हे ॥ और 🥜 ॥ सीशिष्य मंदकद्वानांने है ॥ औरउत्तम मध्यम मंद यहतीनप्रकारकेशिष्यभी बुद्धिकीत थै हैं॥तिनशिष्योंविषे ॥ जिस्रजिसशिष्यक

केमितिवीपकरैनहीं ॥ तात्वयंयह ॥ उत्तम मध्यम मंद्र याप्रकारकेभेदकारिक शिष्य तीनप्रकारकेहोंवे है ॥ तहां जिसशिष्य

निपे सत्त्रुणती अधिकहोते है ॥ और रजो तुमुखण अल्पहोते है ॥ सीशिष्य उत्तमकद्याजाने हैं ॥ और जिसशिष्यिनिप रजायुण

सत्वगुण तथारंजोगुण अल्पहों है।

गिरके यहगुरु तााज्ञाप्य

पाप्रहारकाउपरेशकरताभया ।। हेशिष्य ।। तामझाकेउपदेशक्षेत्रांकारका्कि तईद्रशिषोजनदोनों तहतिजाङ्के झरावविषेत्रापणकुदेखा हर्नाभ्या ॥ और तिसौभिम्मायकुं अंगीकारक्रिके सोमजापति तिनदोन्किंपति तुमदोनों जङक्रिकेषुण्झराविषे अष्णेकृदेखो| नेतानिताग्नित्कं नेतानेताबुद्धियहणकारिकेहो याबुरुनें नीपकरणा ॥ हेशिष्य ॥ यापकारकेशभिषायकुंभनिषेराखिके सोष्रनापति ॥४३|ऐरोननकेप्रति दर्षण जङ चशु आदिकसर्वेडपाषिषातिषे सोआत्मल्यापकहे याप्रकारकाडत्तर कहताभया ॥ इमने तुरहारेपाते प रम्ग्नस्त्रधायन्त्रकम्पाहे ताक्षेनमाणिके तुम् अनात्मछायाक्षे किसम्सतैआत्मामानतेहो पाप्रकारकाज्ञार सांब्रह्मा तिन्हांकेष्रोते नही

उपरेशु करणेकेपपत्तके निष्कछमासिके बहुतस्दिक्ष्रप्रप्तहोताभया ॥ तिसर्तेअनंतर पुनः तिनदोनोकेबोधकरणेबासतै सोप्रजापति आपणे || गेगवे ॥ ताहारात्रविषेत्राष्वेक्रेदेलिके तेदोनों प्रनः ताप्रज्ञापतिकेसमीषजातेभये ॥ तिनदोनोंक्रंआयाहुआदेखिके सोप्रज्ञापति तिनदोनों∭ हंगिअपकःपाहे ॥ देशिष्प ॥ इसप्रकारकायचन जभी ताप्रजापतिने ताइंद्रविरोचनकेप्रतिकह्मा ॥ तभी जैसेमुढ्याङक आप्षेज्ञाभि ∥े रमिति गाप्रहारकाचन कहताभया॥ हेंद्रमिरोचन ॥ तुमदोनों ने याजल्युक्तश्राविषि आपणेप्रतिविष्केदेखणेकरिक किसतत्त्र पार्हे पिताकेशामे कथनकरे है।।तेसे तेइंद्रविरोचनदोनों ताप्रजापतिकेशांगे याप्रकारकाआपणाअभिप्राय कथनकरतेभयाहेभगवचापाद| **१**स४ हार हा ग्नम सार्द्रागरीचनमें प्रनापतिकेत्रतिकथनकऱ्या ॥ तभी सोप्रजापति तिनोंकेत्रांतियुक्तवचनक्र्यवणकारिके आपणे| ो छे रेमस्तकपर्वत नराकेशादिकोंकरिकेषुक नोषहदमाराज्ञरीरहै॥ताज्ञरीररूपआत्माछूंदी हमदोनों याज्ञराविषेदेखतेभयेहैं ॥ इक्षिप्य ॥

गग्गाकाऽग्येशक-या ॥ताउपदेशतेंभी यक्दोनों ताछायाछंहोआत्मामानतेभये ॥ तिसतेंअनंतर हमनें इनदोनोंकेप्रति मृदुरीतिक||ॷ नित्तिपे यापकारकाविचार करताभया ॥ यादेदनिरोचनकेबुद्धिकुंमोहकीप्राप्तिकरणेहारा कोईविचिचदोपदे ॥ जिसदोपकेचळते यहइंद्रवि रीन्त रुपरिचप्देशके विपरीतहीयदणकरे हैं ॥ काहेंने प्रथम हमने इन्होंकेप्रति मुर्परीतिकारिक चक्षविपेआत्माकाउपदेशकऱ्याया ॥ ता| गरोसांपरोतों छाषाहेरी आस्मामानीभये ॥ तिसतेंअनंतर इमनें इनदोनोंकेप्रति मच्यमरीतिकरिकै दर्गणजछादिकसर्वेजायियोंति |

गिपेदेसमेकाउपदेशक-पा ताउपदेशते यहदोनों यास्थ्रङग्रीरछैंही आत्मामानतेभये ॥ परंतु तुमदोनों याजङकेशराविषे

आपणे हेरोतो यातीसरीवारकेउपदेशकरिकै इन्होंक् पूर्वेछेदोवारकेउपदेशेते इतनाविशेषवोषहुआहै। पूर्वेहन्हों ने दर्पणादिकउपाधियोंवि स्पित आष्णोछायाहोही आत्मामान्याथा॥और अभी ज्ञाराबकेदेखणेकरिकै यहदोनों ताछायाकापारित्यागकरिकै यास्थुळ्ञारीरकूही अ पुरुपकाशरीरहै ॥ सोशरीरही दूसरेपुरुपॅक्निस्सुनिपे तथादर्पणिनिपे तथाजङादिकाँनिपे प्रतीतहोंनै है ॥याँते ताद्रष्यपुरुपकेझरीरनिपे भेद

गामानतेभये हें ॥ और इनदोनोंने जोछाषाआत्माकाष्रित्यागकऱ्यांहै ॥ सो याप्रकारकेविचारकरिकेकऱ्यांहै ॥ भेदतेरिहित ज

नोयदरभुङग्ररीरहे ॥ सोयहग्ररीरहो आत्महि ॥ याप्रकारकाविचारकरिकै इनदोनों ने ताछायाकेआत्मरूपताकापरित्यायकऱ्याहे ॥ याते

नरीं है । और चुरु दर्गण जरु सङ्ग इत्यादिकडपाथियोंविषे जाप्रतिबिंग्कपछाया प्रतीतहोंवें है ।। साछायातौ परिमाणकेभेदकरिके त्यारूपादिकगुणोकेभेदकरिके भेदवाछीहोंवें है ।। याकारणतें साछायाञात्मानहीं है ।। किन्नु तिनदर्गणादिकडपाथियोंविषे भेदतेंरहित

अभी इन्हें केश्रीरक्ष्र नखकेशादिकोंतैरहितकराहेके तथास्नानकराहेके प्रनः ताजछश्राविकेदेखणेका उपदेशकरों।।ताआपणेशरीरक्कं पूर्वछे

शरीरेते विरुक्षणदेखिकै यहदोनों ताछायाकीन्याई याश्ररीरविषेभी आत्मरबबुद्धिकापरित्यागकरेंगे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाविचारकि

जञ्जरावनिषे निस्त्यरीरक्रेंदेखतेभये हैं ॥ सोइन्होंकाश्तरिर नखकेशादिकोंकिरिकेयुक्तथा ॥ तथा मछिनयग्न ॥ तथा मछिनवझोंबाङाथा ।

रोके याशरीरकेशात्मत्वबुद्धिकापरित्यागकरे ॥ ऐसाकोईडपाय में करों ॥ सोडपाय इमारेक्ष्यहप्रतीतहोंने हे ॥ यहइंद्रविरोचनदोनों प्र नेते छायांिषे नानारूपताक्ष्टेलिके यादोनोंने ताछायाकिआत्मरूपताकापरित्यागकऱ्यांहे ॥ तैसे यहदोनों याझरीरविषेभी नानापणेइं

क मीभगगात्प्रजाप्ति ताइंद्रिमित्वनकेप्रति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेइंद्र हेविरोचन ॥ तुमदोनों आपणेनखकेशोंकासुंडनक

ै ग्रागिषि गिमपस्प्री तुमरेगो ॥मोलस्तु आहेकेहमोरअलिकथनकरो॥हेग्निच्य ॥इसप्रकारकावचन जभी ताप्रजापतिने तादंद्रिसोचनके∥→ ं, एड्रेने तपाप्तानकरिने तपासुंद्रव्वस्तिक्षेत्रहरिके तथाश्रेष्टअङेकार्रोक्षेत्रारणकरिके पुनः ताजङक्षराविषे आपणेआरमाक्षेदेखो ॥ ताजङ

|प्रतिकथनकच्पा॥तभी सोइद्रमिरोचन तात्रहाक्वेचवनकुंअंगीकारकरिके आपणेनखकेशॉकामुंडनकराइके तथावस्नुपुपणादिकोंकुंघारणक॥१॥ ंगीएकगीणांगींगोंग्रे गाश्रीरकेगियागागुष्रीगोंगे । ।। ताछायाकेवियानाहुष् गोसुलक्ष्पफङ किसीक्रेभीप्राप्तहेविनही॥ ........जाजाजाते।।गाप्रकार गाश्रीरकेडरक्रटताक्षेतिषयकरणेहारीबुव्हिक्षेणोकारकरिके इनदोनों में याश्रीरविषेही आ ्री सि पुनः ताजङश्राविषे आपणेआत्माक्षेत्रेखतेभये ॥ तादेखणेकस्कि तेदोनाँ पुनःभी याश्रीपविषेद्धी दृढआत्मरूपताप्रइणकरिके। (गोउपाम पुगारीके महामार्गामार्गामार्गामान्य मार्गाक्षमान्य जानान्य जानान्यन्य हिकसंस्कारकरीतेहें।तिसर्वसंस्कार छायाकपआत्मा गीपगोर्गे ये।पाश्ररीरगेरोस्कारोगेरिनाताखायायाने स्नमाननिक्षित्वमात्रमीसंस्कारहोनेनद्वायाते चंदनछेपादिरूपगस्तव ]निस्सान यानङश्रानिषे आपणेआत्माक्षेदेख्याहे ॥ यति यात्भुङश्रीरहीआत्माहे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताइद्रिषे हैं गरिरोचननेतामगारिकेप्रतिकह्या॥तभीसोप्रजापतिपुनःभीतिनोंकेभांतिकीहडतादेखिकै आपणेमनिषे याप्रकारकाविचारकरताभया॥ ्रिम्भारम्णगोणेरी गास्त्रीरती आन्मार्षे ॥ और गरह्मम् गासीपित्वमानित्वास्यदीणेते आत्मारूपन्हीं है।किना।सिलकासत्र ।। हमदोनोंकुं नेसे यास्कारकायकान कहतेभये ॥ हेभगवत् ॥ हमदोनोंकुं नेसे यास्युङश्रीरिविपेही आत्मरूपतासिद्धहोते ॥ 

्रसकः ्उर्रादे ॥ याँतं इनोभेबुद्धिक्षंभोकारकरिकेद्दी मेंदर्गोकीश्रीरिविषेआत्मत्वबुद्धिखुडाइके स्फ्ररणरूपमुख्यआत्माविषे इनोकेबु | अ॰ ९१ ६ दिश्शोदी ॥ तोमुख्यआत्माविषेबुद्धिकेबोडणेकाप्रकार यहेदै जिसस्युर्कश्रीरक्ष्ट्र इनोने आत्मामान्यदि ॥ सोस्युरुक्शरीरकैसादै॥ स्वभा | श्रे ९ मत्रेतमामणान्मिक्तासम्बद्धिकेबोडणेकाप्रकार यहेदै जिसस्युर्कश्रीरक्ष्ट्र इनोने आत्मामान्यदि ॥ सोस्युरुक्शरीरकैसादै॥ स्वभा | श्रे त्तं गनमगणिद्रकिमारोगाटा देखणेमें आने है ॥ तथा शत्रुगोत्रेभयकुप्राप्तहुआ देखणेमें आवे है ॥ तथा परिच्छिन्नदेखणेमें आवे है।ऐसेअ ने रगग्रारिषि अमरत्यादिक्षमं जिसस्प्ररणकेतादारम्यसंबंधकरिकेप्रतीतहोंवे हैं॥तास्फ्ररणकूंभी इनदोनोंनैंहमरिसर्वेडपदेशोविपेदेख्य

में कथनकरों जिनधमों छुंदेखिके यहदोनों आपही याज्ञरीरविषेआत्मन्बबुद्धिकापरिन्यागकरें ॥ हेजिष्य ॥ इसप्रकारिकाविचारकरिके ढे ॥ कार्रेत जिसश्रीरक्तं इर्गे ने आत्मामान्याहे ॥ तिनश्रीरादिकसर्वपदार्थीविपे यहआत्मा आध्याप्तिकसंबंधकरिकेअनुगतहे ॥ तार्ष्फ त्यरूपशात्मातिविमा कोईभीपदार्थे प्रतीतहेविनहीं ॥ याते जैते याश्रीरविपेस्थितपर्योकाछायाविपेअसभवेदेखिकै इर्नोने त्रोप्रजापति ताइंद्रीयरोचनकेप्रति याप्रकारकावचन्कहताभया ॥ हेइंद्रविरोचन ॥ यहस्फुरणरूपआत्मा मरणतेरहितहै ॥ तथा भयतेर हेतहै ॥ तथा देशकाछ्यस्तुपरिच्छेद्तेरहितहै॥ तथा ब्रह्मरूपेशिरोजात्मादेवकेस्फुरणस्वरूपकूँ तुमों ने हमारेसर्वेजपदेशोंविषे सामान्य त्याकरिकै याज्ञरीरकूंदी आत्मामान्याहै ॥ तैसे यास्यूछक्रारीरिविषेभी नहींसंभग्होणेहारे जेञमरत्वादिक स्फ्ररणकेथमें हैं तिनधर्मोंका

रिनेभी पुनः ताशरीरिषेपेही आत्मरूपतानिश्चयकरतेभये।और ताप्रजापितें जोआत्माकेअमरत्वअभयत्वाहिकधर्म कथनकरेथे ॥ तेअ 奏 मरतादिकपर्ममी पास्युङ्कारीरिविपेहीअंगोकारकरतेमये ॥ हेजिष्य॥यास्युङ्ग्रीरिविपे यञ्जपि अमरत्वअभयत्वादिकथमै संभवतेनहीं॥ तिपापि निप्तशमिप्रापकरिक ताइद्रविरोचनन पास्युट्यारीरविषे तेअमरत्वअभयत्वादिकपर्यं अंगीकारकरे हैं॥ ताअभिप्रायक् दं अवणकर 🖔 मारोस्तीमे जगरोगोदिकोत्तीनग्रतिकरणेहारे जस्मायनक्ष्यओषयङ्गं ॥ तथा नानाप्रकारकेमंत्रकत्पादिकज्पायङ्गं ॥ तेसंग्रणेरसायनाविक ्र एप्तेअनुभवक्रयाहे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाव्चन जभी ताप्रजाप्तिने ॥ ताइंद्रविरोचनकेप्रतिकह्या॥तभी सोइंद्रविरोचन ताउपदेशक

**=** 

्री गान मान्युट्यारिक्ष्यमस्करणेवासने हमाने तरमायनमञ्जल्पादिकज्पाय अवस्यकन्येचाहिय ॥ जोर जभी बाहमारेग्रारिविषे तिनर ं | गांगं गाशगिगिगंगगं शाक्षेत्र । काहेते यदश्रिष्डपआत्मा विनरसादिकोक्षिकै जभी जरामरणतेरहितहोवे हे ॥ तभी शोकतेभीर 📳 | गायनाद्रकाकारिक अमरपणा सिझ्होनेगा ॥ तभी यात्रारीरिनिषे अभयपणाभी विनाहीयनतीसिङ्होनेगा।काहेरी पाछोकविषे जेजीव मर ं भो गांग्रीरिंगि संभवहोहसके । कहितें यहपुरुप योगकेवलें तथाहिच्यओपिसेवनकेवलें मुग अश्वः हस्तीः महिप इत्यादिक्स रिर्मिगालकरणीत्मे समयहोहसके ।। तथा प्वतिकेसमानआकारके पारणकरणेपिपी समयहोहसके ।। तथाः साशात् प्वतिक्प िक्पारणकरणीतिभी सम्पेहोहसक्हे॥याकारणतं याझरीरिषेषेशी साम्रहारूपतासभिषेहे॥किंगा ॥ उपदेशकेपारंभकाछिषिषे जोबहानि आ ्रोगागिगागिरकंगिभीपिततहोगे हे ॥ इसप्रकार जोगोगिकारिष्ठुष्य आषणेशरीरक्ष्र सायनमंत्रादिकडपायोकोरेके अमरअभया १ तिक्पकरे हे ॥ सोशिपकारीपुरुष आपणेबङकप्रभावते भूरादिकसबंछोकोकू तथा तिनछोक्बातिसभैभोग्यपदायोक्षे प्राप्तहोंचे हे ॥ या । गरीगिर किंपियमाप्रभी संघापनहों हे ॥ किंगा ॥ यामगपतिने जोपूर्व हमारेप्रति चञ्जविषे तथाजङक्षरावविषे आपणीद्यायदिखणेकाड <sup>४</sup> |परैशक<sup>-</sup>गाग॥गउपरेशकस्किमी याप्रजापतिनें ताछाषाकेदृष्तकांकि षाहारीररूपआत्माङ्की जरा मरण पाप होक भय इत्यादिक वि | | सम्प्रापनर्शहोता ॥ और यहग्ररीर जमीअभयहोने हैं॥ तभी याग्ररीरविषे बहारूपताभी संभग्होइसकेहें ॥ कोहेंसे ब्याकरणकीरोति | संबन्धान्य गृहिताहाहे ॥ । और संकेचिकअभावकानाम बृद्धिहें ॥ तासंकोचकीपाप्ति यानीगेंक्डे भयकरिकेहोंचे हे ॥ भयते ी।देतपुरुष्कं किनीतंभीसंकीनद्वीनद्दी ॥ अथवा नानाप्रकारकेरूपोंकेपारणकरणेकाजोसामर्थ्यंहे ताकानाम बुद्धिहै ॥ याप्रकारकीबुद्धि ्रीतनहोने । कार्ने माठोकिषि - नरामरणादिकिषिकारांबाठेनीवही सबैदाशोकक्ष्माप्तहोंवे हैं।और मंत्रऔष्यादिक्रिक्चर्तेयहश्ररीर नगारं । निननीग्रंह्री आष्णेमराजोक्कारणोतभयकीप्राप्तिहोंने हे ॥ और जीपुरुपअमरहै॥सोपुरुप आष्णेशृष्ठआहिकोतें कदाचित्भी |त्माके आरहनपापा निजर विकृत्यु विक्षोक विजिषस्य सत्यकाम् सत्यसंकल्प इत्यादिकळक्षणकथनक≃येथातेसर्वेळक्षण योगादिकउपा

a - 0 18 मार्गिरित त्याया ॥ पात्रवाके कद्वेकायद्वभिषायया ॥ नेते यद्छाया श्रह्मोक्षिक तथाअमिश्रादिकोंक्षिक नाक्षक्रंपातदोषैनदीं ॥ न्मा याजायाहूं पाष् शोक भय इत्यादिक्षिकारमी प्राप्तहोंनेनहीं॥तेत यास्युछश्ररीरविषेभी जैसे ते मरण पाष शोक भय आदिक्षिकार रारणकेनाशते नाश्क्रप्राप्तदोषे हे ॥ तेष रवभावतेनाशतेरहितहुआभीयहश्रीर कारणकेनाशते नाशक्ष्प्राप्तहोषे हे ॥ किंबा॥जैसे ताप्र गर्गमार्गे ॥ऐमाकोर्जपाय यांगिकारोपुरुपों नें करणा ॥ किंवा ॥ जैसे प्रातःकालिपे तथासायंकालिपे यहछाया बृद्धिकप्राप्तहोंने ॥तेते गुरुरोएभी उपायेतिर्गक्षित्रमान्ने हैं ॥ याकारणतेभी यह्शरीरहीआत्माहै॥ किंगा।जैसे स्वभावतेनाग्नेरेहितहुईभीयहछाया तिगरूरणपाका यहशारीरूपआत्माही कारणहे ॥ तेसे याझरीरहूपआत्माकाभी त्वगादिकसप्तपातुर्हीकारणहें॥ जभी श्रुखप्रहारादिक गद्मनिर्मानिर्फलनपरोगादिकअंतरनिर्मित्तिकृष्टि वात पित्त कफ यहतीनदोप क्षोभक्रैप्राप्तहोंवे हैं ॥ तभी तेत्वगादिकसप्तथातुभ क्षोभक्ष्यासदोहके याश्रीरकानाशकरेंहें ॥ योते जैसे याश्रीररूपींचकीस्थिरताकरिकै प्रतिर्विवरूपछायाकीस्थिरताहोंबेंहे ॥ तैसे या

# - BH √ कोन्पाई जीतछादे हैं ॥ और जछािंपे सीज़रीर पापाणकीन्याई रहे हैं ॥ और पृथिवीचिंपे सीज़रीर पृथिवीकेसमानरहे हैं ॥ अथवा १५ जड़िसपानरहें और वासुनिपे सीज़रीर वासुकेसमानरहें ॥ और आकाज़विषे सोज़रीर आकाज़कोन्पाईहोंचे हैं ॥ किंवा ॥योगान्यास १५ काटोपेपरपुर्ध कभो पुर्ताओरक्ष्येन्यतिकोपालकोंदे ॥ तभी सभी पास्त्रकाज़क्ति ॥ जोर वाप्यतीज़ादिकपुंच्यतेकिस्थान महोगिनहीं ॥ और जभी तेत्वगादिकसप्तपातु सीभक्तनहींप्राप्तहोंवेहें ॥ तभी यहश्रीर दाहछेदनादिकोंक्रिके कदाचित्तभी नाशहोंवे नहीं ॥ किंवा ॥ योग मंत्र रसायनादिकऔषथ इत्यादिकउपायोंक्रिके सिद्धिक्ष्यातहुआश्रीरहे ॥ सोश्रीर अग्निनिपेती जङ अपिकारीपुरुप जमीमंत्रऔपपादिकोंकेसेवनतें शद्यअग्निआदिकवाद्यनिमित्तोंकुं तथारोगादिकअंतरनिमित्तोंकुं नहीं उत्पन्नहोणेहेचे है ॥ तम्पायाशिकारीपुरुपके वात पित्त कर्ष यहतीनदीप क्षोभकूं प्राप्तहेबिनहीं ॥ तिनदीपोंकेक्षोभतैविना तेत्वगादिकसप्तपातुभी क्षोभकूंप्रा

र पुनः शुक्तन्यहरियतहोत्दे । तेसे तायोगसिद्धपुरुपकाशरीर भाषादिकोकरिकेमेदनक्षेपातहुआभी पुनः पूर्वकीन्याई रिथतहोते हो।या १ ते नंबजोत्प योग आदिकडपायोकरिके यास्युटक्शरिरविषेभी अज्ञरत्व अमरत्व अभयत्व आदिकपमेसभवहोइसकेहे ।। हेशिष्यायाप्र ग्रीचनदोनों यास्युरुक्शरिरक्षंहीआत्मामानतेभये ॥ और ताब्रह्माकेडपदेशते याश्रिरक्षेआत्मानानिक तेईद्रविरोचनदोनो आपणेमन गेर ग्रुतप्रत्यहोतेभये ॥ तथा आष्णेक्कुतकृत्यमानतेभये ॥ तिससेंअनंतर तेइंद्रविरोचनदोनों ताप्रजापतिकृनमर्कारकरिके ताप्रक्ष ठीक्तं आपणेटोकिषियेनातेभये ॥ और तिसकाछिषिपे सोपजापति मोनकूंपारणकिस्थितया ॥ याकारणते सोवक़ा तित्तोंकेप्रति जा कारकाविचार आपणेमनविषेकरिके क्रुबुद्धिक्ष्मात्रहुए तथाअर्थशाह्यके तथाकामशाह्यके संस्कारोकरिके द्रपितहेचित्ताजनोंका पे र चात्तामान्त्राभ्या र है ॥ श्रीर जलिस्य सीत्रारी हर जान्तिस सीलातेर जन्म

इनक्षितिक्षारेप्रति पुनःप्रथकन्यानर्हो ॥ किंतु याक्षरीरक्षेडीआत्मामानिकै यहदोनों हमारेक्षेनमस्कारकरिके क्षिप्रदी आपणेठ्येकविषे निक तात्रसुटीकृतं आपणेग्रदक्षंजातेभये ॥ तभी सीत्रह्मा तिनदोनोंकूंजाताहुआदेखिकै आपणेमनिषेपे याप्रकारकांषचनकहताभया ॥ याप्रकारकायचनकहिके इनोक्ष्याणतिनियारणकरींगा ॥ तो राजसप्रकृतिवाछे यद्देद्रविरोचनदोनों आषणेअभिमानकेनाझुदुर्ते मेगासते तथारक्षेगासते किंचित्मात्रभी वचन नहींकृढ्साभ्या ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी तेइंद्रविरोचन यास्थुङ्बर्रिरङ्जात्माम गतेभगंह ॥ गोम अभी किसीआपणेअनुचरक्रमेतिके तुमदोनोक्ने आत्माकाययार्थयोधनहीभया याते तुम आपणेछोक्रिषिमतजासे आपणेक्षं डितमानतह ॥ तथा छोक विपेभी यह इंद्र विरोचन देगांछ्तं पापकारमीसद्धं ॥ तथा इनदोनोंकी परस्परमुहतस्पद्धों है ॥ तथा पर्नतकेसमानइनोक्कामिमानहे । ऐसेइंद्रविरोचनक् जोमें मानभंगकरिके काहेते मानकेभंगकरणेहाराजीवचनहे । त्याअसराकापतिविरोचन दोनों क्रीपगाच्रोइके आपणेजीवनेषियेभी आज्ञातरहितहर्षिये ।। भी यहदोर्गो कीपरूपशृष्टकेष्यक्षेपासहुषु हमार्केहेस्लोहि कीपरूपशृष्ठकेवशृक्षेत्राप्तहुष्

हुएयहदोनों महायुद्धकरें गे

86 oke (3) 際記録 ' अकत्मातवेंही सर्वेष्रतींकानाग्रहो व योग्यनहीं है ॥ शंका ॥ हेभगवत् ॥ ् जिनदेवताबोकेमति तथाजिनअसुरोकेमति तथा जिनमञ्ज्योकेमति यहहंद्रविरोचन साक्षात अपति यादेशात्मनादकाउपदेश करे मे ॥ पर्वेशाएगेळोकविपे जावें निवारणकन्यानहीं ॥ यहवात्तों ॥ बहातें अधनहोंकरी ॥ पर्वेशाएगेळोकविपे जावें ने ॥ तभी सर्वेनीवोंकेप्रति यादेहात्मवादकाउपदेश न केना १६ विनिवियोंक्रं विषवाभावकीमा<sup>र</sup> रेहें॥ तथा साधुरनभाववाल्धुरुपोंक्र्रं भय*र्व* पहोइके यादेहात्मनादकाउपदेशकुं गितमेश्वतांकानाम मतहोने ।

्युरुक्ष्यबृद्धि वामकार् अपन्ति में ॥ काहिते हे से ॥ काहिते हे

नानामकारकेडपायकरें में ॥ तेसकेडपाय नभी निष्कत्वीते के

ं। सीपक्तभन्न अवरुयक्तिकेनात्रकंपापनेके ॥ अस् सम्मान्त्रेत्रक

कित यहदेह अवश्यक्रि

भा स्थितहोषेनहों ॥

भि नाजक्ष्यात्रहों महण्योभी नाजक्ष्या

। काहेरे नेते ओद्नादिह्पफाना स्थान हे

ग पोदेहकूंहीआत्मामानिके तोदेहकेरक्षण्य

शिष्य इसजन्मनिपे तथाभावीजन्मनिपे शेषकेमारे

सेतिरूपपक्तअञ्च नानाप्रकारकेन्यान्येन्त<u>्</u>

। श्रीक्रममान धुपारूपदाह निसदेहकेउदर्षिपे सर्वदारहे हे ॥ तथा जिसदेहकेबाह्यदेशिषपेभी सर्वद्धिकादिकप्रतरूपदाह सर्वदारहे 🕌 । है।। तथा निसदेहके श्रवभद्यक्ष्यमुख बाब्रविचरणेहरिहें ॥ और जैसे कदळीयुक्षकारतंभ त्वचामात्रहोणेतें चिःसारहोंने हैं ॥ तैसे विचा गा ।किंग॥यदिक्का कारणरूपनोकमेहे। सोकूम यद्यपि एक्शत्वपै ३०० आयुप् यामनुष्यांकृदेवे है।।तथापि ताशतवपै ते अनंतर सोक ्संभगनहीं ॥ किया ॥ यालोक्षिये जीजोपदार्थं जन्मवालाहों है ॥ तिस्तिसपदार्थकानाश् अवस्यक्रिकेहों है ॥ जैसे घटपदादिक पदार्थं जन्मपालेंहें ॥ याते तिनोकानाश्मी अवस्यक्रिकेहों है ॥ तैसे यहदेहभी जन्मवाला हे ॥ याते यादेहका नाशभीअवस्य | किसिकोगेगा ॥ किया ॥ यहसर्वमेनुष्योकेश्रीर पंचर्पपर्यततों वाल्यअवस्थावालेहों हैं ॥ तिसर्तेअनंतर पोड्शवर्षप्येत क्रमार |गार नेरमायनादिकजोषप प्रयुक्तकरणेहारिष्ठक्षभी मृत्युक्षंत्राप्तहोतेभये हैं ॥ याँतै तिनरसायनादिकोंविषे यादेहकेअमरकरणेकासामथ्ये ्रीडनपत्रहोषे हे॥तभी तिनकर्मोका तथापृथ्वीआदिकधूतोंकाभी नाज्ञहोषेगा॥ तभी यहदेह किसप्रकार स्थितहोषेगा॥किंतु नहींस्थितहोषे मं अपिकआयुप देवेनहीं ।कि।हेंते जगत्केकताईश्वरने सृष्टिकेआदिकालविषे जैसीजेसीच्यक्त्याकरीहे।।तिसीतिसीपकार तेकमीदिक फल हिन्ते ।।यात एकज्ञतवपंत्रकार यदिह्यिप सोअम्रपणा किसप्रकारहोषेगा॥कितु नहींहोषेगा ॥ किंगाविद्यक्शास्त्रविपे ऋपिछोकाने जर ्तायोगीपुरुपकेशमरकरणेवासतेहोषेनहीं ॥ जोकदाचित् रसायनादिकशौपषाँकरिके तथा पंचभूताँकीषारणाकरिके यहदेह अमरहोताहो | ने॥ तो गिनपुरुगों में तेरसायनादिकशोप्प प्रदुत्तकरे हैं तथा सापंचभूतोंकीथारणाप्रदुत्तकरी है ॥ तेपुरुप मृत्युंक्रनहींप्राप्तहोणेचाहिये ॥ | वेनहीं ॥ किंग ॥ सवेनीवांकायहर्ष्य छदेह पुण्यपापकमेह्तपनिमित्तकारणते जरपत्रहोंवे है॥तथा पृथ्योआदिकप्नभूतह्तप्वपादानकारणते क्रियंतंयहेदस्मो निःसारद्यीहोने हे ॥ ऐसायहस्यूळदेह किसप्रकारआमरहोवेगा ॥ किंतु यादेहविपे किसीप्रकारकास्किभो अमररूपतासंभ सायनारिकजीष्प कथनकरे हैं।।सोकेवळ यादेहकेरोगादिकोंकीनिष्टित्वासतैकथनकरें हैं।।यादेहकेअमरकरणेवासते नहींकथनकरे हों।तथा गोगाभ्पासकाछिषिपे पार्णाकरिकेव्शकरेले पृथ्वीआदिकपंचभूतहे ॥ तेपंचभूतभी तायोगीपुरुपके बङकीवृष्टिकरणेवासतेहिहिषे हैं ॥

HATTER TOTAL TOTAL TOTAL TRANSPORT TO THE PROPERTY OF THE TOTAL TO

्यों में ॥ तिसतेंअनंतर पष्टिवपेष्येत योवनअवस्थावाळेहोंने हैं ॥ तिसतेंअनंतर घृद्धअवस्थावाळेहोंने हें ॥ इसमकार सर्वेद्ह 🎉 गोरीगोगेंहें आपणेस्तमाम् अनुभवकरिकेसिद्दें ॥ ऐसानाम्बाद्देह किसप्रकारसैनित्यहोवेगा ॥ किंवा ॥ यानीबोकामरण या |} रेरिकेवाएरी उत्पन्नहोंने हैं । तारेहकेविद्यानहुए तामरणकेनियुत्तकरणेका कोईभीउपायनूही है।। । यहवात्ताँ प्रुराणिवेषे ज्यासभगवात् |२ नेगोग्वाहें ॥ तहांथोक ॥ पृत्युर्जमवतांवीर देहेनतहजायते ॥ अयवाऽङद्शततिवा मृत्युर्वेपाणिनांधुवः ॥ अर्थेवह ॥ हेवीर जन्मवाहे 🎉 मिलप्तिमृत्यु देवकेतायहीटत्पन्नहोने हे।। तिमृत्यु आनदिनिषेहोने ॥ अथना रातवप्तेअनंतरहोने ॥ परंतु जन्मनालेमािणयोका मृ ्यु अपकृरिकेहोण्हे ॥ १ ॥ किया ॥ वामृत्युकेनियुत्तक्रिणेका यहएकड्वायहे ॥ जोष्टुन: यादेह्कायहणनहींहोणा।। याङ्य्ययक्रेखोडि /४ के दूसराकोई परप्रकेनियुत्तकरणेकाज्याय तीनेठोकिषिपेहैनहीं ॥ यहवाती अन्यमास्त्रानिभाकहीहै ॥ तहाँ छोक ॥ मृत्यापिभाषिष्यु ह भीतंषुंचतितिवयमः अजातंनैयद्धाति कुरुयन्तमजन्मनि ॥ अथ्येतः ॥ हेसूड सत्युते तुं क्यांभयकरताहे ॥ तुम्हारेह्रभययुक्तदेत्विके क्या | पम्पानाद्योहर्देग्मा। किंतु नहींटोडेग्मा। निषपुरुप्कानम्महोंहोता। तिषपुरुप्कं तीयम्पाना त्रहणकरतानहीं।। यति नोतुमारेक्कं 👂 ्र पमरामातिष्ट्रटणेकीइच्छाहोने तीज्मतेरेहितकरणेहारे आत्मज्ञानिने तुं प्रयत्नेकर ॥ ३ ॥ ऐसा जन्ममरणकीनिन्नतिकरणेहारा आत्म 🏱 त्र विषा अग्निविष्टमकन्याहुआ भर्मकृपहोते हे ॥ तथा पृथ्वीविषेद्वरणकृत्याहुआ सृतिकारूपहोतेहे॥ऐसेनाम्नान्देहहु जिनोने आत्मारू |५ ी शान पारेहात्मनाहियोक्तं अत्यंतदुर्रुभहे।। काहते नोयहत्युरुदेह मरणतेअनंतर थानाहिकोंकरिकेमसणकन्याहुआतो निष्यारूपहोने हे।। ्री प्पान्पाहे ॥ ऐसेदेहात्मवाद्रीपुरुप ताआत्मज्ञानकीमाप्तिवासते मनकस्क्रिभी मयत्ननहीं करेंगे ॥ किंवा ॥ सबेदेहात्मवादियों काण्यरुद्ध । ी वीयहमत्वादकाषुत्रविरोचनो त्यादेवराजहंद्वे तिनदोनों कोदेहमी मरणते अनंतर विद्याभस्मपुष्यीक्षप्रवाद्येगा ।जभी तिनदोनों का । अस्ति कार्यकाष्ट्रिया ।जभी तिनदोनों का िंगणाकोभेगा ॥ (मैठ मेग्ट्डास्ट्रोमासर् यो ॥ मिन् "खोक्ष्य णीकस्किकस्मेनिक्री कोश्माक्ष्य है"।। नन

्र भातकात्रणा ॥ १९७ ४,१९८९ १८९९ १८९९ १८९९ १८९९ १८९९ । संदेहाम्याद् । सिर्वेहाम्याद् । सिर्वेहाम्याद्वास्याद । सिर्वेहाम्याद्वास्याद । सिर्वेहाम्याद्वास्याद । सिर्वेहाम्याद्वास्याद । सिर्वेहाम्याद्वास्याद । सिर्वेहाम्याद्वास्याद । सिर्वेहाम्याद । सिर् ी संदायनकरणा ॥ योदेहरूपआत्मातिमित्र जितनेकीअग्निश्राह्मणादिकहैं तिनोका तुमों ने कदाचित्भाषुजनमहींकरणा ॥ काहेते याञा । । १८ सितिमित्र जितनेकीअग्निशाह्मणादिकहें ॥ तेसकै यादेहरूपर उपकारकरेंहें ॥ याकारणते तेसकै योदेहरूपआत्माकेग्नेपसते । । यहेदहरू । १ पआत्माही तिनसर्वोकाशेपीरूपके । ऐसेदेहरूपआत्माका जोसकेतेंडस्कृषरूपक्रिकेझामहै ॥ सोझानहीं ताआत्माकाष्ट्रजनहे ॥ और हेअ । १८ सुरो ॥ जिसअपिकारीप्रुरुपके दोनोंटोकोकेसुसकेमातिकोइच्छाहोंवे ॥ सोषुरुप आपणेयुरुकीन्याई यादेहरूपआत्माकाहो नानाप्रकार । 🖐 ग्रातदेविगा ॥ किंतु केवळडुःखक्रेहींप्राप्तहेविगे ॥ जिनदुःखोकूंबाणीकरिकेकहणेविपेभी कोईसमर्थनहीं है ॥ यातें यहअर्थासद्धभया ॥ याइंद्र||४

## अ० १८ । तिनअल्कार ्केषुजनकरे॥तथा हास्तयाब ठोंक्सिक्षजनकरे तथा सुवर्षकारिकैजडित नानाप्रकारकेरत्नोंक्सि

तिनपुष्पोकारके ताहे कसफड ताकपुजनकरणेकारिक गुच्छांक्रिके तादेहरूपआत्माका पूजनकरे ॥ तथा सूर्यकेसमानतेजवाछे जेनानाप्रकारकेअछंकारहे । रसायनादिकडपायांकरिकेसिद्धिशासभयाः नांपुरुप यातें स्म जोचंदनहै ।। । इसप्रकार प्रत्यक्षनाश्चानजोयहदेहहे देकोंकरिकेयुक्त तथाशीतङजङकरिकेयुक्त गरिक्षुजनकरणा ॥ शंका ॥ हेभगुवन् । हिहिमिगी ॥ समाधान ॥ हेअसुरो ॥ हारपा आसन अझ पान इत्यादिकपदार्थाक। क्षिपुर्वक यदिहरूपआत्माकापूजनकर लस्पर्शनाले हरूपआत्माका प्रजनकरे ॥ और कपू ह्मशात्माका अवश्यक ताकाषूजनकरे ॥ ६

नानाप्रकारकेवह्यांकरिक तथानानाप्रकारकेमाठावांकरिक शाभा उजलेकिरिकेस्नानकरावणा ।

म्रणब्राद्धक

यात्रकारकीम

जोदेह रसायनाहिकचनायांकरिकेसिद्धिकन्द्रांप्राप्तमयाहे पे विकेप्रिक्षों ने यहदेह मरणक्ष्राप्तहुआहे याप्रकारक

श्वअवोंकेप्रहारक्रिके

जैसेसंत्रामज्ञालाविषे निकरेंहे ॥ तेंसे य ॥ परंतु सोदेह मृत्यु

। तथापि ॥ ऑर

आत्माका कद्ाचित्भी मुर्णहोत्नेनहीं।। ाद्यपि विचारहीनमूढपुरुपोनेमानीहै पि सर्वेचेषातरहित मुख्तिहुआ। श्रयनकरेहे

कीन्याई सुच्छोक्रमाप्तहुआ स्वयनकरे हे ॥

। तैसे यहदेहभी रसायनादिक सिद्धियोकेअप्रा। सोदेह मृत्युक्तपातहोनेनहीं ॥ योते योदेहरूपआत्मा तिनवायवा ने प्रथमती तोदेहक्ष्येष्ठण्डेकिर्सिकेस्नानः

मान्य क्षेत्र जा

aranneritean Salkanzan Ba

चिर्नादिकोकरिक शोभायमानकरणा ॥ तथा तादेहकू ः

अग्रिविपदाहकरणानहीं ॥ कितु नि

माम्बर्ध

🌣 पमानकरणा ॥ तथा तिनगंधजनो न

 री में ताशीमणे रामकारकायुद बनावना॥जिसकरिके पदिहरूपआरमाकरिके साद्गिष्ठिमांद्रशीषप स्थिति नाशुक्तदाप्राप्तहावा। आर तिना | र्रितामाना | र्रितामा | र्रितामा | र्रितामा | र्रितामा | र्रितामा भशन हरनेगोग भशभोनगार्के कपदाये राखने ॥ तथा तेजङकेकङ्ग् राखने ॥ जैते महाराजाकेप्रत्य तामहाराजाकेवासते नानाप्रकार ्रा मामग्री रुगारकरिक्रम्सँ । तेसे तिनबंधुजनों ने ताष्ट्रतकदेङ्केसमीप नानाप्रकारकेमोग्यपदार्थं त्यारकरिकेराखणे ।। और तिनवांष गं नें नाशुमिगे रमप्रझरकापुर यनायना॥जिसकरिके यादेहरूपआत्माकरिके सादोषीनद्राषिषे स्थिति नाशकूनर्हीपाप्रहोषे॥ और तिन|

🖔 वासते तुमसर्वे देत्य रसायनादिकोंक्रेंसिद्धकरो ॥ तथा योगपरायणहोवो॥ तथा द्याँतैरहितहोइकै आपणेशञ्जदेवतावोंक्रेनाशकरो ॥ और अ॰ ९८ ी हेअसुरी ॥ पाशिषेकीलोकोंकरिकैपूजणेयोग्यने ब्राह्मण गीवां देवता साधु इत्यादिकहें ॥ तिनब्राह्मणादिकोंकाश्ररीर इतरश्ररीरोंतें विलक्ष १ णप्रतीतहोषेनहीं ॥ किंतु समानहींप्रतीतहोषे हैं ॥ काहेतें दोषाद्वालेजेबाह्मणादिकहें ॥ तिनब्राह्मणादिकोंषिपे दोषाद्वालेश्राद्वादिकों ते किचित्माश्मीषिठक्षणतानहीं है ॥ किंतु तेदोनों समानहीं हैं तथा चारिपाद्वाछीजेगोवों हैं ॥ तिनगौवेंविपे चारिपाद्वाछेअथादिकों ते किचित्माश्मीषिठक्षणतानहीं है ॥ किंतु तेदोनों समानहीं हैं ॥ ऐसेतमानस्वभावबाछेश्रीरोविप यहबाह्मणादिक प्रज्यहें यहशूद्रादिक

तेनशरीरोकेकारणोविषेभी विशेषतानहीं है ॥ काहेते जैसे तिनब्राझणादिकोंकाशरीर कामगुक्तपितामाताके ग्रुकशोणिततेंउत्पब्रहों है।। अपूज्यहें याप्रकारकीविषमताकरणताकरणी अयोग्यहै।। और हे असुरी।। जैसे तिन बाह्मणादिकोकिश्ररीरविषे विशेषतानहीं हैं॥ तैसे

े पहकामहीताषुहै।।तथा यहकामही भातादिकमंग्रुक्षपे ।। तथा यहकामही दाताहृपे ।। तथा यहकामही बठातकारमें तथाआपणीइच्छा १ किरिक पस्तुकेप्रहणकरणेहारा प्रतिमहीतारूपे ।। याकारणेते यहकामही सर्वजगत्तकाकारणेहै।।ताकामतेविना दूसराकोईजगत्काकारण १७ हेनहीं।। और हेअमुरो ।। जैसे प्रशीविपेस्थितसर्व ज्छ अंशुरूपे ।। तिन्धंगुरूपेल्डोक्शिक्षेक्षाकरिके समुद्र अंशुरूपे ।। याकारणे तैस इतरग्रुद्रादिकोंकेशरीरभी ताकामग्रुक्तिपतामाताके ग्रुक्रशीणिततैंडन्पन्नहोंये हैं॥यातें कारणकीषिशेपताकरिकेभी तिनत्राह्मणादिकों षिपे विशेषतासंभवेनर्हा॥और हेअसुरो।।जोतुम यहकहो।।सर्वेजगत्काकत्तां जोईअरहे ताईभरका ब्राझणादिकोंविपेही पक्षपातहे।।याकार णते तिनवासणादिकोंगिप सर्वेतें अधिकताहै।।सोयहतुमारा कहणाभी संभवैनहीं।काहेते ज्ञास्त्रगालेपुरुपों ने जोईश्वरकाळक्षण कथनकऱ्या कामिषेदिखाबैहै॥हेअसुरो॥यहकामही सर्वेजीयोंकीजननीहै॥तथा यहकामही सर्वजीयोंकापिताहै॥तथा यहकामही विप्रहै॥तथा यहकामही गोहै॥तथा यहकामही देवताहै॥तथा मैनतीं॥ और हेअमुरो ॥ जैसे प्रयोगिपेस्यतसर्थं वाक अंग्रह्पंहै ॥ तिनअंग्रहप्पंजलिक्षेत्राकरिके समुद्र अंग्रहपुरे ॥ याकारणेते गेएएद्र नित्रशंकाष्ट्रपरीगार्दी से श्रेप्रहोतिस याखेकिस्य याहेड्डीसिश्चपदार्थाक्षिपपपकरणेक्ते किसलेक्ष्रकामहै।किनसर्ग मा से समनेक हैं॥सोठशण याकामिषेरहीचटेहै॥यांतें कामतेंभिन्न दूसराकोईईअरहैनहीं॥अब सोईअरकाठक्षण

 शितमंकमग्रय्यादिकप्राणी है।। तेसपूर्णहम तिसतिसभीग्यपदार्थोंकीकामनाकरिकेही आपणेजापणेदेहकेव्यापारकुंकरें हैं।। कामनतिकि ।
 शितमंकमग्रय्यादिकप्राणी है।। तेसपूर्वा । यार्ते यहजान्याजावें हैं।। यादेहतिभिन्न सर्वभाग्यपदार्थिषप्रक्रिजनकेकमंहें तेसवें ।
 कामभी आपणेदेहगासतेही हैं।। यार्ते तिनकामों ते तथातिनकामोंकेषिप्यसर्वभौग्यपदार्थों ते यहदेहही अत्यंतेश्वेद्धें ।।यार्ते हेअसुरो ।। ।
 याशास्तिकद्यक्षिकरक्षणकरणेयाय वेत्राह्मणेहें।। तथा गो देवता साधु आदिकहें।। तिनसर्वी ते यहआपणादेह शेष्ठहें।। तथा तेसवें। पारक्षेत्रअपरायकारकरणिहारे हैं ॥ यांते तुमने यात्रापणेदेडकूंही बाह्यण गी. देगता साधु रूपमानिके समेदारक्षणकरणा ॥ और हेअध्र | अ रे गा यात्रोकपि जोक्षमे भुत्रकीपानिकरेंहे ॥ ताक्षमें कुण्यकहेंहें ॥ और जोक्ष्में दुःखकीपातिकरेंहें ॥ ताक्षमें पापकहेंहें ॥ और प रे गुआरिकांकोहिंसा ॥ तथापरद्वीपपन तथापरक्षमहरण इत्यादिकक्ष यानीगोंकू प्रसिद्धसुखकीहीपातिकरें हें ॥ यांते तीहिंसादिक रे किसी पुण्यकमें हें ॥ और प्रतःकात्रमान तथाश्रीमहोज्ञ तथाचांद्रायणादिकम्बत इत्यादिकक्षमेंतों यानीगोंकू प्रसिद्धः वक्षिक्षियातिकरें हे । गांस तेमातःकात्रस्तावाहिकक्षमें पापकमें हें ॥ तिसाक तुमने कदाचिवभीनहोंकरण ॥ जिल्हा हिंसादिकप्रणयक्षमोंकुर्हाकरणा ॥ और | अ √ सक्तिकाशानाके बोप्रतिक्रुटवरों हें तिसीक्षे तुमने अमुरजानणा ॥ ऐसेदेहकेप्रतिक्रुटवर्गणेहरिअमुरोंक्रुतम ने अवस्पकरिकेमारणा ॥||∲ |√ देशसुरे ॥गोकदानित् शारणेपितादिकभी यदिहरूरआत्माके प्रतिक्रुटवर्ततेहोंनैं॥तो तिनपितादिकोंक्रमी तुम ने नाशकरणा ॥काहेते|| |९ गाटोकपिमी पिता माता भगिनो भ्राता क्रुपा जाया पुत्र इत्यादिकतंत्रीषयाविषे जोकोंहर्सचंभी आपणेप्रतिक्रुटहोंने हें॥तिससंचंभिक्षे को||४ ंभीपुरुप शापणासित्रमानतानहीं।किंतु ॥ तिसक्नं सर्वपुरुप आपणाज्ञुड्समानते हैं।।यति यदिहरूपआत्माके जोप्रतिक्रळ्डोचै।।तिसक्नं तु ||﴾ ॑॔ पंनेशार्य्परिकिमारणा|इतर्नेक्रिके ताविरोचननैसर्वअसुरोकेप्रति आपणेमतकाकथनकन्या।।अववैदिकमतविषे दोपकानिरूपणकरे हैं।।||४

्र गिएककामही शेष्टे ॥ काहते यात्रहांडिषि जितनकहेयताष्ट्रनीयरहे ॥ तथा जितनकहमदेत्यहे ॥ तथा तानकाछा।वपवर्तमान्।

गकारकानन गोनेदिकपुरुपॉन कथनकरे हैं ॥ तेसर्वचन मिथ्यहिं ॥ कहिते जिसकमैकरिकै यापुरुपक् दुःखरूपफळकीप्रातिहोंवै है ॥ ताकमंकानाम पापकमें है।सोयहपापकमेकाळक्षण तिनब्राझणवथादिककमॉनिपेटतानहीं ॥ कहिं तें आपणेविरोधोब्राझणादिकोंकेहिंसा संजनतर यापुरुर्गाक् मुखकीहोप्राप्तिहोंने हैं ॥ तथा परझोकेसंमोगते तथापरधनकेहरणतेंभी यापुरुर्गोक्र मुखकीहीप्राप्तिहोंनेहे ॥ दुःखकी

अ० ३८ हेशसुरो।।बाह्मणादिकांकेमारणेषिपेषापहोंने हे।।तथा परखीकेसंभोगकरणेषिपे पापहोंपे है ।।तथा परधनकेहरणकरणेषिपे पापहोंपे है ।। या 🖔

= 36 =

देअसुरी।तिपैदिकपुरुष जीयाप्रकारकावननकहे हैं ।तिहिंसादिककमें यद्यपि तिसीकाछविपेनप्रहोइजावें हैं ।। तथापि तिनाहेंसादिककमीति | एकपाफ्ष्पअदप्र उत्पत्रहोंने है।सीपाप्रकृपअद्य ताभावादुःखप्यैतरहे हैं ।। यातें तापाप्रकृपअद्यतेही सोभावीदुःख उत्पत्रहोंने हैं ।। तिस्र्ये होते । तिस्र्ये होते । तिस्र्ये होते । तिस्र्ये होते । जाते ते जाते हैं। तिस्र्ये होते । अत्रे तिस्र्ये होते ।

द्रमुक्तामोक्तमेस्स म् अद्रमुक्तारणकीकरम्माकीनेन्द्री ॥ और त्राभाषी∃ःखकीवन्यक्षितो कुपध्यमेननाविकद्रयकारणेलिकी सभयनो

हिंसादिककमें रहेनहीं ॥ और पूर्वनप्रहुएकमें किंभी वोभावीदुःखकाकारणमानिये ॥ तो पूर्वनप्रहुआकुठाठभी भावीषटकाकारणहोणाचा हिंये ॥और पूर्वनप्रहुआकुठाठ जैसे भावीषटकाकारणनहींहोंबे हैं॥तैसे तेनप्रहुष्हिंसादिककपैभी ताभावीदुःखकेकारणहोड्सकैनहीं॥और ू

प्राप्तरोनेनहीं ॥ यति तेहिंसादिक पापकमनहीं हैं ॥ किंतु पुण्यकमें हैं ॥ और हेअसुरी ॥ तेवैदिकपुरुप जोयाप्रकारकावनकहें हैं ॥ ते हिंसादिककमें यद्यपि वर्तमानकाछिपितों सुखकीहोपातिकरें हैं ॥ तथापि तेहिंसादिककमें काछांतरिषेपे याप्रुरुपके दुःखरूपफळकीप्रा तिकरेंगे ॥ सोयहभीतिनोंकाकहणा संभवनहीं ॥ कहिते कायैकीउन्पत्ति अञ्यवहितपूर्वेक्षणिपे जोपदायरेहे हैं ॥ सोपदार्थ ताकायेकी उन्पतिषिपे कारणहों है ॥ जैते मुसिकाक्रछाङादिक वटरूपकायेकीउन्पत्ति अञ्यवहितपूर्वेक्षणिपरेहे हैं ॥ याँते तेमुसिकाछ्छा

ठादिक तापटरूपकार्यकीउत्पतिमिषे कारणहों ने हैं ॥ याप्रकारका कारणकाछक्षण तिनहिंसादिककमाँविषेषटतानहीं। काहेते तेहिंसादि क्कमै तीनचारक्षणमात्र स्थितरहे हैं ॥तिसतेंअधिककारुषयैत तेहिंसादिककमै रहेंनहीं ॥ यातें भावीकारुषिषउत्पन्नहोणेहारेदुःखपर्थत ते रामित् ॥ गात पार्हपमहर्षमारपत नामानुद्धारमितिमानणी निष्हे ॥ गार हेमस्रो ॥ महिसा सत्य यहान्य इत्यादिकनेत | | | प्ते ॥ तथा यत्त्वासिक्नोकम है ॥ तेसने यानीबाह्र छेशकोहीप्राप्तिकरणेहारे है ॥ याते तिनतप्यझदानादिकसर्वकमों छे पापरूपजानि | दिकक्षै हैं ॥ तेतपयज्ञादिक पुण्यक्षेष्ट्रहें ॥ याप्रकारकासंप्रदाय तिनभोरपुरुषोंविषेप्रधृतहुआहै ॥ और ताभयदोपतिरहित जैवोरपुरु।|| ्रीगित्रीपटेंद्रे ॥ याँने तिनतपयज्ञादिकपापकपाकापति तुमसर्थेअधुर हिंसापरद्यीगमनादिकपुष्पकमाँकूकरी॥ ओर हेअसुरो ॥ १) एऐकेशादिकाळीये परंपराउपदेशरूप वेदोकासंप्रदाय दोयकारकापशुतहुआहु॥तहां हिंसादिककमोँकेकरणेकरिके हमरिकूं महाच् अन े यंकीपासिहोनेगी याप्रकारकीमयकारिके द्रिगतहैचिनजिनोंका ऐसेजेमीरुपुरुपंहैं ॥ तिनमीरुपुरुपांषिपेतो याप्रकारकार्तप्रदायपृद्धा । है है ॥ शीपती सुलकीपापिकरणेहारे जींहसादिककर्ष हैं ॥ तेहिंसादिककर्पेतो पाषङ्गेंहैं ॥ और शीपकी दुःलकीपातिकरणेहारे जेतपय्हा | पर्ने ॥ तिनगीरपुरुपोषियेतो याप्रकारकासंप्रदाय प्रदुतहुआहे ॥ शीमकी दुःखकीपातिकरणेहारे ने तप्यज्ञादिककर्म हैं।तितप्यज्ञादिकक् ९ पंता पापक्ष है ॥ और शीमकी सुखकीपातिकरणेहारेने हिंसादिककर्म हें ॥ तेहिंसादिककर्म पुण्यक्षरेहराहें ॥ याप्रकारकासेव्याय ्र के तुमने पारेत्पागकरणा ॥ हेशसुरो ॥ तिन तपयज्ञादिककर्षोविषे केवळहमही पापरूपतानहींकथनकरते ॥ किंतु तिनवैदिकष्रकृष्त्षेके| े हें ॥ निसक्षे में यानीगोंह सुराह्यफ्टकीप्राप्तिहोंने हैं ॥ ताक्षेकानाम पुण्यहें और जिसक्षे तें यानीबोंकू दुःसहपफ्टकीप्राप्तिहोंने , ॥ निसक्षेकानाम पाप्हे ॥ सोयहषापकान्छश्रण तपयज्ञादिककमाँषिषेहीबटेहे ॥ ओर सोषुण्यकमकान्छश्रणहिंसापरस्रोगमनाहिककमाँ| प्रस्पिपियानिहे ॥ तहां सोभीरुपुरुपोंकासंप्रदायतो इनयाझणोनिपे तथादेवताओंनिपे वर्तामानेहे ॥ और दूसरावीरपुरुपोंकासंप्रदाय∤ गीरपुरुगोंनियगुत्तदुआहे ॥ इसप्रकार सृष्टिकेआदिकालिमे भीरपुरुप तथानीरपुरुप यादीप्रकारकेअधिकारियोंकेभेद्तें सोनेद्कासं ु परापमी दीपकारकामग्रहातीताभयाहै ॥ देशसुरो ॥ तासृष्टिकेआदिकाङतेंङेके अत्रपर्यंत सोमोरघुरुषोकासंप्रदाय तथातीरपुरुषोकासं नन्तिही तिनतप्यज्ञादिककर्गामिषे पापरूपतासिद्दहोंबेहैं।काहेते तिनवैदिकपुरुषों ने तापुण्यपापकर्षोका याप्रकारकाठक्षणक्यनक्ष्य

प्रापक् तुमार्वअपुर आपणेभुनावें किनटतें यातीनळोकों निष्य पृत्तकरो ॥ हेमसुरो ॥ यावोरसंप्रदायकीप्रइत्ति तभी होनैगी ॥ नभी ्री तो प्रत्यारिषेदी वर्षमानदे ॥ इसरेकिसीविपेंहेनर्हा ॥ हेअसुरो ॥ यावीरसंप्रद्यिकुं एकतेविज्ञाजानतहे ॥ और दूसरा भेजानताहु ॥ । । स्रत्यारिषेदी वर्षमानदे ॥ इसरेकिसीविपेहेनर्हा ॥ हेन्से स्वतेने स्वतेन सिक्ष द्रमरोजननेकीबाद्य जेवताहिकहें तिमासणादिक मोहकेष्यते यावीरसंपदायकीनिदाकरेंहें ॥ हेअछते ॥ ऐसाउत्तमवीरसंपदाय तुम्हारेक पूर्वेछिकिसीपुण्यकमैकेपभावते ह गोउउपदेशतं प्राप्तमपाहे ॥ हेअसुरो॥प्तरेळीकोंक् सुखकीप्राप्तिकरणेहारा तथाहिंसादिकपुण्यकमीकाकारण जोयहवीरसंप्रदायहे।।तावीरसं तुम यागीरसंप्रदायकेनिरोपीपुरुपोंका इननकरौ गे ॥ तिनिनोरोपीपुरुपोंकेहननतेंनिना यानीरसंप्रदायकीप्रद्वाति होनैगीनहीं ॥ हेअसुरो ॥ तिहमारेशबुनेदेवताहें ॥ तेदेवताभी यानीरसंप्रदायकेविरोपी हैं ॥ और हमारेशबुनों केपश्विपेस्थित तथासवेदा हमारीनिदाकरणेहारे दूसरे रुमअसुरोंकेभीविरोपी हैं ॥ तथा तेत्राह्मणदेनता वेदकेलर्थकूभीअन्यथाकरणेहारे हैं ॥ ऐसेपापात्मात्राह्मणदेनताओंकू तुमजाइकैहनन नक्रिक तपादुष्टसंगकरिक तथाअसामध्येकरिक द्रिषतहें याकारणते तेत्राझगदेगतादिक यानीरसंप्रदायक्ष्प्रहणकरसकतेन्हीं ॥ उठ्डा गिशनेक्डुनेक्पूणी पानीरसंप्रदायकेतिरोपी हैं॥ औरहेश्मुरोगतेब्रासणदेवता केव्छ यानीरसंप्रदायकेपिरोपीनहीं हैंगिकिंतु तेत्रासणदेवता युनादिककमानिपेशितमाठे तथात्रसुचपोदिकसायनोकरिकेसंपत्र जेत्राझणहैं ॥ तेत्राझणभी यानीरसंप्रदायकिसिरीपी हैं ॥ और स्वभाव े स्मदोनोंतीना द्राराकोईपुरुप यानीरसंप्रदायक् जानतानहीं ॥ काहेते हमदोनों तैभित्र दूसरेजितनेकीत्राक्षणदेनतादिकहैं ॥ तेसर्व अज्ञा

्राः म गारिकालिक मेंकरणे। पाम कारकामोगखरों निष्यं में में मो मान अवपर्यंत मुप्तर्वी भया ॥ि हा सीसंत्र यि हार्नि क इति

मग्दा हिंसाहिककमंकरणे ॥ याप्रकारकाजोअसुरॉक्समंप्रदायहै ॥ सीसंप्रदाय अनप्यंत नघनहीं भया ॥ किंतु सोसंप्रदाय इदानी काङिवि मेभी बहुतछोकांगिपे देस्लेमें आवहे ॥ होशच्यु ॥ सुअसरॉक्ससंप्रदाय इदानींकाङिविपेभी बहुतमनुष्यानिपेनतेहैं ॥ या अथैनिपे महात्मा गरटाक्रिंग शेष्ठफटकीप्राप्तिमानेई ॥ हेशिष्य ॥ विचारक्रिकेदेखियेतौ तिनदेहात्मवादियोंकेमतिषेषे छेशमात्रभीधुक्तिसंभवैनहीं ॥ का नर्रोहोंगा ॥ और हेशिष्य ॥ ताआपणेमतकीसिद्धिकरणेवासते ॥ तेदेहात्मवादी जोयाप्रकारकीयुक्तिकथनकरेहें ॥ जैसे रुयभावक्र्याप्तद्वएभी तेदेह तंगहनान्यात्रांगेहै ॥ यहपुरुप आपणेवास्तवस्वरूपकेअज्ञानरूपमायाकारिके मूढमावकूपातहुएहें ॥ किंवा ॥ मरणेतेंअनंतर यामृतकदेह तेमंड्रक ताजटकेसुकणेअनंतर मृत्तिकाविपेळयहोइजाँवैहें ॥ जभी वर्षाकरिके सीतछाव ज पुनःजीवनक्ष्राप्तहोइकेडठेहें ॥ तैसेमरणेतेअनंतर यापुञ्जाविपे छयभावक्ष्रपाप्तइएमी तेदेह य जेहिंसादिकपापकमें हें ॥ तिनपापकमोंकू यहेपुरुप सर्वदाकरेंहें ॥ याकारणतें यहपुरुप असुरोंकीसंप्रदायविपेंहें ॥ जोकदाचित् यहपु रुप अमुरोकीसंप्रदायिषे नहींनत्ताहोते ॥ तो यहपुरुप नास्तिकपणेकारिके यज्ञादिककर्मोतिषिमुख किसवासतेहोता ॥ किंवा ॥ यहपु केग्रुजनकिर्गुत् तादेहारमाश्चं पर्छोककाल्यक्ष्पक्छ मानहोंगेहे ॥ याप्रकारकेवचन जोयहसूढपुरुप कथनकरेंहें ॥ सीतिनोकेवचनोति मगमती यारशूट्देहकूंदी आत्मामनिहें।। और दूसरा तादेहरूपआत्माकेमरणैंतेंअनंतर तामृतकदेहकेअङंकारकरणैतें तादेहरूपआत्माकूं तथा ज्ञामतिषिपतिआचरणकरणेहाराहोंनेहै ॥ ऐसेनीस्लिकपुरुष्कुरोसिकै महात्माआस्तिकबाझण याप्रकारकावचनकहेंहैं ॥ असुरोंक्रिपि ग्दगान्यानांग्दे॥ जो तिनमंद्युद्धिपुरुषोंषिपे कोईआश्रपेह्षप मूर्खताकाषाहात्म्य विद्यमान्हे ॥जिसमूर्खताकेमाहात्म्पक्रिकै यहसूद्धुरुप हतं गरणतंअनंतर प्रथिवोनिपपूरणकन्याहुआ यहस्यूळदेह प्रथिनीरूपहीहोइजाँगेहें ॥ ऐसेदेहका प्रनः उत्थान किसप्रकारहोयेगा । पुरुषोक्राननभी प्रमाणह ॥ काहते याटोकांविषे भीपुरुष मोक्षकीइच्छांतेरहितहोवेहे ॥ तथा हिसादिकपाषक मीविष्मीतिबाङाहाँवेहे रुप मर्णतंअनंतर तामृतकदेइक् नानाप्रकारकेअब्रादिकपदार्थोकरिकै तथानानाप्रकारकेयह्मभूपणादिकोंकरिकै शोभायमान्करेहें ॥ य ) HARRIE GRECKRING HIS BETRICHERING IN MAIL HERITORIE BETREET BETREET WENT WOOD WOOD IN THE STATE OF THE STAT नेमंड्रकहुं ॥ तेसतीमंड्रक टरापुणदान्त ॥ तभी

तात्रह्माकेसुग्पकृरिके पुनःजीवनक्ष्रप्राप्तहोडकेउँजे ॥ सोयहतिनोंकाहप्तिभी संभवैनहीं। काहेतें ताज्ञकेसूकणेतेंअनंतर तेमंड्रकसर्वप्र विक्रिक्ति । काहेतें ताज्ञकेसूकणेतेंअनंतर तेमंड्रकसर्वप्र किर्मिक्सिक्सिक्सिकाविपरहेंहें।।जभी वर्षाके विज्ञानिक्साय्रकेतिकाविपरहेंहें।।जभी वर्षाके विज्ञानिक्साय्रकेतिकाविपरहेंहें।।जभी वर्षाके विज्ञानिक्साय्रकेतिकाविपरहेंहें।।जभी वर्षाक्षिक वर्षा भक्षणक विज्ञानिक्साय्रकेतिकाव्यक्तिक पक्षा प्रक्षाप्तिकाविप्रकेतिक विज्ञानिक वि गुकसंवेषकप्रभावतं पृथ्वीविषुद्वयहुएदेहभी पूनःउत्थानक्रपातहोवे हैं।।याप्रकारकावचन् जोतादेहात्मवादीविरोचनने कथनकऱ्याहें।। सोता अन्तानानाना है। ताउद्देश निर्माति । अन्य निर्मात । अन्य निर्मात है।। इहां उक्डियोंकेभारयुक्तजोउद्दे ।। ताउद्देश तिसञ्काडियोंके भारते एकठकडीनिकासिकैमारणा याकानाम उद्देश उन्मायहै ।। तैसे तादेहात्मवादीविरोचनने वैदिकपुरुपोंकेखंडनकरणेवासते जोयह प्रप्तहोंवेहैं ॥ कहितेँ पृथ्वीविपे ठयहुष्श्रीरोंका प्राजापन्यवाशुके संवंपेंतेउत्थानमानणाभी अदृष्कल्पनाही है।। नघहुष्देहका प्रुचःउत्था न कहदिखणेंमेंआवतानहीं ॥किंगा।। तादेहात्मवादीविरोचनों जेविदिकपुरुषोकेसंप्रदायकुं भीरपुरुषोकिसंप्रदायकृद्धात्या।।सोतिसकाकहणा थुक्तिकहीथी ॥ जवपर्यंत दृष्टवस्तुकासंभवहोइसके तवप्यंत अदृष्टवस्तुकीकल्पनाकरणीअयोग्यहे ॥ याते आवीदुःखविषे पापरूपअदृष कारणुन्हीं है॥ कितु कुपथ्यसेवनादिक दृष्टनिमित्तही तादुःखविषेकारणहें ॥ सोयहअदृष्टअर्थकीकल्पनारूपदूपण ताविरोचनकेमतविपेही

| भी केनळजज्ञानतिही है॥ कहितें याछोक्षिपे नारद्मुनिस्गुऋपि देवराजइंद्र स्वायंभुवम्तु इसतेंआदिछेके जेमहाचपराक्रमवाछे तथामहान्छु || हिनाछे पुरुपहुएहैं॥तेसवेमहान्पुरुप किसप्रकार भी रुक्हेजाँवेगाकिंतु तिननारदादिकमहान्पुरूपोंकूं भीरकहणा अत्यंतअञ्चितहे॥याते || देत्याकीसभातिपेस्यतहोहके सोविरोचन आत्म्ज्ञानतैरहितम्हञ्जस्यांकेपति वेजेप्यन कहताभयाहे ।तिसबंच्यन मुख्याहीकहनाभयाहे॥

ी केंग्ठअज्ञानतेंही हैं॥ क्रोहेरें याछोक्रविपे नारद्मुनिस्गुऋषि देव्राजइंद्र स्वायंभुव्मतु इसतेंआदिङेके जेमदान्पराक्रमवाङे तथामदान्तु

, केसमानजानिके शास्तिकपुरुष्ति सब्यापरित्यागकरणा ॥ हेशिप्य ॥ जोक्।मातुरपुरुष नरकरूपमामकेमागेविपेस्थितहोड्के ताअसुर॥ मतकूँ अंगीकारकािक प्रवंदकछतकािकािक हिसादिपापकमािङ् प्रण्यरूपनािनैकक्रेहै ॥ सोपापात्मापुरुप इसछोकािषे तो महाचअको। करिके तानिरोजनकापरित्यागकरताभया ॥ तामिराज्नकापारत्यागकरिकेतथाशापणीदेवसभाक्ष्त्रमप्रसिद्धेके सोदेवराजक्षेद्र तामार्गीनेप् निक्रमानहोन्हे ॥ ओर परलोक्षिपे निवृत्तिकेचपायतेरहित महान्दुःख्क्रमानहोनेहे ॥ याप्रकारकेवचन शीगीतादिकशास्त्रोविपे शकुष्ण संग्रित्यागकरणा ॥ इतनेप्रकरिक विरोचनकावृत्तांत कथन कऱ्या ॥ अय ताइंद्रकावृत्तांत निरूपणकरेंहें॥हेशिष्या।ताब्हाठोक्ते जभी गिपे गाप्रकारकेदोप देखताभया ॥ तात्पर्ययह ॥ जैसे ब्रह्दारण्यकडपनिपद्विपे देवता मनुष्य असुर यहतीनों प्रजापतिसे आपणेश्रेय| केदानकूंदी शेषकासापनरूपकरिकेग्रहणकरतेभये ॥ और असुरतौ दयाङ्ही शेषकासाघनरूपकरिकेग्रहणकरतेभये ॥ तेसे प्रजापतिने तांद्रविरोचनदोनोंकेपति ॥ यएपोऽक्षिणिपुरुपोहस्यतएपआत्मा याप्रकारकावचन समानकहा।था ॥ तावचनछं अवणकरिक सोविरोचन मान्ताप्रयाया ॥ याकारणति सीदेवराजइंद्र ताछायाआत्माविपे याप्रकारकेदोपोंकाविचारकरताभया ॥ याछायाकेरवरूपकीसिछिकर| तेहंद्रगिरोचनदोनां आपणेआपणेटोफविपचटेषे ॥ तभी अर्द्धमागीवेपे सोदेवराजइंद्र ताविरोचनक्तामसदिविक स्नैनंशने:चटनेक्रोमिस किसीएकतिदेश्विपेस्यितहोताभया ॥ तहांस्थितहोड्कै सोसात्यिकस्वभावयात्राइंद्र आपणेमनविपेविपास्करिकै ध्रवैत्रहणकरेहुएआत्मा कासापनपूछतेभये ॥ तिनोंकेमश्रक्षेश्रवणक्रिके सोप्रजापति दक्तरअक्षरक्षंडचारणकरताभया।।तादकारअक्षरक्षेश्रवणक्रिके आप्षोआप *पेभागमाकेअनुसार देगतातो इदियोंकेनिम्रहरू* पद्मक्रंही श्रेयकासाधनरूपका्किमहणकरतेभये ॥ और मन्जय्यतो गोसुनणोदिकपदायों| ता तापपनकीटरुणाकरिके छायाकेतदक्षदेहकूंदी आत्मामानताभयाथा ॥ और सोइंद्रतो ताब्रह्माकेयथाश्वतपचनते छायाकूंदी आत्मा|

। केरणाण कंदेद्दे ॥ तादेद्दिण जन्मगरणतेआदिङेक अनेकप्रकारकेषिकार प्रतीतहीये हैं तिनजन्ममरणादिकविकारोकेषिद्यमानद्वुए यह वि । निर्देशमृतत्व अभयत्व आदिकपर्मामाळा किसप्रकारहोषेगा ॥ किंतु नहींदोषेगा ॥ याते जैसे जन्ममरणादिक विकारोबाङ यटादिपदार्थ के । आत्मानहीं हैं ॥ तेसे पद्देद्दभी आत्मानहीं हैं ॥ जभी योदेद्दिपेमीआत्मारकप्रतासिद्धनहींभई ॥ तभी ताबिवरूपेद्दकेअधीन चक्षदर्णेणा वि । विकाशिष्टियतछायाविषयाआत्मरूपता किसप्रकारसंभवेगी ॥ किंतु नहींसंभवेगी ॥ काहते ताप्रजापति आत्माक्क अमृत अभय यहा वि । किंगा ॥ वेशमृतत्वादिकपर्म याछायाविषसभवेत्तर्ही ॥ याते यहुङाया आत्मारूपनहीं है ॥ किंगा ॥ याप्रतिचिव्हूपछायाविषे ।

्र यद्यि विविधित्यक्षाति विवाह सभावते मरण तथाअय देखतानहीं ॥ यति याछायातिषे अक्षरपत्ति सभिवेहे ॥ तथापि यास्युळदेहकी । विवाया विविधित्य विविधित्य प्राप्ति याह्य विविधित्य विविधित्य प्राप्ति याह्य प्राप्ति विविधित विष्य विधित विविधित विविधित विविधित विविधित विधित विविधित विविधित विधित विविधित विधित विधि

यागों संगणेतरम्निषेप्रदणकरिके विनयपूर्वक पुनः ताप्रजापतिगुरुकेत्तमीपजाताभया ॥ और तादेवराजइंद्रक्रं पुनःआयाहुआदेखिके पंदर्यद्रमैगतादृशा सोप्रजापति तादेयराबद्देकेमति याप्रकारकावचन कहता भया ॥ हेइंद्र ॥ द्रं विरोचनकेसहित प्रसन्नमुन्हुआ वाब्हा योक्तगमा ॥ अभी किसमयोजनवासते हे पुनःइहां आयाहे ॥ होहाप्य ॥ इसमकारकाव्यने जभी ताप्रजापतिचे इंद्रकेमॅतिकहा। ॥ नभी नाहदून छापापि न्यादेद्षिपे वितनकीपूर्वहोप निश्चय कन्येथे ॥ तिनसवेदापोकूं सोइंद्र ताप्रजापतिकेपति कथनकरताभया ॥ रिके सोसान्विकस्नभाववाछ।देवराजइंद्र ताआत्माकेजानणेकी इच्छाकरताहुआ समिदादिकप पुनःतात्रह्माकेसमीपजाइकेषुट्यों ॥

गुग्रोगिर्दं रागे प्रांगीउगरेशक-नाथा ॥ सोद्दीआत्मा मेषुनः तुम्हारेपति उपदे शक्रताहू॥ इहाकथनक-येहुएवचनके यथायेअथकूनजा| जिंक गणागंगमक गिपरीनक्षे प्रहणकिके तायनमकहणेहापुरुषक्क जोडपालेभदेणाँहें य कानाम अनुस्डपालेभहें ॥ सोइहांप्रसंग विगे ॥ गएगेऽशिषपुरुषोद्द्यतत्प्पआत्मा ॥ यायनमकिके तायनापतिमें इंद्रकेप्रति यादेह छाषातिविल्क्षण साक्षीआत्माकहिनोधनक गामा ॥ ताप्रताकेगननके यथायेक्ष्यंत्रनाणिकिस्कि तथातावनमका छाषादेहरूपविपरीतव्यकेल्प्पाकिस्कि साइंद्रों जोत्र ताकेप्रति उपालेभिद्रपति ॥ सोभी अनुस्डपालेभहींहै ॥ प्रजापितिहत्ताच हेइंद्र ॥ प्रजानुमें चित्रसर्वपर्यंत ब्रह्मच्येक्न्याया ॥ सो गोर गिनोगिषे भोक्तपणासभगतानई। ॥ यात्रकारकाचच जोतुमनें कहाहै ॥ सो यथार्थकहाहै ॥ परंतु जिसआत्माकेअविज्ञानतें तुमने अनुक्ष राजिभकेतमान यहपीरश्रम कन्याहै ॥सोदेहछायातिभन्नआत्मा पुनमें तुम्हारेप्रति उपदेशकरताहूँ ॥ जोआत्मा विरोचनकेसहित गारंत्रकेग्चनीक्ष्यणकिसिक सोप्रतापति ताइद्रकेप्रति याप्रकारकाव्चन कहताभ्या ॥ हेइंद्र ॥ यहरध्रेटदेह तथाछाया यहदोनीजुडहें ॥

णिहारा जोहरुं-बदेवहे ॥ तादेहविषे जन्ममरणतेआदिङेक अनेकप्रकारकेविकार प्रतीतहोंवे हैं तिनजन्ममरणादिकविकारोंकेविद्यमानहुए यह ि ३- .nnकहरुं-बदेवहे ॥ तादेहविषे जन्ममरणतेआदिङेक अनेकप्रकारकेविकार प्रतीतहोंवे हैं तिनजन्ममरणादिक विकारोकाले धरानिपटाओं हिल्ला अस्तर अस्तर आदिकथमाँबाटा किसप्रकारहोवेगा ॥ कितु नहींहोवेगा ॥ यति जेसे जन्ममरणादिक विकारोंबाटे वटार्दिपदार्थे है । आत्मानहीं हैं ॥ तेसे यहदेहभी आत्मानहीं है ॥ जभी यदिहविपभीआत्मारूपतासिद्धनहींभई ॥ तभी ताविबरूपदेहकेअधीन चुहुरूपेगा है | विकासित्रीत्यावायाविपसाआत्मरूपता किसप्रकारस्भवेगी ॥ कितु नहींसभवेगी ॥ कोहेते ताप्रजापति आत्माक अमृत अभय बहा है | विकासित्रीत्यावायाविपसाआत्मरूपता किसप्रकारस्भवेगी ॥ कितु नहींसभवेगी ॥ कोहेते ताप्रजापति आप्ताविबरूपछायाविप हो

[४] तःकालिपे तथासंच्याकालिपे याद्यायाकिष्यिक्षितेष्वणेषियाविहै ॥ याँते याद्यायाषिपे त्रहारूपताभीसंभवेहै ॥ तथापि यास्थुळेदेहकी। |४| १) न्याई पहछायाआतमाभी परित्यागकरणेयोग्यहै ॥ कहिते यहछाया सर्वेदा यास्थुळेदेहकेभुणोक्षे तथादोपोक्षे आपणेषिपेधारणकरेहै ॥तहाँ |१) ु∥यद्यपि दिवकीअपेक्षातिविना स्वभावते मरण तथाभय देखतानहीं ॥ यति याछायाआत्माविषेअमरत्व तथाअभयत्व संभवेदे ॥ तथाप्रा

्री यहाँनकपदेह जभी वह्न भूषण छत्र इत्यादिकअटकारोंक्सिकेयुक्तहोंनेहै ॥ तभी सोछायाआत्माभी तिसी प्रकारकेअटकारोंबाटाहुआ | | अ| प्रतीतहोंनेहैं ॥ और यदिहकेअन्यहुए सोछायाआत्माभी अन्यहुआप्रतीतहोंनेहैं ॥ और यदिहकेश्वेष्मयुक्तहुए सोछायाआत्माभी श्वेष्मय | | अ| कहुआप्रतीतहोंनेहैं ॥ और यदिहकेहस्तपदादिकअंगतिरहितहुए सोछायाआत्माभी हस्तपादादिकअंगतिरहितहुआप्रतीतहोंनेहें

्रीप्रकार याविवरूपदेहकेअनुसार प्रतीतहोणहारा जीयहद्यायाआत्माहै ॥ सी छायाआत्मा स्वभावते जर्द्ध ॥ तथा नाश्वान्तेहै ॥ तथा

|४||भोगोकभोगणेकीयोग्यतार्तिरहितहै ॥ याकारणते याछायाआत्माविपे भोत्तापणात्मभेवेनहीं ॥ और त्रहानि आत्माकेद्वानते सबैछोक |१||भोगोकभोगणेकीयोग्यतार्तिरहितहै ॥ याजडछायाक्ष्पथात्माकेद्वानते सबैभोगोकीयातिक्ष्पफटके में देखतानहीं ॥ याजडछायाक्ष्पथात्माकेद्वानते सबैभोगोकीयातिक्ष्पफटके में देखतानहीं ॥ याजड्याक्ष्यात्माकेद्वान ।

यह छाया आत्मानहीं हे । किंतु| में पुनःतात्रहाकेसमीपजाङ्गेकदूछों ।। होह्य| यागों हं आपंगेत्रस्नियिष्ठमकरिके विनयपूर्यक घुनः ताप्रजापतिगुरुकेसमीपजाताभया ॥ और तादेवराजईद्रकं पुनःआयाहुआदेखिके ||४ मेर्मेर्देगतादुआ सोमनापति तादेवराज्ञेद्देकेमते याप्रकारकावचन कहता भया ॥ हेइद्र ॥ दूं विरोज्नकेसहित प्रसन्नमतुआ यात्रहा टोक्नेगयाथा ॥ अभी किसप्रयोजनवासते के पुनःइहां आयाहे ॥ हेशित्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताप्रजापतिचे इंद्रकेमतिकह्या ॥ तथी नादेनूने टायासिन तथोदेहपि नितनकप्रवेदाय निश्चय कन्येथे ॥ तिनसपैदोपोंकू सोइंद्र ताप्रजापतिकेमति कथनकरतामया ॥ नादेनूकाननांकृप्रपण्करिके सोप्रजापति ताइंद्रकेमति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेइंद्र ॥ यहस्थुळेदेह तथाद्याया यहदोनोंजडहें ॥ गॉर्स निनातिभे भोत्कापणासेभयतावहीं ॥ याप्रकारकावचन जोत्यमें कहाति ॥ सो यथार्थकहाहि ॥ पर्ते जिसआत्माकेआविद्यानते तुमने व्या ! इमग्रहारकानिचार आपणेमनविषेकरिक सोसात्मिकस्वभाववाढा देवराज इंड्र ता आत्माकेजानणेको इच्छाकरताहुआ समिदादिकप िकृति मृतर् स्वार्यक्ष्यक्ष्मेगणेवासते याद्यायतिभिन्नद्विकेद्वेशासा अंगीकार १ काष्ट्रकेगोगतिवाद्यात्राक्ष्य कृतनाज्ञदीषकीप्रापिद्विगी ॥ याकारणेतेभी १) छापाने तथायादेदते भिन्नद्विष्ठोद्देशासाद्वेषिता ॥ ताद्यायादेदतिभिन्नआत्माक्ष्

्सप्रिप्रित आस्मा असन अभ्य ब्रह्मरूपेंट्र याप्रकाकाकान्त्रथण कथनकऱ्याथा मोयाप्रकारकारकात्रथण यास्वभट्रपापरुपविपेयदतानहीं

गागिंकमगानागे ॥ ३ जिप्य ॥ इसफारकारियारकरिके सोइंद्र धुनःताप्रतापतिकेसमीपजाताभया ॥ ताइद्रेछं धुनः आयाहुआदे | गिकै गोत्रतागीन नादंदेस्तीने याप्रकारकावचन क्रताभया ॥ देदंद्र धुनैछूँ आत्माकाडपदेश्शवणकरिके प्रसन्नमहुआ आपणेलोककू धानकरिक गंप्रवार्गीन पुनः मुपुप्तशनस्याकामाशीक्ष्पकरिके ताआत्माकाउपदेशकरताभ्या ।। प्रजापतिक्राच ।। देईद्र ।। जिसकाळ रिंग वरपुरुप गर्गाजायानीनरिहनदुआ ज्यनकरेदे ।। तिसकाळिनिपे सोपुरुष जिसहाङ्काश्रुक्प ब्रह्मछोक्षिपे एकताभाषकूपापहो कता ॥ गर्भा गोदद्र गात्रप्राकत्त्रवन्तरं शद्यानविद्याद्यनामानीतके अहत्तरमान्नोतिक बहुतप्रमन्नद्रोताभया ॥ ओर पूर्वकीन्याई ताप्रजाप| तिकेतम् साकिक गोदद्र पुरः आप्षेत्रोककृतानाभया ॥ तहाँ अद्मागिषिजाइके मोइंद्र प्रतः किसीएकतिदेश्विपिरियतहोइके आ| गंगगर्गारे रिगारकरगायया ॥ गारिचारकस्मि गोदंद्र गागुर्गातेकप्राज्ञामाआत्मातिषेभी याप्रकारकेदोषांछ देलताभया॥ यहसुषुप्रिक्र∭ ग्गीन ग्रंपंत्र ब्रज्ञचष्क्रतामया ॥ निमन्थनंतर सोडंट् पुचःताप्रज्ञापतिकेसमीपजाइके ताआत्माकाप्रश्रकरताभया ॥ ताइंद्रकेप्रशक्तें माहै॥ यहदीशामा हम्ने प्रंभीनुष्टारेप्राने उपदेशकन्याया ॥ हेशिष्य ॥ याप्रकारकावचन जभी ताप्रजापतिने देवराजइंद्रके प्रति ई गापकार शाएकैकीमानमानर्ही ॥ और हमार्रेलिययदुक्तय इसप्रकारकाहे या प्रकार दूसरेक्क्रीजानतानहीं ॥ जेसे याङोकविषे ग्याम्।। अम्पुन्तिमयमानन्यानन् तुं इत्यामाते ।। हेश्चिम्।। याप्कारकानन्य जभी ताप्रमापतिने इद्केप्रतिक्सा।। तभी ताइद्ने मांगीरंग तिननंकीहोग नान्नप्रद्रुणुफ्पनिषेदेलेषे ॥ तिनसन्दोषोंकू सोइंद्र ताप्रनापतिकेसापे कहताभया ॥ ताइंद्रोक्षयचनकूश्वणकारि 🕫 मांदुर्गानगिरदोग्दे ॥ नथा मग्देद्रियों नेगहन दोंगे हे ॥ तथा जिसदादांकाश्रुरपत्रहाटोकविपे प्राप्तुङ्गाभीयहपुरुष ताहादाकाश् १-नगरिक(कि पुनःपुनः नाहरमाष्ट्रे ॥ गोमायामाननपानिमाला ॥ हाइकािक्ष्मकारकपन्नात्रोकहो अभूतअभयनहारूपहोणेतं तुमारा आ| के गांत्रतात्रीत गाउँकत्रीत पुनः वर्गामव्षप्यंत त्रज्ञन्यकरणकोआज्ञाकरताभया॥ ताप्रजापात्पुरुकआज्ञाक्षाक्रमानिकसदिवराज्द्र पुनः गःशसिगिरम्य प्राज्ञमागुरुप्र ययपि रामद्रषापुरुषकीत्याई भयादिकोक्निमान्नोनिन्हीं ॥ तथापि यद्माज्ञनामापुरुष् में इसप्रकारका| To see the most see the second of the second second

ें मिर्फाता करूम मा आहरू

गिणमासादिककमे या अधिकारोपुरुपोक्तं स्वर्गादिकइष्टपदायीकीप्राप्तिकरेहै ।। याकारणते वेदवेतापुरुप तिनत्कीपौणेमासकमीके इष यानामक्रिकेकथनकरें ।। सोइष्टकमेरूपभी यहत्रहाचर्यहीहै ॥ काहेते सर्वपदार्थीकीअपेक्षाक्रिके अस्यंतिष्रपरूपताक्रिके इष्ट्शन्दका गुरुपशरं नोशात्माहे ॥ ताइप्रआत्माक् यहअधिकारीपुरुष ताब्रह्मचयैकरिकेहीजानेहे ॥ याकारणते नेद्नेतापुरुष ताब्रह्मचर्यके इप् या

गुन्है॥ तात्रक्षनयंतिषेना कोटिजन्मोंकरिकेभी ताआत्माकामननहोषैनहीं ॥ याकारणतें वेदवेतापुरुप तात्रक्षचर्यकु मीन यानामकरिक नामक्तिकेकथनकरें ।। हेशिष्म ॥ यद्यपि कोशादिकछौकिकप्रमाणोकेचछते यहाशब्दकेअर्थका तथाइप्रशब्दकेअर्थका भेदसिद्धहोतैन। गानकः ॥ काहेतं यात्रह्मन्यंकरिके प्राप्तदुआजोआत्माहै ॥ सोआत्मा कार्यसहितअज्ञानरूपप्रतिवेषकेदाहदुषे कदाचित्मी नाराक्रपात याकरिकसिद्धाणेहरिजे दर्शपोर्णमासादिककर्महें ॥ तिनदर्शादिककर्मोकानाम इप्हें ॥ और हेर्जिप्य ॥ नानापुरुपोन मिल्किक-याजो यागिरकेर्गते ॥ तायागिरके्पकानाम सत्रायणहे ॥ सोसत्रायणकरमी यहत्रहानमेहीहे ॥ कहिते यहआयिकारिप्ररूप आपणेसत्यस्वरूपआ आश्रमेरे ॥ सोमोनशब्दभी याब्रह्मचर्यकादीवाचकहे ॥ काहेते सर्वअधिकारीपुरुष याब्रह्मचर्यकेष्रभाषतेंहीं आत्माकेमननकरणेविषेसमर्थ अरणग्यनशन्दे सोअरणग्यनशन्द्रभी यात्रहाचषेकाहीषाचकेहैं काहतेँ सिप्डकेसमानिक्तारबाङ्जेअरण्यनामादोह्नदेहैं निनदोहदाकारि त्माक्षं यात्रव्ञनयंक्रिकेद्दी जन्ममरणकृपमेमारतेरक्षाकरेदै ॥ याकारणेते वेदवेतापुरुप तात्रक्षन्ययेते सत्रायण यानामकरिकेथनकरेदै । और हेदिज्य ॥ मननक्षाट्युक्षपकाजोभायदोवे ताकानाम मीनहै ॥ तामीनक्षज्वनाप्रसिद्धभयेती याणीकानिरोधकपतपदे अथवा सैन्यास हगनकरें हैं ।। और हेबिष्य ।। छोकप्रसिद्धंचपवासपरायणताकावाचक जोअनाज्ञकायनपद्हैं ।। सोअनाज्ञकायनपद्भी याब्रसच्येकाही होनिहीं ॥याकारणते मेद्येनापुरुप ताब्हान्यकू अनाश्कायन यानामक्रिकेष्यनकरेहें॥और होश्षेष्पाठोकप्रसिद्ध वनवासकावाचक जो करिकेशिस्द्रहोणेहारेजे ज्योतिष्टोमादिककमेहें ॥ तिनज्योतिष्टोमादिकोंकानाम यहाँहे ॥ और पद्धाआदिकोतेंबिना केवछ 🤞 हीं ॥ किंतु तेदोनोंहाव्द एकहीअर्थकेवाचकहें ॥ तथापि मीमौसकोंनें तिनदोनोंका याप्रकारसेभेद कथन कऱ्याहै॥ह

्रै के युक्तजोब्रहालेक 'गाताब्रहालोककंभी यहवायिकारीप्रुरुप ताब्रहाचर्यकरिकेहीमासहोब्रहे।ायाकारणते वेदवेतापुरुप ताब्रहाचपकं अरणपा है। यन यानामकरिकेकथनकरेहें ॥ होक्चेप्य ॥ याब्रहाचर्यकप्रमावतेही यहपुरुप प्रतिवंपतिरहितहुआ आपणीइच्छापूर्वक सर्वेलोजिपीचचरे हैं है ॥ जैसे नारद्युनि ब्रह्मचर्यकेप्रमावते आपणीइच्छापूर्वक सर्वेलोकोविपोवचरताभयाहै ॥ और हे शिष्य ।।याब्रह्मचर्यकरिकेसपबहुप है यहबाहाणाहिक्शुपकारीजन् क्रगादिक्वेदोक्ज्ञिष्ययमुक्तिक्सिर मुधु प्रत दपि अपूनत सुमस्स हत्यादिकपदायोकरिक श्रीमशादिक्टे है

मीनगुषकीमातिहावह ॥ कितु किचिन्मात्रभी मुखकीमातिहोयैनहीं ॥ उरुटा जैसे श्रीरकेकडूपनकरिके हस्तोंकू दुःखकीहोमातिहोयेह स्मग्रुमीयाप्तहोगेहें ॥ तथा मीक्षक्रमीयाप्तहोगेहें ॥ तथा दीवैआयुपक्रमीयापहोगेहें ॥ तथा इसछोकविषे महाव्सुतक् तथामहाव्यग्क् ग्रप्तहोगेहें ॥ तथा तेम्रक्षच्येकपुरुप समेरोगोत्रहितहोगेहें १ तथा झंद्रकांतिवाछेहोगेहें ॥तथा सबदुःलोतेरहितहोगे हें ॥ तथा सबेपाप गानिकेमी ताब्रब्नव्यंकेस्यिकरणीवेपे समर्थनहींहोंवे ।। सोष्ठरुप याप्रकारकाविचारकरिके ताब्रह्मचर्षक्रेस्यिक्करे ।। आपणीमाताकेज्ञरी ोरिपे किचित्पात्रभी विशेषतानहीं है ॥ सर्वह्यियोंका पांचभौतिकश्रीर समानहीं है ॥ यति सर्वहायोंकू आपणीमाताकेसमानजानिके रुपसंसारकेतरणेविषे यहत्रझचर्यहीसापनहै।। होशिष्य ।। यहत्रझचर्य केवछदुःषकीहोिनिष्ठपिनहकिरेहै ।। किंतु तात्रझचर्कारिके यहपुरुप निपे तथा आपणीह्नकिश्ररिषिपे कोनिषिशेषताहे । जिसविशेषताक्रदेखिकै यहपुरुप तात्रहाचर्ये ते अष्टहोषेहे ।। कितु तिनदोनोकेश संरहितहोगेंहें ॥ इसतेंआदिटेके अनेकप्रकारकामहात्म ताब्रह्मचर्यका ज्ञास्त्रोंषिपेकथनकऱ्याहें॥ हेक्षिप्य ॥ जोष्रक्प याप्रकारकेमहात्मक्रे होन्हें ॥ याअयंतिये सीभरिआदिककोटिपुरुष द्यांतरूपहें ॥ होज्ञाज्य ॥ जोसे समुद्रकेतरणावपै प्केनाकाहासाधनह ॥ तस याजन्ममरण यहपुरुप ताबस्नचयैकीरक्षाकरें ॥ किंगा ॥ मुत्रकापात्र तथा अपानवायुक्रिकेंद्रपित जाह्नीकीयोनिहें ॥ तायोनिविपेगमनकरणेहारेपुरुपक्

सि तिनकामीपुरुपोंकू ताविषयभोगते केवछडुःखकीहीप्रातिहोंवेहै ॥ हेसिष्य ॥ याप्रकारकाविचारकरतेहुएभी याप्रुरुपकू जभी किसीपू ांछेपापकमंकेगशते ताद्वीके त्यागकरणेकी बुद्धि नहीं होते ॥ तभी यहअधिकारीपुरुष तिसत्यागबुद्धिकेप्रातिवासतै अंतर्यामीपरमेश्वरके ्र करताहू ॥ याकारणतहाँ में सत्मागीविपेस्थितकप्चर्यांकी अभिष्ठापावाछाहुँ ॥ जोकदाचित् मेरेक्ट ब्रह्मभावकीइच्छानहींहोती ॥ तीसे ॥ १ सत्मागीपेस्थितकीअभिष्ठापाकिसवासतेकरता ॥ और मेरेक्ट सर्वेदा ब्रह्मभावकेपातिकोइच्छारहेहै ॥ साब्रह्मभावकीपाति ब्रह्मच १ पतिविनाहोवनहीं ॥ याते हमारेख्पर आप यहअबुयहकरों ॥ जोमें प्रनःयाहीकियोतिविपेगमननहींकरों ॥ जायोति इसने मा आगे याप्रकारकीपार्थनाकुरे ॥ हेअंतर्थासीह्रेथर ॥ सर्वत्राह्मण्यात्रिकोका आत्मारूपजोत्रसहे ॥ तात्रसभावकेपातिकी में सर्वता इच्छा

े है ता अष्टप्रकारकेमैथुनकेत्यागकियेहुए याषुक्ष कीतिनक्षियोविषयीतिहोवैनहीं ॥ और ताअष्टप्रकारकेमैथुनकेपरित्यागकानाम ब्रह्मचर्य होहिहीज्या। इसप्रकारकेब्रह्मचक्किरकेथुक्तजीपुरुपेहै।।सीपुरुप निनाहीयत्नते सर्वेहुःखोँतरिहित आनंदर्वक्ष्यरूप्योतिआत्माक्ष्याति । है ते ॥ यति सर्वेष्ठसुजनॅनि ताब्रह्मचर्यपर्पक्र अवद्यकाकिसंपाद्वेच्ह ॥ और जायुक्प विपयोतिपेशासिक्किरके नाब्रह्मचर्यका परि स्वप्रकरेदे ॥ सोप्रकृप नानप्रकारकेयोनियोक्ष्य अवद्यक्षित्राप्तहोंवेह ॥ क्ष्यप्रकृत्यहेत्तिकिष्यसक्ष्यकुष्ट अत्यत्समीप स्वप्रहे

्रक्षा महामहाम है। आर निरंतर तास्रोक्ष्यान्ते उत्पन्नमयेनेसरकार तिनसरकारोक्ष्यतं साविष्यासकपुरुष रुवमुनारथादिकाति 🔰 🅈 भी ताम्रीक्र्रिसित्ते ॥ इसप्रकार सर्वेदा तास्रीक्षेदेखताहुआ तथातास्त्रीकाष्यानकरताहुआ सोविषयासक्तपुरुष मरणतेंअनंतर इसठोक|| पुरुप आएणेशानंदरनरूपआत्माक्षेनजाणिकाकि वारम्बार जन्ममरणरूपसंसारक्षेत्रातहोने है।। हेशिष्य ।। इसप्रकार अन्वयव्यतिरेककारि के यात्रप्रनपंक्षी, त्रव्नियकिपातिकीकारणता है ।। याकारणेतेही सोपजापति ताइंद्रकेपति आत्मज्ञानकीपाप्तिवासतै तीनवार। रेगे ॥ तथा तिनिष्ठयोका सर्वता घ्यानकरेहे ॥ तिसतेंअनंतर मरणक्ष्याप्तहोइकै सोविषयासकपुरुष पुनःतिनिष्ठियोकेउदरविषे जन्मक् संगा किसीनिजातीय पद्धआदिकस्रीकेचदरिषिपे जन्मक्रेप्राप्तहोंने हे ॥ ताजन्मतेंअनंतर सोपुरुपपूर्वेछेसंस्कारोंकेवशते पुनःतिनिस्निपोंक् गतीसग्तीसग्पर्यत त्रस्नचंकरणेकीआहाकरताभया ॥ और चतुर्थेवार सोप्रजापति ताइंद्रकेचिताक्र्ञुद्धहुआदेखिके तथाअल्पदोप ंनग्पेपति तात्रप्रनयंक्रकरिके पुनः ताप्रजापतिकेसमीप आवताभया ॥ ताइंद्रक्रआयाहुआदेखिके सोप्रजापति ताइंद्रकेपति याप्रकार∖ गुन्तरेतिके ताअरपदोपकीनियुत्तिकरणेवासते पंचवपैपयैत ताव्रह्मचर्यकरणेकीआज्ञाकरताभया ॥ ताब्रह्माकेआज्ञाक्रमानिक सोइंद्र| गेशानंद्रस्फ्पशास्मा दमर्ने गुमोरप्रति पूर्वही चधुआदिकस्थानोंविषे उपदेश्कच्याथा ॥ परन्तु आपणेअज्ञानकेवश्ते दं ताआत्माक् ग्रातहो। हे ॥ ताजन्मतेअनंतर पुरोटेसंस्कारोकेवक्ते प्रनःतिनन्नियांविपे आसक्षोंपे हे ॥ इसप्रकार ब्रह्मचर्येतरहितहुआ सीविपयासक ॥ ३५४ ॥ तिसम्रारोर्गिश्वधात्माक् तुमने महणक्ष्मा ॥ सोआत्माकाउपाधिरूपश्रीर स्थुङ सुक्ष्म कारण याभेदकरिकतीनमकार कारो है।।गोतीनप्रकारकार्यार केवङ्ज्ञानकरिक्दोसिद्धहै।।ताञ्ज्ञानकेअभावहुए कार्यकारणरूपकरिक तिनश्रीरोक्गिसिद्धिहोषनही गुरीयशात्माकाउपदेशकरताभया ॥ प्रजापतिक्वाच ॥ हेईद्र स्थुङ सुक्ष्म कारण यातीनकारीरोतिविङ्शण जोआनंदर्वरूपआत्माहै ॥ ः ग्यातीग्रदणकरताभया ॥ अय तीनश्ररीरोतिभिन्नरूपकरिके ताआत्माकेबोधकरणेवासतै प्रथम धर्मोसिंहततीनश्ररीरोकावर्णनकरि नि अयुंग प्रटेकिनि तिसीक्षीकेडदरिषे जन्मक्रमाम्देषि है ॥ अयुग ताब्रीकेसजातीयकिसीदूसरीखीकेडदरिषेषेजन्मक्रमाप्तेषिहै

्रीम रणगताएमेगाटारे ॥ काहेतं जेते सर्प आपणाभक्ष्यकृषकृरिक मंडुकक्ष्यहणकरेहै ॥ तेते प्रमादकृपमृत्युरे आपणाभक्ष्यकृपकरिके र १ सिग्स यात्मुटकारीरक्षे महणकत्याहै ॥ ऐसे यात्मुटक्स्यरीरिविषे अजरत्व अमरत्व अभयत्व आदिकआत्माकाटक्षण संभवतानहीं ॥ याते 🎉 🏸 ।। दिरंद्र ॥ तेती गोजुरीर अविद्याक्रिककृष्टिपत हैं ॥ यातें मरणवत्ताषमें तिनोविषे यद्यपि समानहीं है ॥ तथापि यहस्थुत्रज्ञारीरसंबेदा ता 🖁

े | गरस्गुटक्रारिर आत्मानहीं है ॥ किंतु यास्युटक्र्यरिरतेषिटक्षणहीआत्माहै ॥ और हेइंद्र ॥ जैसे यहस्युटक्र्यरीर आत्मानहीं है ॥ तैसे क्षेत्रित क्षेत्रित के विकास कार्यात क्षेत्रित के विकास कार्यात क्षेत्रित के विकास कार्यात कार्यात क्षेत्रित के विकास कार्यात कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य े नरूपकारणश्रीसभी आत्मोनहीं ।। कोहेतें तासुप्रीकेकारणश्रीसिषे यद्यपि तासुप्रीमेकोङिषिपे दुःखनहीं है ।। तथापि ताअज्ञानरूप १० कारणश्रीसिषे भाषीवरपत्रहोणेहारेसकेदुःख बीजरूपहोड्केरहेहें ।। यातें सबैदुःखोंकोषीजरूपहोणेतें सोअज्ञानरूपकारणश्रीसभी आत्मा १० होइसकेनहीं ॥ किंतु ताकारणश्रीसतेंभी आत्माबिङक्षणेदें ॥ हेइंद्र ॥ स्थूङ सुक्ष्म कारण यातीनश्रीसोंतें तथातिनश्रीरोंकेप्रियअपिय १० तादिकपमाते रिह्नत्वोयहआत्माहे ॥ सेयहआत्मादेव जैसे दुःखतैरहितहे ॥ तैसे विषयजन्यसुखतेंभिरहितहे ॥ काहेते विषयजन्यसुखभी

है |त्मामें सुतदुःस क्सिकाएणेतॅभासताहै ॥ समाषाम् ॥ हेइंद्र याञ्चानंदस्वहपञात्मानिपे जोघीतिकरणेहाराम्चलप्रतीतहोवे है ॥ तथा १ शपीतिकरणेहारादुःसप्रतीतदीवे ॥ सोक्विच् श्रीरक्तादारम्यञ्चासतीयतीतहोवे है ॥ ताज्ञरीरकेतादारम्यञ्च्यासतिनिमा आस्मा १ |तिगे गोग्एकुराप्रतीतदीगेनदी जोञ्चरीरकेतादारम्यज्ञस्यासतिक्तामा आस्मापे सोम्बल्दःस प्रतीतहोत्ता ॥ तो समाधिजयस्थानियभी

रातिसमानहिति है। श्रंका॥ हेभगवन् ॥ जोकदानित् आत्माविषे सुखदुःखनहिति ॥ तो में सुखिह में दुःखीहं याप्रतीतिसें आ

अरीरकेतादास्यम् सातति आत्मानि मोस्विदः यतीतदीन है ॥ अन यादीअर्थेहटएतिकरिकत्पएकर है ॥ हेइद्र ॥ याठाकिनि े में गुछभिमादिकनेभूतहें ॥ तथा बिद्युत्मेयादिक जेभौतिकपदार्थे हे ॥ यहसंपूर्ण चनीभावअवयवांबाछेद्हतरहितहें ॥ याकारणते यह | तिकादिकउपहित चैतन्यआत्माविष्हे तिनपटादिककार्योकाठ्यहोंवै है ॥ किंवा ॥ जैसे ताझपातुक्रं पूर्वरक्तकप्रेनिद्यमानहुष् सुत्रणे| भागकीप्राप्तिषेनिर्हो ॥ तथा सर्वयान्पहुरताझ्यातुक्रमी सुवर्णमावकीप्राप्तिहोंनहीं ॥ किंतु प्रकेष्पकेत्यागतेंअनंतर विद्यमानताझ्या| यनीभूतदेह किसीपुरुषमें किसीदेशविष्देख्यानहीं ॥ किंतु जीवेंकिपुण्यपापरूपअद्यादिककारणोंकेवशतें अकर्माततेंप्रगटहोड़के। त्मामी तिनग्ररिषिकामिमानकापरित्यागकरिक हाद्दांकाशरूपस्वयंत्योतिमान्नमूत्रपातहोइक आपणेवास्तवभद्रितीयरूपकरिक स्थि होते हे ॥ हेदंद्र ॥ वायुआदिकभूतपदार्थ तथाविद्युदादिकभौतिकपदार्थ ताम्नलैहिडिनप्प्रहेवि हे ॥ और कार्यकाशापणेउपादान कारणीपेदी टयहोपे हैं ॥ याकारणते टयकाट्यमिं तेगयुनिष्युदादिककार्य तात्रसरूपकारणक्रंहीप्राप्तहोने हैं ॥ दूसरेकिसीपदा थंहेंगानहोंगेनहीं ॥ काहेरे सर्वजगत्क्रसत्तारफ्रासिंदेणेदारा जोत्रहारूपआत्माहै ॥ ताआत्माते जोजीपदार्थ रहितहोंमेग ॥ सोसोपदा । ऐसे निःस्वरूपपदार्थिषिपे तिनवायुविद्यदादिकपदार्थोंकाळ्यसंभवैनहीं ॥ हेइंद्र ॥ जैसे | तिनगातुआदिककार्योका चेतन्यआत्माविपेळयहों है ॥ तैसे याषटादिककार्योकाभी केवळमुत्तिकादिकांविषेळयहोंवैनहाँ ॥ किंतु तिनम् ग्युआदिक ताप्रियअप्रियत्भेगिष्डितई ॥ काहते जैते इममन्ज्यपादिकोंकादेह सर्वेछोकोंकू प्रतीतहोंने है ॥ तैसे तिनवायुमेथादिकोंका तेमेपोदिक गृष्टिआदिककार्योक्रकरेंहें ॥ याते यहग्ररीरकार्यचंबही मुखदुःखकाकारणहें ॥ और देहंद्र ॥ जैसे तेषायुमेपादिककार्य आपणेअद्वितीयत्रहरूपकारणक्रेगासहोहके सर्वभेदतरिहतअद्वितीयरूपकरिकेस्थितहों हें ॥ तेसे सोसुप्रुप्तिषिपेस्थित प्रजनामाजीवा गुरंदी सुग्णेभावकीप्राप्तिहों हैं ॥ तेसे यहचटादिकपदार्थ आपणेआत्मास्वरूपतेंभिन्न केनळघटादिस्वरूपक्रिक्ति कदाचित्भी कारण THE TRIPLE OF THE PROPERTY OF र्ष शश्रश्राकान्याई निःस्वरूपहीहोषेगा ।

गोटपरोगेनरी ॥ कांहत आत्मास्वरूपतिभिन्नदुष् तेपटादिककार्य आपही श्राश्रांगादिकांकीन्याई निःस्वरूपताक्ष्रप्राप्तहोंके ॥ ऑर।

) निःस्यक्ष्यश्राश्यादिकाँका किसीपदार्थानेपेठय देखणेविपेआवतानहीं ॥ तैसे अनारमाहृपपटिनिपे अनारमहृष्यदकाठयभी देखणेवि ९ पेआवतानहीं ॥ यति वटादिककायोका मुत्तिकादिकजडपदार्थीविपेठयहोवेनहीं ॥ किंतु मृत्तिकाडपहितचेतनिपिदी तेवटादिककार्य होगे हैं याकेषिपेक्याकहणाहै ॥ झंका ॥ हेभगवच् ॥ याजीवात्माका जोसकेंद्रा ब्रह्मकेसाथअभेदहोंवे तो याजीवात्माक़ संसारदुज़ातें मोक्ष तभी सक्दे। तिसब्हाकेसाथ अभेदभावक्रुपाप्तहुआ जोयहचेतनजीवात्माहै ॥ सोचेतनजीवात्मा आपणेऌयकाङ्विपे चेतनब्राभावक्रुपाप आपणेनामरूपकाप्रित्यागक्रिकेटयहोंवें हैं ॥ हेईद्र ॥ जभी यटादिकजङ्पदार्थभी आपणेत्यकाञ्चिपे चेतनब्रह्मभाषकूरीप्राप्तहोंवे हैं॥

दशाविपे कौनविशेषता प्राप्तहोवे हे ॥ समाथान ॥ हेइंद्रा। यात्वंपदार्थरूपजीवात्माविपे मेंकताहूँ मेंभोत्ताहुं याप्रकारके जेकर्तृत्वभोक्तत्व आदिक्षम् प्रतीतहोवे हे ॥ तेकर्तृत्वभोक्त्वादिकरूप अविद्याकरिकैकल्पितहोणेते मिथ्याहोहें ॥ और ताजीवात्माका स्वयंप्रकाशता तथाअद्वितीयआनंदरूपता वास्तवस्वरूपेहै ॥ और ताजीवात्माका जोवास्तवस्वरूपेहै ॥ सोइंहीवास्तवस्वरूप तत्पदार्थरूपब्रह्मकाभोहै|

यातें गस्तवस्वरूपकरिके तेजीवत्रहारोगें अभिन्नहैं ॥और संसारदग्राविपे जो ताजीवत्रहाकाभेद प्रतीतहोंवे है ॥ ताभेदप्रमकहितु स्थूळ| सुस्मश्रीरसहितकारणअज्ञानहीं है ॥ ताअज्ञानरूपकारणकेनियुत्तहुष्तेअनंतर सोकल्पितभेदभी नियुत्तहोदजावे है ॥ हेइंद्र ॥ मैत्रहारू| हुं याप्रकारकेअमेदज्ञानकरिकै जभी ताअज्ञानकीनिद्यतिहेति है॥तभी तेकतृत्वभोकृत्वादिककल्पितरूपभी आपही निद्यत्तहोइजाने हे॥। हिंही तासंसारदशातिं मोक्षदशाविपेविशेपताहें ॥ हेदंद्र ॥ जैसे रज्जुरूपअधिघानकेद्यानकरिके जभी तारज्जुविषयकअज्ञानकीनियुत्तिहो

्या ॥ गोक्यागिर अभी चतुर्गारमी ताइंद्रक्षंअधिनाक्षीआत्माकाष्टाम नहींहोता ॥ तो ताइंद्रकाआवणाही व्ययेहोता ॥ और पुर्वकी गाई माआत्मागिषेभी पिनाक्षीपणादेखिके तोइंद्र प्रनःभी ताप्रजापतिकेसमीपआवता॥किंवा॥याजीवात्माका जोनाहाअंगीकारकरियो॥ करांहै।।तेग गियुनादिकत्रडपदार्थोक्टंभी परब्ह्सभानकीप्राप्तिकथनकरिहे।।तथापि तादृष्टांतदाष्टीतिकविपे कार्यअकार्यताह्नपकरिके चिठ्य शनता प्रसिद्ध हो सिष्ठ नादिरु पद्यांतिषिपेतो कायन्वपम्रहे ।। और जीवात्मारू पदायीतिकविषे सोकायेत्वधम्रहेनहीं ॥ किंत्र अक्रायंत्ययमे रदेदे।ायति द्यांतदार्थातिकदोनोंकोविङअणता संभवहोइसकेहे।।इंका।।हेभगवन्।।तिनविद्यतादिकोंकीन्याई ताजीवात्मावि प प्राप्तरोगेगापार तात्रीपारमापिपे कार्यरूपतासंभवनहींगिकिंवा ॥ वास्तवंतिविचारकरिकेदेखियेतो तावाधुमेषविद्यतादिकददातावप गागोगामामाभी अगर्यकरिकेनाझहोंगेगा ॥ यातें आत्मा अचर अमर अभय ब्रह्मइपेहे याप्रकारआत्माकेर्परूपक्ष्यकथनकरणेहारा । जभी नघहुएनीवक् सामान्यते किसीवस्तुकोभीप्राप्ति गर्गगरं॥ गगी तानपुरप्तीगक्षं ताप्राप्तिष्रपंक स्वरूपकरिक स्थित किसप्रकारहोतेगी ॥ किंतु नहींहोनेगी ॥ इत्यादिकअनेकप्रकार ग्रेप्रापति मिष्यागार्गहोगा ॥ किंग ॥ पुर्व तीनवार आत्माविपे विनाज्ञतारूपदोपक्षदेषिकै सोइंद्र ताप्रजापतिकेसमीपञावताभया नि किनितमात्र रिटशुणताक्रहीचाहिये॥समाथान॥हेशिष्य॥षद्यपि अतिनें रुषअनस्थापिपे जैसे जीवात्माक्ष्रं परत्रह्मभाषकीप्राप्तिकथन । तोत्रीगराएं कायंक्पदाये हे ॥ सोसोपदाये नाश्वान्होंवे है ॥ जैसे यहदेहादिक कार्यरूपहें यातेंनाश्वान्भी हैं।। तैसे कार्यरूपहोणेंतें ग्गीकायंक्षताक्रिसगासत्तमहोहोगासमाथाना।होश्च्यातिनमेषषिद्धतादिकाँकीन्याई याजीबात्माषिपेभोजोकायंक्षपताअंगीकारकरियो। बंगिमा ॥ माहेर्ने सानष्ट्रप्जीयक् सामान्यतिकिसीपदार्थकीभीप्राप्तिसंभवेनहीं ॥

विमाशकरिकेशसताईभीप्राप्तहोंवै।ताकरिक प्रवंक्तसवेदीप प्राप्तहोवी।परंतुताकायेक् हम कारणतेप्ट्यक्ततावाट्या अंगीकारकरतेनहीं।। विमाशकरिकेशसताईभीप्राप्तहोंविक विमाशकरिकरतेनहीं।। हम्माशकरिकरानिक विमाशकर्तिक प्राप्तिक विमाशकर्तिक प्राप्तिक प्र तथाजीवात्मारूपदार्घातिक्षिपे साक्षायंअकार्यतारूपिक्छभणता अपेक्षितहैनहाँ ॥ व्यक्तियोंकेभेदमात्रकरिकेभी तिनोविषेद्द्यांतरूपता 🏅

ि हेनकूती हम सत्यकहेंही। और स्थूळ सुक्ष्म कारण यातीनश्रीरों करिकेविशियनोजीवहे ॥ सीजीवते । ताआनंदस्वरूपआरमाकिसताक्षे 🎖 अंगीकारकिर्केही सत्यरूपहोंने हे ॥ स्वभावते ताजी विषेभी सत्यरूपताहोंनेनहीं ॥ इसप्रकार बायुमेवादिकभी तापरमात्मविक्सितता। अगीकारकिसिकेही सत्यरूपप्रतीतहोंगेहें ॥ स्वभावते तिनोनिषेभी सत्यरूपतानहीं ॥ इतनीअंश्कीसमानताकुअंगीकारकिरिकेही तिन तिन तिनपटादिकोंकाइष्टातिरियानहीं ॥ हेशिष्य ॥ ताप्रजापतिका यहअभिप्रायहै ॥ जैसे चनीभूतअवयवावाछेशुरीरतेरिहितहुए तेवाघु मेषादिक यियशयियभावक्रपाप्रहोषैनर्हा॥ तैसे यहजीवात्माभी तीनकारीरोतिरहितहुआ ताप्रियआयियभावक्रपाप्रहोषैनर्हा ॥ और जैसे| आपणेपरिप्रणेस्वरूपकारिकोस्थितहुए प्रनःकदा। पतिकेवचनका तात्पयं है ॥ और पटादिकपदायोकी बाग्रमेवादिकोंकीन्याई श्रारितैरहितहोहकैस्थिति संभवेनहीं॥याकारणतें ताप्रजाप तानीयिषिभी कार्यरूपनाइषि ॥ तो जोनोपदार्थं उत्पत्तिमान्होषे है ॥ सीसोपदार्थं नाज्ञवान्होषेहै ॥ जैसे पटादिकपदार्थं उत्पत्ति श्रहप्रतनाश्दोपकीप्रातिहोंमेगी ॥ तथा न करेहुएकमॉकेफङकीप्रातिहप्अकृताऽभ्यागमहृष्वेषकीप्रातिहोंबेगी और ऐसेनाशवान् गुमेवादिकांतिपे उपमानरूपता कथनकरीहै ॥ और जीवात्मापिपे उपमेयरूपता कथनकरीहै ॥ परंतु तिसवायुमेवादिकदृष्टांतिषिपे आत्माफेडपदेशकरणेकरिके ताप्रजापतिक्रंभी मिथ्यावादीपणासिद्धहोवैगा ॥ शंका ॥ हेभगवन् ॥ जेसे वायुमेवादिकोविषेकार्यरूपताहै॥ तेसे पटादिकपदार्योविपेभिकार्यरूपताहै॥ यति प्रसिद्धपटादिकपदार्योक्छोडिके ताप्रजापतिने वायुमेवादिकोकाद्यांत किसवासतेदि ताकायेताअंश्विषे ताजीवात्माकू ताइष्टांतकीसमानतानहीं हे ॥ जोकदाचित् तिनवाधुमेवादिकोंकीन्यांई केवोपनकरणेविपे तात्पर्यनहीं है ॥ किंतु प्रियअप्रियतांतरिहतकरणेहारा जोअश्ररिरभावेहै ॥ तात्रश्ररिरभावकेवोषनकरणेविषे पाएँ ॥ समापान ॥ देशिष्य ॥ सोप्रजापतिबाधुमेषादिकों इं जोटष्टांतरूपकरिंकेकथनकरताभयांहै ॥ ताप्रजापतिकेबचनका मान्होणेते नाशवान्हें ॥ तेमे कार्यरूपहोणेते सोजीवात्माभी नाशवानहोंवेगा ॥ ताजीवात्माकेनाशहुष ब हेतवायुआदिक परमज्योतिरूप कारणक्रेत्राप्तहोइक ाङकेमामहुष् तेजारी :यतजाकार्यताहे**ा**।

STRIFFIELD II HISTORIES ARTHURIS II AR ACTUALITIES II ARTHURISTE III ARTHURISTE II A

भूद्यीट प्रकृष्ण मिले किया

||अणिपरिद्रणहपनिर्मित्यतहुमा पुनःकदाचित्मी संतारसंबंधाहुःतक्ष्यातहोनेनहीं ॥ हेशिष्य ॥ तापरमात्माहूप ज्योतिनिषे जीपरमज्यो ]िक्पताकयनकरिहे ॥ सेल्पकाशताहृपकरिकेकथनकरिहे कहिते तास्वयंज्योतिपरमात्यादेवतिभिन्न जितनेक सूर्यचंद्रमाशिम्ञाहि |{ ्र]किल्पता संभवेनहाँ।। और सेज़ानरूप परमात्मादेव आफ्जोतिभन्न ज्ञानरूपन्योतिकाभपेक्षाकरे हें।। यति तिनसर्यादिकांतिषे परमज्यो |४ १४|किल्पता संभवेनहाँ।। और सेज़ानरूप परमात्मादेव आफ्जोतिद्वियातितै किसीद्धरेज्ञानकीअपेक्षा करतानहाँ।। याकारजते अतिभग् ||श्रीषति वापपातमहेवक् परमज्योति यानापकिषकेकथनकरेहे ॥ किंगा ॥ सोआत्माल्वक्षपत्रान जोकदाचित् आपणीसिद्धिनासते किसो ||} ऽ [इपरेबाताकोअपेक्षाकरेगा।तो आत्माश्रय अन्योन्याश्ययत्तिका अन्यस्था याचारिदोपोकीप्रापिहोर्नेगी।कहिते ज्ञानवाछेश्वाताकहेहें। 🏱 क्षिनात्मात्वरूपहान आपणीतिहिंगाते निषद्याताकी अपेक्षाकरेंहे ॥ सोज्ञाता ताप्रयमहानकरिकेद्यानमञ्जिह ताप्रयमहा।

शिशिषित्भी संसारतः

भैनिश्मिद्धिकरेहे ।। अथवा किसीद्दरपेज्ञानकरिकेज्ञानवाळाडुआ, सोज्ञाता, ताप्यमज्ञानकीसिद्धिकरेहे ।। तहाँ प्रयमपुत्रकेअगीकृष् ि ्रीतम् जनमानिक्षिते आपणीअपक्षाह्म आत्मात्रम् वात्मात्रम् वात्मात्रम् । जोर जोद्दसरापक्ष अंगीकारम् । वात्रात्ने । ्रीमें यहनिवारक-याचाहिये ॥ सोज्ञाता वाद्वसरेत्वानकीनोतिष्ट्वकरेंदे सो तिसीद्वसरेत्वानकरिकेत्रानवाञ्जाद्वा ताद्वसरेत्वानकीति। हि ्रीकोहै ॥ अथवा प्रथमज्ञानकाकिज्ञानवाळाहुआ सोज्ञाता तादूसरेज्ञानकीसिद्धिकरेहै ॥ अथवा किसीतोसरेज्ञानकरिकेज्ञानवाळाहुआ सो 🏱 | | | बाता तादूसरेबानकोसिद्धिकरेहे ॥ तहां प्रयम्पलुकेअंगीकार्षकेयेहुए प्रनःघर्वकीन्याई आत्मात्रयदोपकीमातिहोनेगा।और दूसरेपक्षके 

तातीसोदानकीसिद्धिकरे है ॥ अथवा किसीचतुर्यज्ञानकिस्किज्ञानवाङाङुआ सोज्ञाता तातीसोद्धानकीसिद्धिकरेहै ॥ तहां प्रथमपश्नेकेअं थयदोपकीप्राप्तिहोषेगी ॥ और तीसरेपक्षकअंगीकारिकयेहुए चिककादोपकीप्राप्तिहोषेगी ।किहेर्ते प्रयमज्ञानकू आपर्णोसिद्धिषिष् इसरे तितिरोज्ञानकीतिद्विकरे हैं ॥ यहचतुर्थपक्षजोअंगीकारकरिये ॥ तो सोचतुर्यज्ञान आपणीसिद्धिवासते किसीपंचम्ज्ञानकीअपे क्षाकरेगा ॥ और सोपंचमज्ञानभी आपणीसिद्धिवासते किसीपद्यज्ञानकीअपेक्षांकरेगा ॥ याप्रकार उत्तरउत्तर ज्ञानोंकीपारामान पीरोपे अनगरम्यादोपकीप्राप्तिद्देषियो ॥ याते सोआरमास्वरूपज्ञान आपणीसिद्धिषिपे किसीदूसरेज्ञाताकीअपेक्षाकरेनहाँ ॥ किंद्र सोआरमास्यरूपज्ञान स्वप्रकाशरूपदे ॥ याकारणते ताज्ञानरूपस्वयंत्र्योतिआरमाकं श्रुतिभगवती परंच्योति यानामकरिकेकथनका रे हे ॥ ऐतेपरंग्वोतिरूप परमात्मादेवकूपातहोड़के यहजीवात्मा आपणेपरिपूर्णअद्वितीयस्वरूपकरिकेस्थितहोंवें हे ॥ शंका ॥ हेभगवत् गनीग्तमाहं तापरमज्योतिकीजाप्राप्तिहे ॥ साप्राप्तिही आपणेरुचरूपकरिकेस्थितिरूपहे ॥ याँते संपत्ति याद्याब्दकरिके ताप्राप्तिक्ष्को द्याने ।। तास्त्रानकाम संपत्ति ।। और ताजीवत्रक्षकअभेदद्यानतेंउत्पन्नभयाजो सर्द्रेततेंरहिततारूपफछहे ।। ताफछकानाम स्वरू पाभिनिप्पति ।। यति ताश्रीतिषि प्रनरिक्तिपकीप्राप्तिहोनेनहीं ।। प्रजापतिरुवाच ।। इंड्इ ।। ताअद्रितीयभावरूपफछकीप्राप्ति ्रिक्ष स्वयं अपना स्वार्थ कार्य कार गीकारकियेद्वपती पुनःपूर्वकीन्याई आत्माश्रयदोषकोप्राप्तिहोयेगो ॥ और दूसरेपक्षकेअंगीकारकियेद्वप पूर्वकीन्याई पुनः अन्योन्या मकरणेहारी तथा स्वरूपामिनिप्पति याज्ञब्दक्षिकै तास्थितिक्कंथनकरणेहारीजा परंच्योतिरूपसंपद्यस्वेनरूपेणामिनिप्पद्यते ॥| यहअतिहै ॥ ताश्चातिषेपे पुनरुक्तिदोपकीप्राप्तिद्वेषिगी ॥ समाधान ॥ हेशिष्य ॥ महाषाम्यतैउत्पन्नभयाजो मेत्रझरूपहुं याप्रकारका ज्ञानकोअपेक्षा ॥ और तादूसरेज्ञानकूआपणीसिद्धिषि तोसरेज्ञानकीअपेक्षा ॥ और तातीसरेज्ञानकूं आपणीसिद्धिषिषे प्रनःप्रथमज्ञा नक्षेत्रपेक्षा ॥ याप्रकारचक्रकीन्याईभ्रमणरूप चिक्रकादोपकीप्राप्तिहोषेगो ॥ और किसीचतुर्यज्ञानकरिकेज्ञानवाङाङ्जा सोज्ञाता

|४||फाटगिपे जो ताः वत्रसकाअमेदस्वरूपदोवे हे ॥ सोअमेदस्वरूप सर्वकापंकारणक्षपपंचेते श्रेष्ठहे ॥ तथा सर्वेडपाथियोविपपरिपूर्ण है॥ | |||| पाकारणते अतिभगवती ताजीवत्रसकेअमेदस्वरूपकुं उत्तमपुरुष यानामकरिकेकथनकरे हे ॥ ताअमेदस्वरूपतेपरेद्धसराकोईपदार्थ ्री उत्तमपुरुष्ट्षन्ती है ॥ अव जीवन्युक्षपुरुष्किस्थितिकाप्रकार वर्णनकरे हैं ॥ हेईद्र ॥ महावाक्यते जीवत्रक्षकेअभेदक्रजानणेहारा जोज

्री द ॥ सासगैरमारूपिहान्पुरुप सर्गगीणरूपक्रिके भक्ष्यअभक्ष्यपदार्थोक्षेभोजनकरे है ॥ तथा बाळकोकेसमान नानाप्रकारकीकीडाक १९ रे है॥तथा महाव्पुरुपोक्रिके आदरक्षेत्रातहोंने है॥तथा सोबिद्वान्पुरुप इंद्रादिरूपकरिके देवांगनांबेंकेसाथ रमणकरे है॥तथा नानाप्रका १९ रकेरथादिकगाहर्नोविष्शारूउदोवे है ॥ तथा अनेक्सलियोकेसाथ रमणकरे है॥तथा आपणेबंधुजनोंकेसाथ विराजमानहोंबे हैं ॥ इसप्रकार

|८||दगुद्धिकह्याजांपेगा ॥ समापान ॥ हेइंद्र जैसे कोईप्रुरुप उम्मनदशाकंप्रामहोड़के ताजम्मतद्शानिप नानाप्रकारताहुआ सोविद्वानुपुरुप में | |८|||हो॥ जभी ताष्ट्रसपकी साउम्पतदशानिग्रतहोते हैं ॥ तभी सोषुरुप ताजमतदशाकेसकंष्यवहारोंके विस्मरणकरताहुआभी मंदग्रहिकार है |८|||गाग्रेनहों ॥तेम सोतिदात्प्रसपमी आधिद्यकव्यवहार्रोक्षेविस्मरणकरताहुआभी मंदग्रहिकहार्जालेवित्तहों। उद्धरा आसिव्यक्ष्यवहारी रस्मर

अनेकव्पवहारोंक्रकरताहुआभी सीविद्वानुपुरुष तिनन्यवहारोंसहित याआषणेदेहकूं कदाचित्तभी स्मरणकरतानहीं ॥ जैसे सुषुप्तपुरुष ता

||धुपुपिकाङ्षिपे आपणेदेहादिकोंका स्मरणकरतानहीं॥शंका ॥ हेभगवच् ॥ देहादिकसवंपदार्थोक्षंविस्मरणकरताहुआ सोविद्वान्पुरुष भं

्रिक्टानुक्तक हार्सिकारियोत कित्रकारहान्या असम्बान्त । इन्ह्री । जस्मु मुत्रमुर्थक् तासुगुतकार्वाष्ट्र यथाप आवणश्रापकरस्त्री | मभोगकाउनिषे अज्ञानीनोगोते तामिद्वानपुरुपिषि विशेषताकावर्णनकौँई ॥ हेइंद्र ॥ जैसे सूढ्याङक अथवा कोईउन्पत्तपुरुप शोज्ञादि | ी और देद ॥ जेसे स्पज्जर सारियुष्टप्केसोपेडुएभी तास्यिमिगुडेहुष् शिक्षितज्ञ्य तास्यकू पूर्वकीन्याई नियमपुर्वक छैजाने हैं ॥ तैसे | श्रीमाग्रान्युक्पेक्डपरामहुप्भी यानिद्राम्युक्पकेदेहकू तेप्राण पूर्वकीन्याई नियमपूर्वक चछाने हैं ॥ और हेहंद्राजिस महाराजाकेसोयेडुष् 🏸 करणे कीनितानहीं है ॥ तथापि तासुरुतपुरुत्तकेश्रारिकी यहप्राण रक्षाकरेंहे ॥ तेसे तासुकपुरुपकेश्रारिक्भि सीप्राणहरिक्षाकरेंहें ॥ ?] भी तामदागताकेमंत्री पूर्वकीन्याई तारान्यकारक्षणकरे हैं ।। तेसे तामुक्पुक्षकेन्यरामहुएभी तामुक्पुक्पकेदेहका तेप्राण रक्षणकरें हैं।। ?] रेरद्रा। तेमे तामुक्पुक्पेक्देद्करसाकाहेत तेपाणहोंगे हैं ।। तेसे तामुक्पुक्षकेभोगकांहेतु मनसहितथोत्राहिकइंद्रियहोंगे हैं ।। अन् षिप "म्प्कान्त्रांद्रोत्रांक्रिक श्रन्दादिकअनेक्षिप्योक्ष्म्यविकस्ताहुआभी पश्चात् तिनिषिपयोकात्मरणकरतानहीं ॥ तैसे सोजीवन्मुक्तपुरुष ृं भी श्रोत्रादिकएकादश्वाद्वयोक्किक शब्दादिकविषयोंक्ष्यहणकरताहुआभी आषणेआत्मातींभित्र किसीभोपदार्थक्षेत्राणतानहीं ॥ हेइंद्र ॥ १ जप्तादिकपिषपानिये आसिक्तरेरहितदुआभी यद्दिद्वायुष्ठ्य बह्मछोकादिकछोकोमिषेवतेमानभोगोंक् सूर्यादिकदेवतावोकिरिकेष्रेपणक १ उत्तेगादिकदेदियोकिरिके यदणकरेदे॥ आपणीआसिक्तप्रके तिनविषयोंक्ष्यहणकरेनहीं ॥ याकारणेते सोविद्यायुष्ठ्य सर्वेदुःसों ते |ज्पानिरिके उपासमाक्रें हें॥तासमानमानमान्त्रात्पुरुषकीउपासमाक्षिकेशे तिनदेयताबोंक्रं सबैछोकोंबिपे तथासबैभोगोंबिपे स्वतंत्रताहो| िंगी।ऐधे गेरो गेरेगनानासग्रिमाह्परिद्यान्पुरुषकीडपासनाक्रिके सबैछोकव्तिमोगोंकूं प्रातहोंपेही।तिसहदानींकाछिषिमी जोअषिकारी| १ | प्रापक्रोर ॥ देदेत्र गिसत्रप्रोत्ताषिद्रान्पुरुषक् इमने उत्तमपुरुष यानामकारिकेकथनकऱ्यांहै ॥ तासवात्माह्यषिद्रान्पुरुषक् शमद्माादे| शिरितरोगे हे ॥ अप तापिद्रास्पुरुपषिपे ब्रह्मरूपताकेरपष्टकरणेवासते त्रथम सर्देवतार्गोकरिकेडपारमतारूपब्रह्मकाथमं ताबिद्धान्तिषोन रमापग्नामुक्तरेगमा जगुप्त शापणाआत्मारूपकरिकेमाशात्कारनहींकरेहो।तत्रपर्यंत तेदेवता ताबिद्वान्युक्तपक्षं नानाप्रकारकेमबिक्षेप

् सदुःसहरपक्छक्रेमी अन्यहीमोगेही। मेसाक्षाआत्मा तीफ्छकाभाकानहाडू ॥ याप्रकार सर्वे गोकेविपेक्याकहणाहै।। अभाग्य । १ जमी पुण्यकर्गोकाकत्तीमी आपणेक्रमानतानहीं ॥ तमी सोविद्यपुरुप पापकर्मोक्ष्यहींकरेंहैं योकेविपेक्याकहणाहै।।शृंका ॥ हेमगग्य ॥ १ जमी पुण्यकर्गोकाकत्तीमी आपणेक्रमानतानहीं ॥ तमान्य पापकर्माक्ष्य ॥ हेदंद ॥ जोविद्यापुरुप सबैभूतप्राणियोंकाआ ्री फुर तासगैत्मारूपिदानपुरुषक् आषणाआत्मारूपणानिके उपासनाकरे हे ॥ सोआधिकारीपुरुषभी सबैछोकवार्तिभोगपदार्थाकेंग्राप्तहा |५ ने है ॥ याअगोपे तुमने किचित्मात्रभी संशयनहींकरणा ॥ हेईद्र ॥ सबैजगत्काअधिष्ठानरूपकरिके जोत्तरपदार्थरूपपरमात्मादेव |६ कुमने तुमोपति कथनकर्णाहे ॥ सीपरमात्मादेवही सबैधतप्राणियोकेह्दयाकाशिषे त्यंपदार्थजीवरूपकरिकेस्थितहोंने हे ॥ तथा निपयसुषक्षियजानतानहीं ॥ ऐसाविद्यानपुरुप ताविषयमुखकीप्रप्तिवासतै किसप्रकार पापकसींक्रेकरेंगा ॥ किंतु नहीं करेगा ॥ हेइंद्र ॥ जनमारणाहिकविकारोंक्षेभी अन्यहीप्राप्तहोंवे है ॥ मैसाक्षीआत्मा जन्ममरणादिकविकारोंक्ष्प्राप्तहोतानहीं ॥ तथा ग्रुभअग्रुभकमों के स्र तदुःसरूपफटकूभी अन्यहीमोगेहै॥ मेंसाक्षीआत्मा ताफटकाभोकानहींहुं ॥ याप्रकार सर्वेदा आपणेकूञसंगजानताहुआ सोविद्वान्पुरुष मेगतह्पउपिकेसंबंपेते स्वटसंद्राक्रमात्रदेवि है ॥ ऐसेआनंदर्गम्हपप्रमात्मादेवक्तं जोअधिकारीपुरुष आपणाआत्मारूपकरिके सा ें शानकारकोरे ॥ सोनिद्रानपुरुप महात्रपापोक्रिको छिपायमानहोवैनहीं ॥ हेइंद्र ॥ ताविद्यानपुरुपक् पापकर्म नहीं स्पर्शकरे हैं ॥ योके है।। सोनिद्रान्पुरुप किसप्रकार पापकमंहिकरेगा।। किंतु नहींकरेगा।। काहिते पापकमोनिषेप्रग्रीतकाहेत्यस्त जोद्रैतदर्शनहै ॥ सो देतदश्न तामिद्वान्पुरुष्का नियुत्तहोहगयहि ॥ हेइंद्र ॥ जोनिद्वान्पुरुष् सर्वेदा सुखरूपआत्मार्केही प्रियजाने है ॥ ताआत्मातिभित्र नि यहकारणहे ॥ जिसविद्यान्युरुपक् सर्वकाळिविपे परमार्थसत्यसाक्षीही हमाराआत्माहै याप्रकार आवरणतैरहितआत्माकाज्ञानहुआ

्र) उपग्हारिपेहियतहुष् तानिद्वानपुरुषका ऐसामहिमा किसप्रकारहोपेगा ॥ समापान ॥ हेइंद्र ॥ जोनिद्वानपुरुष सर्वभूतप्राणियोकाआ ५) तमाहपृष्टे ॥ तथा सर्वभूतप्राणियोद्देशिकि देसहे ॥ ऐतेत्रहोत्तापुरुपके निघारूपम्।विदे अनेकबुद्धिमानपुरुषप्री मोदके ५० त्रामहोप्ते ॥ अप् जेरेगता नानिद्वारक्षणकेनिष्यक्षणमालेक्ष्याक्षिकीक्ष्यकाक्ष्ये हैं ॥ नेरेगता प्रण्ये ॥ हेदंद्र ॥ सर्वप्रण्यापकर्मा ने रावत

ज्ज्जा साक्षात्कारकरे है ॥

ि स्तानकार नाशकारकार नाशकारकार कार्यकार कार्यकार है। या नाशकार कार्यकार नाम संभावन कार्यकार नाम कार्यकार नाम कि १ समकार नाभारकार नाभारकार के मुख्यायकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार नाम कि नित्र मात्र में कार्यन हां करणा ।। हेशिष्य इसप्रकार सोसर्व | १ सिन्त मार्थि | १ सिन्त मार्थि | १ सिन्त त्रप्रगएति तादेवराजदंद्रकेप्रति तीनअवस्थाओंतेरहितभूमात्रह्मका आपणाआत्मारूपकरिके उपदेशकरताभया ॥ कैसदिसोभुमात्रहा ॥ 🎉 | हेशिप्य || इसप्रकार ग्रुक्शिष्पकीपस्प्राह्मपिद्याकासंप्रदाय दोप्रकारकाप्रकृतहोताभया ।| तहाँ एकसंप्रदायतो देवराजइंद्रतेखेके|| प्रतिहोताभया || और दूसरासंप्रदायतो स्वायंभुमगुरीआदिखेक प्रतृतहोताभया ।| कहितें ताप्रनापति जेते देवराजइंद्रकेपति || जातिया उपदेशुक्रीयो ।| तेसे तास्वयंभुमगुकेप्रतिभी साविद्याउपदेशुकरीयो ।| तहां सोमनुभगवाद् भूमिछोकिनि आदिगुरहोहके| सनैभुतप्राणियोका ऋदयाकाशरूपदे ॥ तथा आपणीसत्तारफूतिदेकरिके नामरूपात्मकसर्वेजगत्कानिवाइकरणेहाराहे ॥ तथा सर्वेदा/ । शार गोदेगरागद्रमी ताप्रवापतिते ताद्रुकेमत्रहाषिद्याक् प्रात्रहेकै साब्हाषिद्या अप्रिषाधुआदिकदेवताओंकेपति कथनकरताभया ॥ | तानामरूपात्मकत्रगत्तेंपरदेै।।तथा तानामरूपात्मकजगत्केसंवंधतेंरहितदे॥ऐतेभूमात्रहाकू सोइंद्र आपणाआत्मारूपकरिकैजानताभया ॥∬ थुमकूपारण्किएके आपणेआपणेपद्मादिककर्मोक्न सावधानहोइकैकरी ॥ और तिननिकामकर्माकिरिके अंतःकरणकोश्चाह्दद्वारा नभी ्रेत्रार्णकपुरुतो ।। तुम्दारेक्कं जनपर्यंत अंतःकरणकोश्चाह्नप्र्यंक आत्माकाज्ञाननर्द्धांदेषि ।। तनपर्यंत तुम नारआश्रमोनिपोकितीआ मुरेससंन्यासकृप्रहणकरणानई। ॥ हेक्सिप्य ॥ इसप्रकार सोमनुभगवान् अधिकारीननोंकेप्रति यथाअधिकार विद्याकाउपदेशकरताभया ं ओर ताउमारूपप्रप्रियोक्षेअनुप्रदुते तेअप्रिवायु आदिकदेवतामो तातीनअवस्थांतरहित भूमाब्रह्मक् आपणीआस्मारूपकरिकेताला ्तमारेक्तं गेराग्यकीप्राप्तिदेवि ॥ तभीदी तुर्मोने आत्मसाक्षात्कारवासते परमहंससंन्यासक्ष्यहणकरणा ॥ तावेराग्यतेविना तुम्होने तापर अधिकाोपुरुगोंकेप्रति साम्रक्षविद्याकद्वताभया ॥ और ताम्रक्षविद्याविषेअधिकारकोसिद्धिकरणेदारो जाअंतःकरणकीश्चिद्धै ॥ याप्रकारकाउपद्शकरताभया ताशंतः कर्णकीयुद्धितरिहत ब्राह्मणक्षत्रियवैङ्योंक्षेदेखिके सीमनुभगवाय् तिनेकिप्रति

इति शैस्वामिचिर्घनानंदगिरिक्रतभाषा आत्मपुराणे चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥

विस्तारतंकथनक्ष्या ॥ अव जिस्अथकेश

याअध्यायकेआदिविषे जोत्रमर्ने जायत।

ें त्हारक्रतेभये ॥ इंशिष्य ॥ तेदेवता सात्विकस्वभाववाछेथे ॥ याँतें विचदेवताओंषिषे परमेश्वरका महाच्पक्षपातथा ॥ याकारण

णकरणेकीतुरहारेॡंइच्छाहोते ॥ सोअर्थ तृहमारेसेंष्ट्र ॥ इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य स्वामीउद्धवानंदगिरिष्यपाद

रित तिद्रापिकदेवता तावम्नक् आपणाआत्मारूपकरिके साक्षात्कारकरतेभये ॥ हेशिष्य । देकतीनअगस्यार्थोतिरिक्षितः भूमाआत्माकास्वरूपयूछाया ॥ मोसंपूर्णहम्मे तुमरिप्रति ।

प्राकृतआत्मपुराणे छांदोग्यसारार्थप्रकाजे

रिंशोऽप्यायः समाप्तः ॥ १८ ॥ श्रीमुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाशोविश्वेषराभ्यांनमः ॥

ज़िप्येण स्वामीचिद्घनानंद्गिरिणा बिरिचिते





ॐ श्रीग ्ष नमः॥ श्रीगुरुभ्यो नमः॥ श्रीकाशीविश्वेश्राभ्यां नमः॥ श्री शंकराचायेभ्यो नमः॥ अथ पंचदशाऽध्यायप्रारंभः॥ ॥ ।। ताहंत्रयणकारिके सोशिष्य ताअर्थकेषुद्धणेकीइच्छाकरताहुआ आपणेगुरुकेपति याप्रकारकावचनकहताभया ॥ शिष्यउवाच ॥ हे (गैनतुदेरोशप्यायमिपे सामवेदकेळांदोग्यज्ञपनिषदकाशर्थ निरूपणकऱ्या ॥ अय यापंचदरोअध्यायमिपे तिसीसामवेदकेकेनजपनिषद्का गर्थ निरूपणकरे हें ॥ तहां यूर्वेचतुदेरोअध्यायकेअंतिषेपे अग्निगयुआदिकदेवताओंकुं अझिष्याकेअनुपहरे बहाबानकीपापिकथनकरी दिक्सुनियोंके तथावामदेवादिकअधिकारीप्रबाके संवादकरिके नानाप्रकारकोब्रह्मविद्या आपर्नेकथनकरीथी ॥ तथा गर्भविषेस्थितवामदे भगवन् ॥ याआत्मपुराणकेप्रयम्अध्यायिषि आपर्ने ऋष्वेद्केऐतरेयङपनिषद्काअर्थं निरूपणकऱ्याथा ॥ ताप्रथमअध्यायिषि सनका

द्वितीयअध्यायिषेपे देवराजइंद्रके तथाप्रतदेनराजाके संवादकरिके आपने प्राणप्रज्ञास्वरूपआत्माका कथनकऱ्याथा ॥ और याआत्मपुरा पाआत्मपुराणकेद्वितीपअध्यायविषे तथातृतीयअध्यायविषे आपने तिसीऋग्वेद्के कोषीतकोउपनिपद्काअर्थ निरूपणक≃याथा ॥तहां

वका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनकऱ्याथा ॥ तथा वामदेवादिकसर्वअधिकारियोंके ज्ञानवैराग्यादिकसाधनकरेथे ॥ और हेभगवन् ॥

पणकऱ्पाथा ॥ तहां चतुर्थंअघ्यायविषेतौ आपर्ने दोषुरुपर्वश एकझोवंश यातीनवंशोविषे(स्थितऋषियोंका परस्परभेद तथाअभेद वर्णन ∣ गकेत्तीयअध्यायविषे राजाअजातग्रद्यके तथावाङाकिबाह्मणकेषंवादक्किक आपर्ने तिसीआत्माकु प्राणादिकोतिभिन्नकरिक कथनक-या ∬ कऱ्याथा ॥ तहांद्ध्यङ्अथर्षणऋपिदेवस्तबईद्रकेप्रति ब्रह्मसिवाकाडपदेशकस्ताभया॥ ताबहािव्याक्षेत्रयणकरिके क्रोपवाच्डुआसोइंद्र ता ९९ दम्यङ्ऋपिहें प्रनत्ताब्रहािटाकेडपटेशकरणेते विकाससम्बर्धसम्बर्धसम्बर्धाः

्र स्यह्ऋपिक्षुं प्रनःताप्रज्ञविद्योकेडपदेशकरणेतें निवारणकरतामया॥तिसतेंअनंतर सोदध्यह्ऋपि आपणेवचनकेसत्यकरणेवासते १ नोकुमारोकियति सात्रप्रविद्या उपदेशकरतामया॥ताकरिकेकोपवासहुआ सोइंड तादध्यह्ऋपिकामस्तक्छेइनकरतामया ॥इत्यादिकसर् ••••। नग्न ४००णापतिः आपत्रे ऋष्टकरोत्ते ॥ और हेमगष्ट्र ॥ याशास्त्रहराणेक्ष्येव्याकण्यायोगेते आपत्रे यहपार्ता कथनकरीयो ॥

ं नक्रामाकेष्क्रमभा किषे याज्ञवट्क्यमुनि आश्वरायनादिक्सवंत्राहाणांकूंजांतताभया॥तदांयाज्ञवल्क्यमुनिकेशापकरिकेशाकर्यमाहाणका॥ के नानप्रकारकीयहासया आपने कथनकरोथी।।तथा तायाज्ञवरूक्यमुनिकेसन्यासआश्रमका निरूपणक∹पाथा।।ओर हेमगवन।।याआराप मृत्रहोताभया ॥ ओर हेभगन् ॥ याआस्मप्रराणकेपष्टेअप्यायविषे आपने याज्ञयत्त्र्यमुनिके तथाजनकराजाके दोवारसंवादकरिके ना गप्रकारकीब्रह्मविद्या कथनकरीथी ॥ और हेभगवत् याआत्मपुराणकेसप्तमअध्यायविषे याज्ञवल्क्यसुनिके तथा मैत्रेयोद्योके संवादकरि

पगि आपनं तिसोय⊴र्षदकेकठबछ्ळीटपनिपदकाशर्थोनरूपणक≂पाथा ॥ तानवसअध्यायविषे यमराजाके तथानचिकेताके संबादकक्षिके पुराणकेशटमशप्यायीपे आपने तिसीयजुर्दके थेताथतरनामाजपानेपद्काअथ निरूपणकऱ्याथागिताअष्टमअष्यायांवेषे थेताथतरम्ह| परमदेसारंग्यासकेप्रहणकरणेका वैराग्यहीकाङहे ॥ तथा यमनियमादिकसापनोंबाङेबिरसपुरुपहो तासंन्यासकेअधिकारीहे ॥ तथा तासं| ग्णाणिका देउ कमंड्छ कापायवस्त्र इत्यादिकगास्त्रवेशहे ॥ तथा भिक्षाअटन एकांतवास वेदांतांचतन इत्यादिक आचारहे ॥ इत्यादिक ॥५५॥भोरकेटारोएववपनिपद्काअयं निरूपणक-पाथा॥तहां द्राद्गेअ॰यायविपें उदाङकमुनिके तथा 'भेतकेतुके संवादकरिके आप्नै | तीएकादशेअच्पायिषि आपने यद्वात्तो कथनकरीथी ॥ संवर्त्तकादिकमहात्रपुरुष तापरमहंससंन्यासङ्कं धारणकरतेभयेहें ॥ और त, र्गगातो नापकादशेरण्यायिषि आपने कथनकरीयी ॥ और हेमगव्च याआत्मपुराणके द्वाद्श त्रयोद्य चतुर्देश यातीनअष्यायोतिष् गापनं नानाप्रकारकोष्रप्रविद्या कथनकरीयो ॥ ओरहेभगवन् ॥ याआस्मप्रराणकेद्म्मेमअध्यायिष्ये आपूर्ने तिसीष्ज्रवेद्के तैत्तिरीयकडम् नेपर्का तथानारायणोवउपनिपर्काअर्थ निरूपणकःपाथा ॥ ताद्शमअध्यायिषेषे वरूणपिताके तथाभुगुप्रजेके संबादकरिके पंचको शीकोषिपार क्यनकत्पाया ॥ तथा वेननामार्थवंकाअनुभव कथनकत्पाया तथा सत्यादिकसवैसायनों ते संन्यासआश्रमकीअधिकताक पेके तथासंन्यासियाके संवादकरिके आपने याजगदकेकारणॉंकाविचार निरूपणक∹याथा Ⅱ ऑर हेमगदज्∏याआहमपुराणकेनवसभःया थनकरोगी Ⅱ ओरहेमगक्त् ॥ याआत्मपुराणिके एकादक्षेअध्यायिषिषे आपने जाबाछादिकएकादक्षडपनिषदोकाअथे निरूषणकऱ्याथा॥

्रीनागप्रकारकीयलुविद्या कथनकरीयी॥और यात्रात्मपुराणकेत्रयोदकोअस्यायविषे भगवान्सनत्कुमारके तथानारद्युनिके संवादकरिके आ 🖟 🎊 पिने नानाप्रकारकीवला कथनकरीथी ॥ और याआत्मपुराणकेचतुर्देशेअच्यायविषे आपने प्रजापतिके तथा इंद्रविराचनके संवादक |स्ति नानामकारकीयत्तविद्या कथनकरीथी ॥ हेभगवच् ॥ ताचतुर्देशेअध्यायकेअंतविषे आपनै यहवात्तां कथनकरीथी ॥ तिनदेवताओंके | ||५||मण्पतिमे इंद्र अप्ति वासु आदिकदेवताओंकू ब्रह्मविद्यारूपउमादेवोकेअन्त्रप्रहर्ते विशेषकरिकै ब्रह्मकाज्ञानहोताभया ॥ याआपकेकहणेते ह /| छ्ट्यापारींक्रंमीकरेंहै ॥ तेसे यहजीयमीताच्यापारकेनकरणकीइच्छाकरताहुआभी अवश्यकरिकेताच्यापारकुंकरेंहै ॥ यति यहजान्याजा || |अ | वेहै॥ यहजीय स्टातंत्र नहीं है ॥ किंतु परतंत्रहे ॥ ऐसेपरतंत्रजीवॉबिचे तिनइझियोंकीप्रकतासंभवेनहीं ॥ और हेमगवत् ॥ सुप्रसारायिर | गरिंग्रंपत्तातातहों है। याप्रतंगीको कोईआश्रयक्ष्यवातों होवेगी ॥ यावातांकिश्रवणकरणेको में इच्छाकरताहुं ॥ आप कृपाकरिके 🎢 तकपाका उपदेशकरताभया ॥ कैसीहैसाकथा ॥ अधिकारीष्ठरुपोक्च ब्रह्मानकीप्राप्तिकरणेहारीहै ॥ श्रीग्रुरुउवाच ॥ हेशिष्य ॥ तेशुद्धअं 🖟 शीये देगताउनाच ॥ हेदेनराजदृज्य ॥ शोजादिकपंचज्ञानदृष्टियोक् तथावाकादिकपंचकमेदृद्धियोक्षं तथामनक्षं तथाप्राणोक्छ आपणेआपणेकार्ये । श्रीकरणित्रे किनेप्रणाकरताहै ॥ हेभगवन् तिनशोज्ञादिकदृष्टियोक्षं आपणेआपणेकार्येविपे यहजीवहो । प्ररणाकरेहे ॥ याप्रकारकावचन जो ्रीत्करणवाले अप्रिवायुआदिकदेवता तादेवराजइंद्रते त्रहाविद्याक्ष्पाइके तासभाविपेस्थितइंद्रकेसमीपजाइके यात्रकासनन करतेम् 🖊 क्षी आपकहो ॥ सोसंभवैनहीं ॥ काहेतें यहजीव आपणेमनिवें याप्रकारकासंकरूपकरेंहे ॥ जो इसइंद्रियकरिके में याज्यापारकुं कदाचित्भी , <sup>नहींकरों</sup>गा । यापकारकेसंकल्पकेकिसकेभी यहजीव तिसीव्यापारकुंकरेहे ।। जैसे भूतकेआवेशकिशकहुं अहुक्प आपणेप्रतिक् ्रीयापन्यापनिति जेने जीन्यतप्रमानेश्वादिकशैदिय स्वतंत्रहोड्क आपणेलापनेट्यापार्शके करेहे ।। तेने सरीमाणियोकश्वापार्थक १८ विद्या कार्यवार्गकेट्यापार्गकेट्यापार्गकेट्ये याप्रकारकारच्या जीवापकरो ॥ नोक्त करेहे ।। तेने सरीमाणियोकशीलािकश्वापार्थिक ैं। मिसनस्तुमिपे आपणीअनुक्रजनाकामिचारकरे हैं ॥ तावस्तुमिपेतो मब्सहोंमेंहें ॥ ओर जिसवस्तुमिपे आपणीप्रतिक्रजनाकामिचारके ॥) ४ रे हें ॥ तिसवस्तुमें मिब्रतहोंमें हैं ॥ सीअनुक्रजनाकामिचार तथाप्रतिक्रजनाकामिचार जडहीद्रयोंमिपे संभयेनहीं ॥ किंतु चेतनिषेपेही सी। ॥ १ मिचारसेभवेहे ॥ ओर मुक्रपुरुपोंकेईद्रियोंकेव्यापारविपेभी चक्रभूमिन्यायक्रिके व्ययहितचेतनकेव्यापारकाहो अनुमानक-याजांचे हे ॥ ॥ होंगे ॥ तेअनेकचेतनआत्माभी भिन्नभिन्नमत्वाखेहोंवें गे ॥ यांते अंते एक्यामविप्हणेहारे भिन्नभिन्नमत्वाखे अनेकप्रथानपुरुप ताया |
मकाही नाज्ञकरें हें ॥ तेते भिन्नभिन्नमत्वाखे तेअनेकचेतनभी याज्ञरीरकाही नाज्ञकरें गे ॥ यांते तिन्योत्रादिकइंद्रियोविप साचेतनरूप |
साम्भिन्नहाँ ॥ और हेभगवत्र ॥ प्रुण्यपापकमेंही याथोत्रादिकइंद्रियोक्षे आपणेआपणेव्यापारिविपे प्रदातकरेंहें ॥ याप्रकारकावन्त जो |
आपकहो॥ताभीसंभवेनहाँ।कहिते जैसे तेथोत्रादिकइंद्रिय जढहोणेतेर्स्यतंत्रमहाँ हैं।।तिसेतपुण्यपापरूपकमेंभी जडहोणेते स्वतंत्रमहीं हैं॥ याखोकविप्तपापकप्रभाषाण्याक्षेत्रहेत्वाकाविचारकरिकेता ।
याखोकविपे सवैप्राणीआपण्याज्ञहेत्वाकाविचारकरिकेता संभवेनहाँ ॥ हेभमवत् ॥ याखोकविप्तक्रिवालिक्ष्यरिवालिक्षेत्रहेता। गति तिनपरतंत्रइद्रियोक्प्रेपणाकरणेद्दारा कोईचेतन अंगीकारकऱ्याचाहिये ॥ और हेभगवय् ॥ यहश्रोत्रादिकइंद्रियहीचेतर्नेहं याप्रकार कावचन जोआपकहो ॥ सोभी संभवेनहीं ॥ काहेते जोत्रोब्रादिकइंद्रियोंकुंहो चेतनरूपमानिये ॥ तो एकही झरीरविषे अनेकचेतनआत्मा उत्तरक्ताभया।इंद्रउवाच।हिदेवतावो।।जोआत्मादेव श्रोत्रादिकसर्वइद्रियोकाभी इद्रियरूपहै।।तथाजोआत्मादेवमनकाभीमनरूपहै।।तथा यादिफजडसंपातकूं आपणेआपणेकार्यनिषेप्रवृत्तकरणेहारा कोईतासंवाततेंभिन्न चेतनहोंनेगा।सोनौनचेतनहैं यहआप कृपाक्रिकिकहो।। 🎚 हेशिज्य ॥ इसप्रकाषक्ष मभी तिनअग्निआदिकदेषताओं ने तादेबराजइंद्रकेप्रतिकऱ्या ॥ तभी सोइंद्र तिनदेवताबोंकेप्रति याप्रकारका नोआत्मारेव प्राणकामी प्राणकृषेहै ॥ तथा निसआत्मादेवकू ब्रह्मांने जाव्रतादिकतीनअवस्थार्षो तेरिहतकद्माथा ॥ सोआत्मादेवहो आप निर्गितहोंगेनहाँ ॥ सोअनुक्रठाप्रतिक्र्ठताकाविचार योदेहइंद्रियादिकजडसंघातविपे संभवतानहीं ॥ यति यहजान्याजावे है ॥तादेहइंद्रि

🎙 जोसमीपतामात्रकारिक सम्देहपारीजीनोंका तथात्रीत्रादिसम्हेंद्रियोंका प्ररक्हें ॥ हेदेनताजो ॥ जोआत्मादेन श्रीत्रादिकइंद्रियोंका तथाम नहीं ॥ कितु निस्थात्मादेवकेआशित यह्माणअषानरहेहें ॥ ताआत्मादेवरूपपाणकरिकेही यहसवंप्राणीजीवनक्षेत्राप्तहेवि हैं ॥ यातें ता आएणे कार्यकरणेविषेत्रमण्हीं हैं ॥ याकारणतें ताआत्मादेषक् अतिभगवतींने इंद्रियोंकाभीइंद्रियकहाहि ॥ तथा मनकाभोमनकहाहि े नका प्ररक्हे ॥ सोइंहीआत्मादेव प्राणोंकाभीप्ररक्हे ॥ काहेंते बाछोक्विप कोईमीदेह्यारीजीव प्राणकरिके तथाअपानक्रिके जीवता आत्मादेवरूश्वतिमगवतीने आणांकामोप्राणकहार्हि ॥ और पहआंत्रादिकइद्रिय तथाभन ताआत्पादवकतितार्ह्मतिकृपाइकेहां आपणे

हेरेमताओ इसप्रकार जेशिकारीपुरुप ब्रह्मनेताधुरुकेमुखतें ताइदियादिकोंकेप्रवर्तकआत्मादेवकूं अगणकरिकै पश्चात् शुद्धमनक रिकै ताआत्मोदेवकाविचारकरे हैं ॥ तेशिकारीपुरुपही जायतादिकतीनअवस्थारूपवंपतिमुक्तहोइकै ताअंतपोपीअद्वितीयआत्माकूनि अपकरे हैं॥हेदेवताओ॥ ऐतेईद्रियादिकोंकप्रवर्तकआत्माकेहानतेही यहविद्यायुरुप जन्ममरणादिकविकारोंकोनिश्तिध्के ब्रह्मभावको नंदरवरूपआत्मादेवविषे मन्सहितसवैद्दिय प्रवृत्तहोइसकतेनहीं। ऐसे आनंदरव्रूप्यात्मादेवक् मेंद्र्य भछीप्रकारजानवाभीहो।तथापि जेतुमदेवताहो तिनतुम्होरक्कं ताआत्मादेवका सामान्यरूपकरिकै तथाविद्येपरूपक्षिकै उपदेश अपेक्षितहै और सोआत्मादेव सामान्यवि टोकप्रसिद्ध सामान्यहपक्रिके तथा विशेषहपक्रिके ताआत्मादेषकेकथनकरणेक्कें में जानतानहीं।। हेदेवताओ।।छोकवासनाक्रिकेयुक्त ग्रापिरूपअमृतक्रंपातहोवै है ॥ तात्रह्मभावक्रंपातहोहकै यहविद्वान्पुक्ष पुनः जन्ममरणरूषम्तारक्ष्यातहोवेनहीं ॥ हेदेवताओं ॥ जिसुआ

्र गैपमार्तिरहितहै ॥ तथा मनसहित सर्वेइद्रियोंका अविषयेहै ॥ ऐसेआत्मार्वेषका साक्षात्उपदेश में तुम्हारेपति किसप्रकारकरिसकींगा॥ ४ है कित ताआत्मादेक्साक्षात्उपदेशकरणेविषे इमारा सामध्येनहीं है।।याँते निषयुखकरिके साआत्माकाउपदेश में तुम्हारे मित करताहै।। १८ तम् सारपानदीहकेश्वणकरो ॥ हेदेवताओ ॥ जीआत्मा य सुम्हाने हमारेस्प्रकाहै ॥ तर । विस्थान्मानेक्केश्वले तादनकरणे क्षेत्र उपपत्करणेदेश नेष्यात्मरेत निर्मत्त्यात्म स्कारेत् ½ प्रमण्ड प्रकारिकसामाम्यक्ष्यकारके तम् पटनगातिकवित्रेष् : वक रेके जानेज वे हे । तेसः पदार्थे वि देसकदेशविहें ॥ तेसविधिदेत ं क्यापे कुर्यासारिकसमात्रकपकारक तथापटत्याककाषण्यक्ष ॥ और हेदेवताओ ॥ जेपदार्थ याजीवाकू कदाचितमो प्रतीतहोतेनहीं ॥ |थे| १ पदार्थ पटादिकॉकिन्याई अनात्माकपढोजेते त्यायक्षणयोग्यहैं ॥ और हेदेवताओ ॥ जेपदार्थ याजीवाकू कदाचितमो प्रतीतहोतेन १ पित्यापर्याक श्लोगियहो हेदेगताओ इसप्रकार विदितअविदित पदार्थोतिभिन्न आत्माकेस्वरूपकु इस पूर्वआयायोक्ष्युखर्तै अवणकरतेम ||थ्री ्रियासारास्य केरठ प्यातकस्योगपद्व । कोईजान्येयोग्यनहीं है ॥ ऐसेदहराकाश्चामा प्येपरूपक् अप्रयुप्त । अपराशि १ सामाशुक्ष्य केरठ प्यातकस्योगपद्व ॥ कोईजान्येयोग्यनहीं है ॥ ऐसेदहराकाश्चामा प्येपरूपक् जीवमदेगता झेयरूपकरिकेमानते | ४ १ से पर्यक्षणायाये ॥ देशतताये ॥ अभिकारोपुरुषोक्तिकैजान्येयोग्य जोआत्माकास्वरूपहै ॥ सीआत्माकास्वरूपती त्वे अहं इदं ह गिकेग्गागंतात्गगं≴गानणेइरिजेविद्यात्पुरुपर्देशतेषिद्यात्पुरुपतौ ताआत्मादेवक् अघिज्ञेय विज्ञेय सुविज्ञेय याचारनामोकरिक्नेक∥४ 🎖 नप्रीत ताआत्मादेनकेत्नरूपकीवपासनाकरें हैं ॥याते सोआत्माकास्वरूप हमदेवताओं के सुलैनहीं जानणेयोग्यहे ॥ याप्रकार जोतुम आ ्र पोपिनापिषे मानतेहोगो ॥ सोऐसातुम्हर्ने मानणानर्हा ॥ कहिते निसआत्माके दहराकाज्ञनामारूपक्र तुमदेवता उपासनाकरतेहो ॥ सोद ्र दें ॥ देदेगताओ ॥ तिनपूरे आचाषोनं हमरिप्रति निसप्रकार आत्माकाउपदेशुक्याहे ॥ ताप्रकारकं तुमथवणकरो ॥ जोपत्यक्चेतन ग्रोगादिकनानक्षेद्रेयॉकरिक तथायाकादिककर्षद्द्रियॉकरिकेभी जान्यानायेनहीं ॥ तथा मनकरिकेभोजान्याजातानहीं ॥ तथा सर्वेदेयता नीमुतिनतः ने प्तायोक्तियाशक्तियमानप्राण्हे ॥ ताप्राणक्रिक्षेभी जान्याजातानहीं ॥ और जोप्रत्यक्चेतन आपणेसाक्षीस्वरूपक्रिक्षे निनगरिद्विग्के नाने ॥ तथा तामनकूनाने हैं ॥ तथा ताप्राणकूनाने हैं ॥तथा तिनइदियमनप्राणकेज्यापारिकुनाने हैं।तथा जीप्रत्यक्चे तन आपनीशनीगतामात्रक्रिके तिनइदियादिकों के आपणेआपणेज्यापारिषेष प्रतुत्तकरे हें ॥ तिसीप्रत्यक्चेतनकू तुमदेवता यहारूपकरि 🎙 कैमानों ॥ और जिसतस्तुकूं तुमदेतता पराक्रूपकारिकैउपासनाकरतेहो ॥ सोपराक्ष्यस्तु ज्ञाहरूपनहींहै ॥ हेदेवतावो ॥हमदेवता दिनदि

्री कितासेत्सा जानसकतनहा ॥ याकारणत बद्बताधुरुप ताजात्माद्बक्ष जावश्य पागानसरस्करणपर्दे ॥ जार पाठाग्या पार्प्र १. हगारोगोग ताजात्मादेवक् अहंजीत्म याप्रकार आत्मारूपकरिकेनाने हें ॥ याकारणते तेवेद्वेताषुरुप ताजात्मादेव्के विजेय यानामक रिकक्यनकरेहे ॥ और यहअधिकारीपुरुप ब्रह्मवेताग्रुरुके उपदेशते ताआत्मादेवंकुं अद्वितीयब्रह्मरूपकरिकैनाने हें ॥ याकारणतें वेदवे 🦣 • 🖟 यनकरे हैं ॥ हेदेवताओ ॥ याळोकविषे जितमेकी देहाभिमानीजीवह ॥ तेदेहाभिमानीजीव ताआत्मादेवक सत्वित्आनंदर्स्वरूपकरिक ह्यानित्भी जानिसकतेनहीं ॥ याकारणतें वेदवेतापुरुप ताआत्मादेवकुं अविहोय यानामक्रिकैकथनकरें हैं ॥ और याछोकविषे सबेदे

क्रिकैनिरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ यहसत्चित्आनंदर्ग्वरूप स्वयंज्योतिआत्मा यद्यपि सर्पप्राणियेंकेह्दर्यकमङ्विपे विराजमानहै ॥ 🎉 त्मादेवछ्वानिसकतेनहीं ।।जैसे जन्मअंधपुरुष आपणेहस्तविपेस्थितनिषिक्यंभी जानिसकतेनहीं।।तैसे यहअज्ञानीजीव ताआत्मादेवक्कें जा निसकतेनहीं ॥ उकटा युहुजीव ताआत्मादेवतीभिन्न अनात्मपदार्थीक़ंही सर्वदादेखेहैं ॥ ताअनात्मपदार्थीकेदर्शनते याजीबोंके वारंबार ्रे गन्ममरणकोही प्राप्तिहोंवे है ॥ और हेदेवताओ ॥ यहआत्मादेव अहअस्मि याप्रकारकेज्ञब्दका तथा ताज्ञब्दजन्यज्ञानका विषयहुआ 🌣 | प्रतीतहोंने हैं ॥ याकारणते यहआत्मादेन सनेप्राणियोंक निदितहै ॥ किंवा यहआत्मादेन केवळ अहं अस्मि याप्रकारकीप्रतीतिकरिकेष गपुरुप ताआत्मादेवकूं सुविश्चेय यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ और श्रुतिप्रतिकूछतकेंहेंप्रथानजिनोंविपे ऐसेशास्त्रीकरिक सोआत्मादेव कदावित्भी जान्यालावेनहीं॥ याकारणते तेवेदवेतापुरुप ताआत्मादेवकुं दुविंहोय यानामकरिकै कथनकरेंहें॥अय याहीअर्थकुं पुनःस्पष्ट 🖔 तथा सुप्रुप्तिअवस्थानिपे सर्नेजीबोंक्र्प्राप्तहोंने हैं ॥तथापि संसारकेछेशोंकिरिकेतपहुष् तथापरमेश्वरकोमायाकरिकेमीहितहुष् यहजीब ताआ

है दितमही है ॥ किंतु जाप्रतिषेप तथास्वप्रतिष्ठी अस्तिभाति प्रिय इत्यादिकप्रतीतियोंकरिकेभी विदितहों है।अस्ति भाति प्रिय इत्यादिक 🖔 अंशोकपरित्यागिकयेनुए पटादिकपदार्थोंका किंचितमात्रभी व्यवहारहोंचेनहीं ॥ याकारणते वेदवेतायुरुप याआस्मादेवकू विद्य एए मक्तिकप्रतक्ते हैं ॥ और देदवताय सहज्येक्करिक्च पूर्वकेअनेक गुर्मे केयुण्यः मोकरिक नयाबुज्य पादि । वे क रेके /५/ १९५४ - ११५५) तेमानेवृत्तकपुत्रम्, गक्न छलेनवीं मात्राते है ॥ वाकारजैते तेने वैतापुरुप याशात्मिदेवकू सि बीच यानामकरिकेक ्रिक्त्पद्धाद्धे । एक्त्र मामानेक्ष्य क्ष्यांनाक्ष्य क्ष्यांनाक्ष्य क्ष्यांनाक्ष्य क्ष्यांनाक्ष्य क्ष्यां क्ष्यां स्थानिकारिक । । ||यनकरे हें ओर हेदेवतायो ॥ जिसद्रव्यविषे ज्ञानसुखादिकग्रुण समवायसंबंधकारिकरहेंहें ॥ ताद्रव्यकानाम आत्माहे ॥ याप्रकारके नेया| पुराते ताआत्माकाध्यवकरेंद्रे ॥ तभी ताआत्माकेय्यार्थस्वरूपक् अव्हय्कारिकेनिश्चयकरेंद्रे ॥ सोआत्माकाय्यार्थस्वरूप श्रातिने स पिक़ोंकेतकेंह्अंगीकारकारिकै यहपुरुष जभी ताआत्माकेनिश्च पक्रणेषिषेपग्रुत्तहोंपे हैं ॥ तभी ताआत्माविषे ज्ञानक्ष्पताक़ुं तथाआनी जेछोकिकपुरुपहें तथा शास्त्रेतापुरुपहें ॥ तेबुद्विमानपुरुप ताब्ह्यनेतागुरुकेउपदेश्तें विनाहीं आपणीबुद्धिकेबळेते ताआत्मादेवकूं कि क्ष्ये याप्रहारकेसंग्यकूँपाप्तहों है ॥ ऐसेसंग्ययुक्तपुरुषकूं यहआत्मादेव अत्यंतदुरिंग्वेषहे ॥ गंका ॥ हेभगवत् ॥ महान्तुद्धियाले त्मादेवक्तानेगेभी ॥ तौभी बास्तवस्वरूपकरिकै ताआत्माक् जानैगेनहीं ॥ किंतु छोकप्रसिद्धविशेषक्षकरिकै अथवा सामान्यक्ष कारिनेही ताआरमाक्ष्मनिंगे॥ हेदेवतावो ॥ यहआरमादेव सबीविशेषोतेराहित निविशेषक्षहे ॥ यति जोषुरुप तानिविशेषआरमाक्ष तासामान्यभाव रिहितआत्मदिबक् र्ह्पताक् मिद्धकरणेहारे जेश्रुतिअनुक्रकतकेहें तिनतकोंक्रेंदेखिके सोपुरुष आत्मा ज्ञान सुखादिकगुणोंवाङा है अथवा ज्ञानमुखादिस्व ोगेषरूपकारिकमाने ।। सोप्रांतप्रुप ताआत्माकेत्यरूपक्जानतानहीं जैसे सपेमाष्तिरहितरञ्जुक् सर्करूपकरिकेदेखणेहाराष्ट्रक्प पाशिफारीपुरुपोंक्षं ताआत्माकाषयार्थद्वान कदाचित्मीहोवेनहीं ॥ और हेदेवतावो ॥ यहअधिकारीपुरुष जभी ब्रह्मनेतागुरुबे वासतेनहाँजानते ॥ समापान ॥ हेदेवतावो ॥ यहअभिकारोषुरुपता त्रहारैतागुरुकेउपदेश्तें विना केपळआपणीबुद्धिकेपळेते ताआत्मा देगक्लं कदाचित्मीनहाँ मानिसक्ते ॥ षोकदाचित् यहअधिकारीपुरुष यहभैंतागुरुकेउपदेश्तेंषिना कैनऌआपणींड्रोद्धेकेनॐते ताअ ताआत्माकेस्वरूपक्रंजानतानहीं ॥ याँते ब्रह्मरेतागुरुकेडपदेशतेविन ताआत्माकस्बरूपक्रनाणतानहा । और हेदेवतावो ॥ यहआत्मोदेव विशेषरूपकोअपेक्षाकरणेहारे सामान्यरूपेतेभीरहितहे ॥ यति तारज्ञ रेरगरूपक्ष्ताणतानहीं ॥ तैसे निविशेषआत्माक्षं सविशेषरूपक्रिकेब्खणेहारापुरुषमो सोर्आतपुरुपभी नोपुरुष सामान्यरूपकरिकेजानेहै

ब्सूमान्यादेवाप्रकारकासिद्धांतकरेंहै ॥ सोविद्यान्पुरुप ताब्रह्मके आद्वेतीयरूपवास्तवस्वरूपकूँ हीजानेहे ॥ याँते तिसविद्यानुपुरुष्पकूँ सो मन्पागिशेषभार्गेरेक्षित कथनकन्पाहै ॥ तदांश्रति ॥ यस्पापतंतस्यमतं मतंयस्पनेषेद्सः ॥ अविज्ञातंविजानतां विज्ञातमविज्ञानतां॥अय न्मागिषयरै ॥ सोपुरुष तात्रह्मकेअद्वितीयस्वभावतिविषरीत त्रिपुटीरूपभेद्कुदेखेंहै ॥ यति सोभेदद्शीपुरुष तात्रह्मकुं जानतानहीं॥इतर्ने हरिके ॥ मतंयस्यननेद्सः ॥ याश्चतिकेदूसरेपादकाअर्थ निरूपणक≂या ॥ अय ॥ यस्यामतंतस्यमतं॥याश्चतिकेप्रयमपादकाअयंनिरूप णकृरेहें ॥ हेदेवतायो ॥ जोअधि कारीपुरुप ब्रह्मनेतागुरुकेमुखतें वाचिपुटोरूपद्वेततेरहितआद्वितोयब्रह्मकं साक्षात्कारकारिके भेने अद्वितीय गाशुतिकेशुर्यका विस्तारतिवेह्दपणकरे हैं॥हेदेवतावो ॥ जिसपुरुपकेसिद्धांतविषे यहआत्माह्दपत्रह्म माता मान मेय यात्रिपुटीगोचरह्या

नत्।। याश्रुतिकेचतुर्थं पादक्रिके ताब्रह्महानकेप्रमात्वकहितु निरूपणकरेहें ॥ हेदेवतावो ॥ जेअधिकारीपुरुष ताआनंदस्वरूपअद्विती प्रमुत्त्वकाहेतु वर्णनक्रेहि॥हेदेवतायो।जेपुरुप मायाकरिकेमोहितहुए प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादिरूपकरिके ताअद्वितीयबहार्झे नानाविय गैनरी ॥ ऐसे अद्वितिषत्रझनिषे भेदक्षेतिषयकरणेहारा जोतिनभेदमादिषोंकाज्ञानहै ॥ सोज्ञान अप्रमारूपही हे ॥ अघ ॥ निज्ञातमपिषा जोहमने रोपकारकेहेतुकहेंई।तिरोनोहेतु ताश्चतिनेही कथनकरे हैं।।तहां अविज्ञातंविजानतां ॥ याश्चतिकेतीसरेपादकरिके तावहाजानकेअ माने हैं॥ ऐसे पेदद्शीपुरुपों के सीआद्वितीयत्रहा सर्वेदा अज्ञातही रहेहे ॥ काहेते सर्वेदा अभिन्नस्वभाववाट्यासोत्र कदाचितभोभेद्वाटाहो न्केप्रमाणताषिष् भेद्कोआंषेष्यतारूप हेतुक्छा॥सो संभवतानहीं॥समाषान॥हेदेवताषो॥ताब्रह्मानके प्रमाणताषिषे तथा अप्रमाणताषिषे भद्रितीयत्रप्त द्यातहीहोपै हे ॥ शंका ॥ हेभगवच् ॥ आप्नै ताव्रहाज्ञानकेअप्रमाणताविषे भेदकोविषयतारूप हेतुकद्या ॥ और तात्रहाज्ञा

रिक अन्यतानिये. अ पनिकात्पन्यक्ष्यकार्नेतनकरेंदै ॥ ऐतेमद्वात्मापुरुषकु आपणेआत्माकार्पकप ज्ञातदी है ॥ काहेरी भेत्रक्षरूपह याप्र ्रेजना के कुरवानी ने प्रत्येक्षा कारोक्षण वामान्यरणकरकारामात्रोतिक । नाकक्ष्यात्रात्रीत ने किरतास्थापना वामान् |क्षेत्रात्रीतिक के क्षेत्रात्रीतिक कारोक्षण वामान्यरणकरकारामात्रीतिक । नाकक्ष्यात्रात्रीतिक । क्षित्रात्रीतिक

) पनिगुणत्रहाहं ज्ञाता ज्ञान द्वेप इत्यादिरूपकारिकै नानाविष्नहींजाने हैं ॥ तिनअभेददगीविद्यानपुरुष्पोंहं सोअद्वितीयत्रहा सर्वेदा । १ तिज्ञानती है ॥ ऐसेविद्यानपुरुषोंका सीत्रहालाभी प्रमारूपही है ॥ ९ ॥ हेदेबतावो ॥ जोअधिकारीपुरुष भैत्रहारूपहें याप्रकारकेवीयक 🎉

शुद्धपनकारिक त्रहावि। ग्नामकरिकेकपनकरें ।। अय ताआत्मज्ञानकरिके अमृतभावकीप्राप्तिषिषे धुत्तकांवणैनकरें हें ।। हेदेवतावी ।। जेअधिकार्षेष्ठिष्प बह्रा कारकेअभर्जानतेहीं सरेअपि हारीपुर्प ताआनंदर्ग्यङ्पआत्माकूंपातहोंने हैं ॥ तांअभेर्जानतेषिना किसोउपायकारिकेभी ताआत्मादेव |कीमानिहानैनर्हा ॥ केसाहैसोआनंदरन्हप्यात्मा ॥ जन्मेमर्पादिकविकारों तैरहितहे॥यांकार्णतेहीं तीआत्मदिवक्चे वेदवेतापुरुष अधृत गरूपानद्राहर्क यहअपिकारोपुरुष धुनः मरणकूप्रान्नहोंनिन्हों ॥ और हेदैवताषो ॥ यहआपिकारीपुरुष जभी इसआधिकारीशरीरिविषे आष यारूपगीयेह प्रापहोंने हैं ॥ तात्रव्रविद्यारूपवीयैक्रिकेदी तेअधिकारीपुरुष ताओत्मानैदरूपअमृतक्ष्यापदोंने हैं ॥ तामीक्षरूपअमृतभा ोताआनंद्रुप्पहतफ्डोनप्राप्तद्रुप् यह नीयात्मा आनंदकासमुद्ररूपहोषे है।।औरमायातथामापाकेकाथैसबैदुःखरूपफेनबुद्धदादिकोंतैरिहित होंगे है ॥ और याशानमानंद्रूपफ्छतेंपरे कोहभीपदार्थ याजीबोंकेप्रार्थना काविपयनहींहोंने हे॥और याआत्मानंदरूपफळेंतेपरे दसराकोंडे जेहितकाविचारकारिके ब्रह्मचयोदिकसापनोक्किरोदै ॥ तभीयहआषिकारोपुरुप योडेपपरनक्षिकेही आरमानंदरूपमहतफठक्रमासहोपेहै ॥ 

ट्यभ माटोक्तिपेद्देनई। ॥ ऐसआस्परक्षम्थान्दकीप्राप्तिवास्ते याअधिकारीपुरुषोंने अषक्षक्रियन्तकरणा॥हेदेवतावो॥याअथिका

ोग्रशीरक्षाक्षेत्र यहपुरुष जभी परमेत्ररक्षीमायाकारिकमोहितहुआ तथामुढपुरुष्किसिवेतविषयोविषेत्रासिकहुआ ताआनंदरबक्ष 🏒 ।आरमाक्षेनदीनानेदे ॥ तभी यदकामकोपादिकञ्जवारी वाषुक्षको मदान्दानिकरेदै ॥ निसदानिकरिकै यद्पुरुप बारंबार जन्ममरणादिक

युःतोक्षिप्राप्तरोग्रैगोक्षेषेतेकामकोगादिकजुनारी॥मह्तयूर्ते हैं।।तथा विषयरूपभूमिविषेद्रियरूप पाश्कोंकेमछावणेविषेअत्यंतकुज्ञे ्रीतमा नानाप्रकारिकष्पप्रवणकरणेषिपेसमर्थे हैं ॥ तथा अनेकजन्मोंषिषे याषुरुपकापराजयकरिआये हैं।।हेदेवताबो।।ऐसेकामकोथादिकज्

्री गरुरिके गारंगर जन्ममरणादिकद्वःसाह्नातहोते हे ॥ तथा आशारूपीअनेकपार्शोकस्क्रिनांच्याहुआ तथा कोथळोभादिकोक्किश्चा

१ । गारिगों कारिक पराजयक्षेत्राप्तहुआ यहपुरुष निदाकाषात्रहोणेते जीवताहुआही मृतककेसमानहोबेहे ॥ तथा

नानाप्रकारकश्राराक्षेत्रह

) यनिगुणप्रक्षक्रं जाता ज्ञान ब्रेप इत्यादिरूपकारिकै नानामियनहाँजानै हैं ॥ तिनअभेददर्शांविद्यान्पुरुषाँक्षं सोअद्वितीयप्रका सर्वेदा ४ निज्ञातदी है ॥ ऐसेविद्यानुपुरुषोंका सोबक्षज्ञानभी प्रमाङ्गदी है ॥ १ ॥ हेदेततावो ॥ जोअधिकारीपुरुष मैत्रक्षरूपहुं याप्रकारकेबोषक प्रोत्मास्मस्म्पमार्स्नम्मास्त्रनम्करेदै ॥ ऐसेमहात्मापुरुपक्षे आप्योआत्माकास्मकप ज्ञातही है ॥ कहिते भेत्रहरूषक्षे याप्र मात्त्रकाहेतु वर्णनक्रेही।हेदेवतावो।।जेपुरुप मायाकरिकेमोहितहुए प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादिरूपकरिके ताअद्रितीयत्रहार्हे नानाविष वैनर्ही ॥ ऐसेअद्वितीयत्रह्मनिषे भेदक्रंविषयकरणेहारा जोतिनभेद्वादियोंकाज्ञानहै ॥ सोज्ञान अप्रमारूपही है ॥ अव ॥ विज्ञातमिष्णा नता ॥ याश्रुतिकेचतुर्यं पादकरिकै ताब्रह्महानकेप्रमात्वकाहेतु निरूपणकरेंहें ॥ हेदेवतावो ॥ जेअधिकारीपुरुष ताआनंदर्वरूपअद्विती जोहमनें रोपकारकेहेतुकहेंई।तिदोनोंहेतु ताश्चतिनेंदी कथनकरें हैं॥तहां अविज्ञातंत्रिजानतां ॥ याश्चतिकेतोसरेपादकरिके ताब्रह्मज्ञानकेअ गनै हैं।। ऐसेभेददशीपुरुपोंक सोआद्वितीयत्रह्म सर्वेदा अज्ञातहीरहहे ।। काहेते सर्वेदा अभिन्नस्वभाववाठासोत्रह्म कदाचितभोभेदवाठाहो न्केप्रमाण्ताविष् भेद्कीआवेषयताह्प हेतुकह्या॥सो संभवतानहीं॥समाषान॥हेदेवतावो॥ताब्रह्महानके प्रमाणताविषे तथा अपमाणताविषे णकरेहें ॥ हेदेवतायो ॥ जोआधिकारिष्ठप ब्रह्मनेतागुरुकेमुखतें तात्रिपुटीरूपद्वेततेरहितआद्वितायब्रह्मकं साक्षात्कारकारिके मैंने आद्वितीय यसुगान्याहेयाप्रकारकासिङ्गतकरेहै ॥ सोनिद्यान्पुरुप तात्रक्षके आदेतीयरूपवास्तवस्वरूपकूं हीजानेहै ॥ याँते तिसविद्यानुपुरुपकूं सो गन्यविशेषभावतेरहित कथनकऱ्याहै ॥ तदांश्रति ॥ यस्यापतंतस्यमतं मतंयस्यनवेदसः ॥ अविज्ञातंविजानतां विज्ञातमिषेजानतां॥अव नकाविषयहै ॥ सोपुरुष ताब्रक्षकेअद्वितीयस्वभावतिविषरोत त्रिपुटीरूपभेदकूरेलेहै ॥ याँतै सोभेदद्शीपुरुष ताब्रक्षकू जानतानद्वी।इतनै करिके ॥ मतंयस्यनवेद्सः ॥ याश्चतिकेद्रमरेपादकाअर्थ निरूपणकऱ्या ॥ अय ॥ यस्यामतंतस्यमतं॥याश्चतिकेप्रयमपादकाअयनिरूप आद्वेतीयब्रह्म ज्ञातहीहों है ॥ झंका ॥ हेभगवन् ॥ आपर्ने ताब्रह्मज्ञानकेअप्रमाणताविषे भेदकोविषयतारूप हेतुकद्या ॥ और ताबहाज्ञा गाश्चतिकेशर्यका विस्तारतितक्षपणकरे हैं॥ हेदेवतावो ॥ जिसपुरुषकेसिद्धांतविषे यहशात्मारूपत्रह्ममाता मान मेय यात्रिपुटीगोचरह्या

.

्रोजनक जेनकान क्षेत्रीकान करोडिक नामानवित्वकत्वात प्रदेश प्रतिकृति । त्याजनवित्या कार्यकर्ताना प्रदेश नामानवित |(क्षेत्रीमीति गिन्धी | स्रीतिकोमानवृत्वकत्वात प्रदेश प्रदेश प्रदेश में त्याचित करें के बाह्य प्रदेश कार्यक्र

कीमातिहोनेनहीं ॥ कैसाहैसोआनंदर्सकपआत्मा ॥ जन्ममरणादिकविकारों तेरिहितहो।यांकारणतेंहीं तोआत्मोदेवकू वेदवेतांपुरुष अध्वत 🕼 । तामक्तिकपनक्रें । अय ताआत्मज्ञानक्रिक अमृतभावकीपातिषिषे भुक्तिकावणैनक्रे हैं । हेदेवतानी ।। जेअधिकार्रापुरुष अस नगोरिक्सापसेकिसिपझई ॥ तया कृषणतादिकदोषों तैरहितई तेअषिकारोपुरुपंही असेवेतागुरुकेडपदेशते धुद्धपनक्रिके बहावि कारकेअभेद्जानतेहीं सर्जभिकारीपुरुप ताआनंदरवरुपआत्माक्ष्मातहोंवे हैं ॥ ताअभेदंजानतेविमा किसोउपायकरिकेभी ताआत्मादेव गारुपगीपंद्र मातरोने हैं ॥ तात्रम्नविद्यारुपनीपंकिस्ति तेअपिकारीपुरुष ताओत्मानंदरूपंअप्यतंक्रमातरोने हैं ॥ तामीक्षरूपअप्यतभा र्त्यातहार् के यहअभिकारीपुरुष पुनः मरणक्रंप्रातहोनेनहीं ॥ और हेदेवतायो ॥ यहअभिकारीपुरुष जभी इसअधिकारीशरिरिनिषे आष होने हैं ॥ और गात्रात्मानंदरूषफटतें पर कोईभीषदाये याजीवोंकेप्रार्थेना काषिषयनहींहोंपे हैं।और याआत्मानंदरूषफटतेंपरे दुसराकोंई त्राभ गाठी क्रिनिर्देनहीं ॥ ऐते आत्मास्वरूपआनंदकीप्राप्तिवासतै याअधिकारीपुरुपोनें अवश्यक्रियनतकरणा।हेदेवतावो॥याअथिका गरिषि गारंगार जन्ममरणादिकदुःसोक्रिप्रामहोषे है ॥ तथा आहारूपीअनेकपाहों किरिकेबांध्याहुआ तथा कांथळोभादिकोंकवहाहुआ| शारवाक्त्रवीत्रांनेदे ॥ तभी यदकाषकोपादिकत्रवारी वाषुरुंपकी महाच्हानिकरेंद्रे ॥ जिसदानिकरिके यद्पुरुप वारंबार जन्ममरणादिक तमा मानामकारिकस्पादणकरणीपेपेसमर्थे हैं ॥ तया अनेकजन्मींविषे याप्रुक्पकापराजयकारिआये हैं॥हेदेवताने॥ऐसेकामज्ञोयादिकज्ञ गारिगोक्सिक पराजयक्षेपासहुआ यहपुरुप निंदाकाषात्रहोणेते जीवताहुआही मृतककेसमानहोंदेहै ॥ तथा नानाप्रकारकेझारीरोंकेप्रह नेहित्तकानिचारकारिके ब्रह्मचयोदिकसापजींकूकदि ॥ तभीयहआयिकारोपुरुप योडेपंयरनकरिकेही आरमानंदरूपमहतफ्छक्रपापहोंपैहै ॥ गोग्नगिर्फूषाङ्गे यद्युक्प नभी परमेथरकीमायाकृष्किमोदितहुआ तथामूढपुरुषाँकरिकैसेषितविषयोविषेआसकहुआ ताआनंदरुवरूष ृ!तो!समारोगैरो।केतेरेनेकामकोभादिकज्यासी।मङ्गभून हैं।।तथा विष्यरूपभूमिविषेइंद्रियरूप पाश्कोंकेचळावणेविषेअत्यंतकुश्छहें।। भिगशनिर्फ्पमद्दतफङकेप्राप्तदुष् यदत्रीवात्मा आंनंदकासम्बद्दरूपदोषै है।।औरमायातयामायाकेकार्यसर्देदुःखरूपफेनबुद्धरादिकोंतिरिहित

क्षं नेर्गापकारीपुरुप आपणाआत्मारूपकरिकेबानेहैं।तिर्घषिकारीपुरुप तिनपूर्वविद्यानपुरुपोंकीन्याई सर्वछोकोंक्क तथासर्वभोग्यपदार्थोंक् ।∜ गपणाआत्मारूपकरिकेप्राप्तहोंवें हैं ॥ याप्रकारकेफ्डविपे द्यमेंति किचित्मात्रभी संज्ञयनहींकरणा।हेदेवतावो।जिसे मृष्यक्रमेशेपानका |५ गुल्यफ्डतो शुपकीनिद्यतिही है ॥ और पुष्टि तामोजनका नांतरीयकफडहे।तिसे ताबस्ज्ञानका मुख्यफडती अघतभावकीपासिही है ॥ ﴾ ॥ ⊊ ॥ ोअज्ञानीपुरुप काळकमेकेवशतें अनेकप्रकारकेऊंचनीचश्ररीरोषिपे प्राप्तहोवेहैं ॥ तिनअनेकश्ररीरोषिपे नानाप्रकारकेदुःखोँकेअनुभवक ि ताहुआ यहअज्ञानीत्रीत नष्टहुएवैताहोवेहै ॥ योते पैर्यनापुरुपर्ने तिनजन्ममरणादिकदुःखेलिनिद्यतिवासते याअपिकारीश्ररिषिपे 🎋 किंगाहोहकै नेविद्वानपुरुप पुनः जन्ममरणादिकविकारों ते रहितहोतेभये हैं ॥ याँतें आत्महानकर्षिके अमृतभावकोग्राप्तिरूपफक तेनसर्वविद्वानपुरुपंकिअनुभवकरिकेसिद्धहै ॥ हेदेवतावो ॥ सर्वभ्रतप्राणियोविपेरियत जोपरमात्मादेवहै ॥ सोपरमात्मादेव 1है ॥ परंतु देहादिकचपापियोकेमेदते सोपरमात्मादेव नानारूपहोहकैप्रतीतहोवे है॥जैसे वास्तवर्तेएकहुआभीचंद्रमा जळपाजोकेभेदक गद्वितीयब्रह्मक्षं आपणाआत्माह्ममानिकै जीनतअवस्थानिषे अथना मरणअवस्थानिषे अमृतभानक्ष्रप्राप्तहोतेभयेहें ॥ ताअमृतभा वेद्रानपुरुषांकेअनुभवक्रिकेसिद्धरेशकाहे ते पूर्वजेअधिकारीपुरुषयाअधिकारोग्न्रारिषिपिस्यतहोड्के ब्रह्मचर्यादिकसाथनोंक्रकरतेभये हैं॥ ।थापरमपैर्यकरिकेषुक्तहुएहें॥तेअधिकारीपुरुप ब्रह्मवेताग्रुरुकेडपदेशतें आकाशकीन्यांई सर्वबन्यापकरूवयंज्योति आनंदरूचरूप निग्रुण कि गहुतरूपहोड्कैप्रतीतहोभैंहै ॥ तैसे सोएकपरमात्मादेवभी उपायिकेभेदर्ते बहुतरूपहुआ प्रतीतहोंने है ॥ ऐसेसर्वज्ञापकपरमात्मादे

और गुउर्सेकाज्यआदिक तात्रहातनका नांतरीयकफ्टदे ॥इहांमुख्यफटकीप्राप्तिकरणेद्दारेप्रयन्तेंहीं जिसफटकीसिद्धिते है ताका जन्मरे । क्षेत्रक्य । क्षेत्रक्तर तेलिक्ष्य<u>ज्ञादिकदेवता</u> तादृदेक्ष्यलें त्रक्षियाक्ष्यकरिक त्रक्षभावक्रपातदोतेभये ॥

और वाम भयाक्ष्मभावते तेश्रामितामुख्याविकव्यवत सर्वेशक्ष्मितामका

अोर नामद्रारियाक्ष्रभारते तेअमिनायुआदिकदेवता सर्वेटोक्रेक्ष्रिमास्होतेभये ॥ तथा सर्कामाँक्रमाम्होतेभये ॥तथा सर्वेश्रुषों ते जय् 🕼 ै म्यामहोन्यमे ॥ तथा सन्दुर्गो तरहितहोतेभये ॥ इसप्रकार ब्रह्मविद्योकेफ्टक्र्यातहोडके स्वर्गभोगोविपेस्थितहुष्मी तेदेवता सर्वेदा । अनुक्रिनानप्रायनहतिभये ॥ होहाप्य ॥ हरामकार आत्मसाक्षात्कारकेमभावते त्रहारूपताकुष्यासहुष्ये तेहंद्रादिकदेवताहें ॥ तिनदेवता ब्ह्यामगेपताहीं नावेखर श्यहंप्रासहोतेभये ॥ जेसे अमिकीसमीपतातें पतंग नाहाहंभासहोये हें तैसे निनत्रक्षवेतादेवताबोकीसमीपता। केमहाममानम् गैनेनमा निनअसुर्रोहेन्यकरतेभये ॥ इतिष्य ॥ जैसे सोलोहकार्षिड जोतृणींछ्दाहकरेहै ॥ सोअमिकेसामध्येतेहींदा ीं नेअपुर अपक्रातदोतेभये॥ हेशित्य ॥ जैसे अप्रिक्षितमङ्गा छोड्कापिंड ग्रुष्कमादेत्पाँक दिहक्रेंहैं ॥ तैसे बहारूपअपिकार क शोगंकी गाई गिषमगदोषकीयाप्तिकोंगो ॥ समापान ॥ देशिष्य ॥ जेसे सर्वेषकाशमानहुआभी यहसूर्यभगवान् अत्यन्तनिर्मेछसूर्ये | े पागरों रेगागाराजों गरेवनाशिगवेवनाटेरोनभषें ।। और हेसिष्य । जेसे याङीकविषे प्रताङिगोंक्रनस्करावणेहारा स्रज्यारपुरुष १ पंगरिक काष्रगेष्रग्रियोग्नटायमानकरताहुआ तिनपुराङिगोंतिषे किसीपुराङिगोंक्री जयकीमातिकरेंहैं।और किसीपुराङिगोंक्ष इक्षं ॥ स्मामन मार्गहकेषिडमिषे बृहकरणेकासामध्ये हेनर्हा ॥ तैसे तेइंड्राष्ट्रिकदेवता जो तिनअसुरोक्नुबृहकरतेमये ॥ सोन्नहारू पशीगक्रामध्यनेंदीं ॥ दादकरतेभये ॥ स्वभावते तिनदेवतावोषिषे असुरोकेदादकरणेकासामध्ये थानहीं ॥ हेशिष्य ॥ तेसे साम्रुद्रिक | शामिंगिंकपनक्रें अष्टउशज्हें ॥ तिनशेष्टङश्जोंकेबङतेंहीं याजीबोंक पनादिकपदायोंकीप्राप्तिहोंपे हें तिनधनादिकपदायोंकीप्राप्ति | निरं आग्नैप्ररत्मा'प्नाकाशमिमानकरणा ट्यपंदी हे ॥ तेसे तात्रहोकेचठतेंहीं तिनदेवताषोंकाषिजपहोताभया ॥ शंका ॥ हेभगवच् ॥ | नं ारगांभर मंत्रप्रदी आपंगरटते देगतार्गोकेनयकाकारणहोबेगा ॥ तथा असुरोकेपरानयकाकारणहोषेगा ॥ तो ताब्रहाषिपे अस्मदादि | ्कीनमीनोंपे क्षिपकारिक्वमातद्व्यातदोषे दें ॥ तेसे सर्वबत्यावकड्याभी सोबझ सत्युणप्रथानदेवतावोंतिषे विशेषकरिकेसंबंधक्ते रात्रमक्षित्रासिक्षे हे ॥ नेसे यामगर्द्धनीट्येटाकरणेतिषेष्रमुत्दुआजो परमात्मादेवरूपसूत्रधारहे ॥तिसपरमात्मादेवते यादेवताअसुररूप|

गनकरे हैं।। और कितनैकपदार्थोंकिपे सोबाङक ताअभिमानकूंनहींकरेहैं ।। तैसे सोपरमात्मादेवभी तिनदेवताबोंकिपेही सोअभिमान| एभया ॥ यातें ताबाङककीन्पाई ताईश्वर्षिप् विप्मतादोपकीप्रापिहोंवैन्हीं ॥ हेशिष्य ॥ ऐरोबस्कीविश्वतिरूपम्हिमाक्रिके तेइंद्रा/ रेगा गुद्धिमे तिनगळगनगमुगुर्के निर्मये ॥ हेशिष्य ॥ इत्त्रम्गर तेत्रहानेतादेगामी कितीकाळपहके परमेश्वरकीमायाक्ति हेनहोतिभये ॥ तथा विषयभोगोनिपेगात्तकहोतेभये ॥ ताक्रिके तेइंद्रादिकदेवता ताब्हाकेप्रभावतेंहीं हमारा असुरोतेंजयहुआहे ॥

36 o 36

रकानिश्वयक्रतोभये ॥ हेशिष्य ॥ जैसे याडोकविषे महायदुःखङ्ग्रामहुए कोहेमनुष्य देवतासुनियोकेअनुमहते तादुःखतेनिधृतहो 🛚 रिके वामहाकेउपकारकाविस्मरणकरतेभये ॥ किंतु उकटा तेइंद्रअभिवायुमादिकदेवता हमारा आपणेवळकेप्रभावतेलयुहुआहे

अनेकवार देत्योंकरिकेपराजयक्रुंपासहुएथे ॥ तिसतेअनंतर तात्रहाकेअनुमहक्रिके तेद्वता तिनअमुरोक्ष्यीततेभये ॥ तिसतेअ|/ ग्रिणकारिकेयुक्तहुष् तेदेवतावाआपणेनयकेकारण्हपंत्रहाके विस्तरणंकारोमयो।कित्रुआपणेवञ्चप्रभावते हिन्

गमगं हैं ऐसेमरेअसुरोपिषे एकअसुरकेसायभी इमदेवताबोतिषिनादूसराकोईपुरुष युद्धकरणेविषे समर्थनहीं है ॥ ऐसेअसुरोक्ड हमदेवता गांगिं तथा गुद्रमिषे अरपंतकुश्र हे ॥ तथा अरपंत प्राज्ञमवा हे हैं ॥ तथा अधिक वली पैवा हे हैं ॥ तथा यात्रि किमिन मरणी पेष गभग॥गिसअभिमानकािके यहमीय सर्दा विनाश्ऋंपातहोि है॥अव तिनदेयतावोकेअभिमानकानिरूपणकरे हैं॥हमदेवताहीमनकािन महरूप्रामगाउँ ॥ तथा हमदेनताही शेंद्रियोकानिमहरूपरमग्छे हे ॥ तथा हमदेनताही महान्कुरुतेंउरप्बहुएहें ॥ तथा हमदेनताही द्मदेगतागोंकेमटकेआंगे इनअसुरोंकेमटकी क्यागिणतीहै ॥ किंतु इम्सिक्छकेआंगे इनअसुरोंकाम्छ अत्यंततुच्छहै ॥ कैसंहेतेअसुर ॥ नुमाम्याछिं ।।तथा हमदेवताही नानाप्रकारकेभोग्यपदाषाँवाछे हैं ॥ तथा हमदेवताही आपणीशिक्तिकरिके तीनछोकोंकाषाछकरेंहीं।ऐसे शंतरकेषांतसमान काट्यगंबाटेई ॥ तथा काट अंतक यम यातीचोंकेसमान हैं ॥ इहांदिनमासारिकसमयकाअभिमानी जोदेवताहै गारिके महाय्उनिरांनींहमी जुर्कहरिदेगोंहूं ॥ केसाहैयहहमारावज्र ॥ एकज्ञतम्थिहें जिसबिपे ॥ तथा एकज्ञततीक्षणधाराहें जिस गुर्रह्पयोवनक्रिकेनुक्तई ॥ तथा इमदेवताही विद्याविनयक्रिकेनुक्हें॥तथा हमदेवताही महास्कीतिवाङेहें ॥ तथा हमदेवताही महा ताकानाम काउदै ॥ और जगत्केसंहारकरणेहारेमुकानाम अंतकहे ॥ और धमेराजाकानाम यमहे ॥ पुनःकैसेंहेतेअसुर ॥ अन्यंतमा शापकारकेप्रमार्गे वीतनेभये हैं ॥ यति इमारेसमान दूसराकीनेहै ॥ इतनेंकरिके सर्वेदवताबोंकासाधारणअभिमान निरूपणकन्या ॥ शत्र देगरावद्रका पिरोपकरिकेशभिमान निरूपणकरे हैं वबहेंदरनावेपेजिसके ऐसाजों में इंद्रहूं ॥ सो में इंद्र आपणेवलते यावज

गारीगरूपगोभूगसगैरमस्रो। सासर्जगत्कू में अप्रिदेयस दुङकीन्याई शीप्रहीभस्मकरिदेवो।।याते हमारेसमान दूसर्जकोइंबठवाच्हेनहीं||४ शीगगानकापिरूपणकेर्षे ॥ मैंगायुरेगता यासर्वेगतक् आपणीकुक्षिमिपाइके तण्तुलकीन्याई यात्रहांडगोलकेरें बाह्यदेशचिपे छेजा। पर्गेतमगैर्षे ॥ पार्ते मैंगायुरेगताकेसमान दूसराकोइंग्ड्याव्हेनहीं ॥ अत्र अमिदेग्वाकेअभिमानकावर्णनकरे हें ॥ ग्रुष्कआद्रेह्प जित 🎖 गिगे॥ तथा जीरम चुरायाहुआ कराजित्भी निष्फटहोतानहीं ॥ ऐसेव्जवाङामें इंद्र सर्वेते अधिकवरुवान्हूं॥ अव वाषुदेवताके

पुराछियोतिपे कि निक्तीपुराछियोकाजयतो अवस्यकस्किकरणाहै ॥याँते अशोकवनिकान्यायकस्कि सोपरमात्मादेव तिनदेवतावोंका। दिक्देवता युद्धविपे तिनब्छवानअसुर्क्षेजीततेभये ॥ हेशिष्य ॥ इस्प्रकार तेब्बनेतादेवताभी किसीकाछपाइकै परमेश्वरकीमायाकरि हीजपकरताभया ॥याते ताईश्वरिषेपे पक्षपातदोपकीप्राप्तिहोषैनहीं ॥ अशोकवनिकान्यायका यहअर्थ है ॥ जैसे रावणनैसीताक्री गलक ताकीडाकेसापनरूपदार्थीनिप कितनेंकपदार्थीनिपेतौ इनपदार्थीकीडत्कृष्टताकेद्वुष हमारीहीडत्कृष्टताहोने हे याप्रकारकाओ भिमानकरे हैं॥ और कितनैंकपदायौंबिपे सोबाङक ताअमिमानकूनहींकरेंहैं ॥ तैसे सोपरमात्मादेवभी तिनदेवतावोंबिपेही सोअभिमान किसीस्थानविषेअवक्ष्यराखणाथा ॥ देवयोगते सोरावण तासीताक् अशोकवनविषेहीराखताभया ॥ और हेशिष्य॥जैसे कोडाकरताहुआ करताभया ॥ यातें ताबाङककीन्याई ताईश्वरिषे षिपमतादोपकीप्राप्तिहोंपैनहीं ॥ हेशिष्य ॥ ऐसेत्रझकीविभूतिरूपमहिमाकरिकै तेइंद्रा|

र्रमोहितहोतेभये ॥ तथा विषयभोगोविषेआसक्तहोतेभये ॥ ताक्रिके तेइंद्रादिकदेवता तात्रह्मकेप्रभावतेहीं इमारा असुरोतेंजयहुआहे ॥| पापकारके ताब्रकेउपकारकाक्तिमरणकरतेभये॥ किंतु उठटा तेइंद्रअप्रिवायुआदिकदेवता हमारा आपणेवङकेप्रभावतेंजयहुआंहै

पाप्रकारकानिश्चयकरतेभये ॥ हेक्षिर्य ॥ जैसे याङोकविषे महाचुङ्खकंप्राष्ठुष कोईमनुष्य देवतासुनियोंकेअनुश्वर्ते तादुःखतैनिवृत्तहो। इकैभी पुनः पनादिकोंकेमदकरिकेद्वितहुष् तेमनुष्य तिनदेवतासुनिआदिकोंका विरमरणकरिदेवे हैं ॥ तैसे यहदेवताभी ताब्रझकेअनु

पहतेषुषं अनेकवार दैत्योकिष्किपराजयकुपापहुष्ये ॥ तिसतेअनंतर तात्रव्यकेअनुष्यहक्षिकै तेदेवता तिनअसुरोक्चनीततेभये ॥ तिसतेअ

नंतर रजीगुणकरिकेयुकहुए तेदेवताताआपेणजयकेकारणहर्षत्रहां विस्मरणकरित्मयो।किंतुआपणंबंठकेप्भाषतिहीं तिनअसुरोतिजयकुँ ४ मानतेभये ।हिकिष्याजिसे याठोकविषे छठयुक्तनुवाविषेतत्पर जेकिहैवेचक्युक्षयेहैं ।। तर्वजकपुर्वप आपणेङोपर्वपंतरिकरणहरिप्हरिपका 🆠 ॥ ७

१ मी तिस्मरणकरिंदेवैद्वीतिसतापरज्ञकेअनुप्रदेते कृतायैभावक्ष्यप्रहुषु यहदेत्रीदिकदेवंतिभीतांउपकारकारकारकारकारका १ गणगाणकारणते तेरगता कृतप्रकरकेसमानतर्क्यासदीतेअयोक्षित्रप्यातिनदंदादिकदेवंतिकंद्रभावकारकार्याते सदस्क्षिममानक

(३) प्रामुगागिस्क मिमानकरिके यहभीय सर्वेद मिनाराक्ष्मातहोते हैं।।अप तिसंदेवताम्किनमिनानकाणिकपणकरे हैं धमदेवतादी जकति १ १ ६ १ छे तत्वह १ ।। तथा हम पतादी

॥गेंक्रेनटकेआमे इनअसुरोंकेनटकी क्यागिणतीहे ॥ किंतु इमरिनटकेआमे इनअसुरोंकान्नङ अत्यंततुच्छहे ॥कैसेंहेंतेअसुर ॥ 🍕 गाभया॥प्रिसम्मिमानकरिके यहनीय सर्दा विनाश्क्यातहोते हैं॥अंग तिनदेवतावोकेअभिमानकानिरूपणकरे हैं।।हमदेवताहीमनकानि महरूपश्मयाटेहे ॥ तथा हमदेपताही इंद्रियोकानियहरूपदम्बाठे हे ॥ तथा हमदेयताही महात्कुळतेउत्पन्नहुएहें ॥ तथा हमदेवताही गुर्फ्एपौरनक्रिकेनुक्र ॥ तथा हमदेगताही विद्याविनयक्रिकेयुक्तहें॥तथा हमदेवताही महान्कीतिवाछेहें ॥ तथा हमदेवताही महा नुमायबार्टहातिया हमदेवताही मानाप्रकारकेभोग्यपदायाँबाठे हैं ॥ तथा हमदेवताही आपणीशक्तिकरिकै तीनछोकोंकापाठकरेंईं॥ऐसे

आपनेतटकेप्रमार्गे जीततेमये हें ॥ यति इमरिसमान दूसराकोने है ॥ इतर्नेकरिके सर्वेवतावाकासाथारणअभिमान निरूपणक-या ॥ अत्र देगराबहरूका पित्रेपकरिकेशिममान निरूपणकरे हैं वजहेंहस्तावेपीजसके ऐसाजो में इंद्रहें ॥ सो में इंद्र आपणेबळते यांच्च **॥वैजगत्**रो॥ तासवेजगत्के में अग्निदेवता त्रुङकीन्याई क्षात्रहीभस्मकरिदेवों।ायातें हमारेसमान दूसराकोंईबङबान्हेनहीं शंतरकेप्तसमान काटेक्यणेवाटेंई ॥ तथा काट अंतक यम यातीनोंकेसमान हैं ॥ इहांदिनमासादिकसमयकाअभिमानी जोदेवताहै ताकानाम काटके ॥ और जगतकेसंदारकरणेदरिक्युकानाम अंतकहे ॥ और धर्मराजाकानाम यमहे ॥ प्रनःकेसेंदेतेअधुर ॥ अत्येतमा पाग़ीं तभा गुद्धिपे अस्पंतकुश्चई ॥ तथा अस्पंत पराक्षमवाछे हैं ॥ तथा अधिकवङ्गीपैवाछेहैं ॥ तथा यात्रिङोक्किमसनकर्णियिषे गमगं इं ऐतेतर्वेअसुरोतिषे एकअसुरकेसायभी इमदेवताबीतेविनादूसराकोईपुरुष अद्धकरणेविषे समर्थनहीं है ॥ ऐसेअसुरोंकू इमदेवता । केसाहेयहहमारावज्र ॥ एकज्ञतप्रथिहें जिसविपे ॥ तथा एकज्ञततीक्षणधाराहें जिस गितमर्था ॥ यात मैगायुदेनताकेसमान दूसराकोईब्छबान्हेनहीं ॥ अय अयिदेवताकेअभिमानकावणनकरे हैं ॥ ज्ञष्कआदेह्प जित ोि ॥ तथा जोग्य चटापाहुआ कदाचित्मी निष्फछहोतानहीं ॥ ऐसेन्थ्रवाटामें इंद्र सर्वे हें अधिकचल्वान्हुं ॥ अय वाषुदेवताके ।भिगानकानिरूपुणकृर्दे ॥ मैंग्युदेनता यासर्गगृत्कं आपुणोक्कृक्षिषिपाङ्के तृणतूलकीन्याई यात्रहांडगोलकर्ते बाह्यदेश्विपे हे तिक महास्डैनेपवंतींकृभी जूर्णकरिदेवोंहुं ॥

% अ ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रक , इसरेवरुणादिकदेवताभी आष्णेआष्णेवळ्छ्प्रकटक्रिकै महाच्यवैक्र्याप्तहोतेभये ॥ कैसाहै सोतिनोंकागर्व ॥ रनोगुणकारिकै जिसगर्कनेउत्पारीहै ॥ तथा पापकेप्रतिकाकारणहे ॥ तथा पराक्रमकानाशकरणेहाराहे ॥ तथा कीर्तिकानाशकरणेहारा है ऐसेअनिष्टकीप्राप्तिकरणेहारे देवतावेंकिगर्यहंदेखिके सोपस्त्रह्म पिताकीन्याई तिनदेवतावोंकेहितकीइच्छा करताहुआ याप्रकारकार्चित नकरतामया ॥ यहइंद्रादिकदेवता मैपरब्रह्मकेअनुयहतेही सर्कक्षणोंकिष्केषुमद्भुष्हें ॥ तथा हमारे अनुयहतेहीं इनदेवतार्वोका जयहो

रक्षंगातहों है ॥ किंगा जोपुरुप किसीपुरुपकेक ज्येहुएअरुपउपकारक्षंभीनहींमानता ॥ सोपुरुप कृतप्रकृत्याजाने हैं ॥ सोकृतप्रपुरुप क्षेपुरुप जोकदाचित् मोहकेवशर्ते ताउपकारकर्ताषुरुपका विस्मरणकरे हैं ॥ सोकृतप्रपुरुप शतअयुतजन्मपर्यंत महानुद्धःखोंक्रेप्रपिहों है ॥ किंग् ॥ जोमूढपुरुप आपणेउपकारकर्ताष्ठुरुपक् मानतानहीं ॥ सोमूढपुरुप ताकृतप्रतादीपर्ते कोटिकरुपर्यंत विद्याषिपकृपिहारी ताभग्हे॥और इसक्तंगनकाछविषेभी यहदेवताहमरिअबुयहतेंहीं महान्पराकमवाछेंहैं॥ऐसेयहदेवता भेंपरव्रसकीमायाकरिकेमोहितहुए फ़तप्रफ़पोंकीन्याई उपकारकरणेहोरेमेपत्रब्हाकुंही विस्मरणकरतेभये हैं ॥ याँतें यहदेवताअत्यंतमूढवाङकहें ॥ अच ताक़तप्रतादोपकी निश्तिवासतै प्रथम ताक्कतप्रतादोपका अनर्थरूपफङ वर्णनकरे हैं ॥ याङोकविषे जोपुरुप जिसपुरुषकेअनुप्रहर्ते उत्क्रष्टताक्र्पासहोवे हैं॥

पाछोकषिपे त्रह्नहत्त्याकरेतेंभी अधिकपापीहै ॥काहेंतें ताब्रह्महत्त्याकेनियुत्तकरणेवासतै मनुआदिकवेदवेतापुरुपोंनें प्रायिशित्तकाविधानक

मतादोपकीनिग्रतिकरणेहारा कोईप्रायिस्तिहैनई। । और ब्रह्नहत्याकीनिग्रतिकरणेवासतैतो मनुआदिकोने प्रायिश्वत्तकाविषानकऱ्याहे॥

ऱ्याहै ॥ और याक्रतमतादोषकीनिद्यतिवासतै तिनमनुआदिकों नें कोईपायिश्वतकाविधानकऱ्यानहीं ॥ योतें यहजान्याजांवे हे ॥ ताक्रुत

यातें परकृतप्रतादोप तात्रह्महन्यातेभी अधिकदुःखकीप्राप्तिकरणेहाराहै ॥ किंवा ॥ योदेवताओंबिपे केवळ एककृतप्रतादोपनहीं है ॥ किंठ आएणी स्तुतिकिष्कि तथाहुमरेप्राणियोंकीनिदाकिषेकै इनदेवताओंबिपे आत्मयातीपणा तथाविश्वपातीपणा यहदोनोंदोपभी स्प्पान्दे ॥ कारेते याटोफ्लिपे बोभेन्दर्शोफ्फ गर्वकित्कियुक्तहुआ आएणेकमकी मनकिष्किभिस्तुतिकरेहे ॥ तथा दूसरेपुक ्री | क्रिकामेनीनिदार देग सोगानिकोत्रका वानेव्दाहर्क आवणेक त्यावरक्ष वनमान्देव ॥ कारत थाळनेवात्रकां में श्रेवदाहरूराक १३७०

|आग्णीस्तुतिकरणेनिपे आत्महत्याकीप्राप्तिकथनकरो हे ॥ तथा परकीनिदानिपे परहत्याकीप्राप्तिकथनकरीहे ॥ किना ॥ जोपुरुप आ 🧇 |गॅांकेकमैकीमिदाकरेहे॥ सोआविकीपुरुप तामेदद्दष्टिक्तिके आपणेकुं तथाप्रकुं हननकरेहे ॥ कहिते कास्रवेतापुरुषां ने भेदद्दष्पिषुक शीयाँ साआरमदत्यामी ताक्कतप्रताकेसमानही है।। किंवा यहदेवता सवैदा आपणीतौस्तुतिकरते हैं।। तथा आपणेतैभिन्नसबैछोकोंकी शित्राकरते हैं ॥ याते इनदेवताबोंके दिनदिनिषेपे आत्मदत्याकीपातिहोंने हैं ॥ तथा सर्विक्केहत्याकीपातिहोंने हैं ॥ बांका ॥ शिदेमगत्त्र ॥ ऐतेआरमदत्यादिकअनर्थरूपकर्माविषे यहजोव किसवासतै प्रहृत्होंने हैं ॥ समापान ॥ मैपरमात्मादेवकीमायाक्रिकिमो 8 [पर्णारतुतिकस्कि आत्माकाद्दननकरे हे ॥ सोषुरुप याठोकविषे अत्यंतपापात्माजानणा ॥ और जैसे कृतमतादोषकेनिवृत्तकरणेवासते । तैसे ताआत्महत्याकेनिष्टसकरणेवासतैभी शास्त्रविषे कोईप्रायिश्वत कथनकऱ्यानहीं ॥ 🎖 | दिनदुर तथाकाञगस्केरम्सक्यातहुर यहअज्ञानीजोन आपणेअरूपकार्यक्रीसिद्धिवासतेभी ताआस्महत्याक् तथाक्रतम्नाक् तथावि गितरपाकू करे हैं ॥ याकेनिपे कोईआअप्कल्तानहीं है ॥ किंवा ॥ कृत्रप्ताहिकपापकमानिषे भीतिवाछे नेयहदेवताहै ।तिदेवता यद्यपि /|| गर्गातिनगई देडकरणेगोग्यह ॥ तथापि इनदेवताबोंक असुरोकीन्याई दंडदेणा हमारेकंजिनत्हीं है ॥ काहते याठोकविषे जिसपुक :शिमिकार दंडदेनेमोग्यहानेमे ॥ किंतु पहुदेवता दंडदेनेमोग्यनहीं हैं ॥ किंगा ॥ पापकमेंकेआचरणकरणेहारेप्ररुपिकेमति दंडकरणेनासते यह पुरुप शाप पाप आचरणवाळानहींहोंने ॥ किंतु निस्तुवायकारिक आपणेकूपापकीमाप्तिनहींहोने ॥ ऐसेउपायकारिक यहपुरुप तिनपाषा | त्पापुरुपोक्रीशताकरे ॥ काहेते बोपुरुप पापकमक्तिकारणकोइच्छाकरे हे ॥ सोपुरुपतो आपही तापापकमकारिकेदनमङ्गाहे ॥ ऐसपाषा |४||पनं आपणेहस्तोकृरिक गिपकायुक्षभीट्यायहि ॥ तथा अत्यंतप्यसते ताबिपकेयुक्षकापाठनकन्यहि ॥ तिसपुरुपक् आपणेहस्तोकृरिक ,षोपिपकायुसभी छेद्नकरणेपोग्यनहीं है ॥ जभीषाङ्मकऱ्याहुआ विपकायुसभी छेद्नकरणेयोग्यनहींभया ॥ तभी यहश्रेघदेनता किस मापुरमः गोकोईतापुरनभागवाङापुरम् किसीक्एकमंकरिकेशिक्षाकरे है ॥ तिससाधपुरमक् दीपकारकेदोपकीप्राप्तिहोने है ॥ denne de la monte el française el el filma parte im |||शास्रविषे कोईमायिसत नहींक्यनक्त्या ॥

TANK METERNANIAN

भावकापरित्याणहोंवे है ॥ और दूसरा पिष्टपेषणकीन्याई मरेहुएकापुनःमारणारूपदोप प्राप्तहोंवे हे ॥ किंना ॥ यह||४| अ॰ वकेपुजहें ॥ तिनदेवताबोंके मेंने भठीप्रकारसैपाठनकऱ्याहे ॥तथा इनदेवताबोंके मेंने असुरों ते जयकीप्राप्तिकरी||४|| शास्त्र ॥ तागीताशास्त्रक्षं सोअञ्जेन किसीकारुपाइकै भोगोंकीआसिकिस्कि विस्परणकरताभया ॥ ताअन्जुनकेविस्प्ततिक् सोकुष्णभ है ।ऐसेदेवतावोंकाहननकरणा विछाडीकेकमैकीन्याई पापरूपही है ।। याते आत्महत्या कृतप्रता विश्वहत्या यातीनदोपोंकीप्राप्तिकरणे हारा जोइनदेवतावोंकागवे है ॥ तागवेदोपक् मैंपरमात्मादेव किसीअन्यउपायकिभिकैनिवृत्तकरों ॥ जिसगवेकीनिवृत्तिकरिके इनदेवतावों। क़ाकर्गणहोंने ॥ याप्रकारकाविचार मोप्रमात्मादेव करताभया ॥ हेशिष्य ॥ जैसे अर्जुनकेप्रति कुष्णभगवान्ने उपदेशक-याजोगीता गवाच् पुनःअनुगीताकेडपदेशकरिकै निवृत्तकरताभया ॥ तैसे सोपरमात्मादेवभी तिनदेवताबोंकुं प्रनःआपणेस्वरूपकीस्मृतिकरावणवा सतै तथातिनोंकेशभिमानकीनिद्यतिकरणेगासतै सोपूर्वेडकाविचारकरिके एकअद्भुतयक्षकास्वरूपपारणकरिके तिनदेवतावोंकेनेत्राकावि सर्देद्वता मेंप्रम

नरीपातहोतेमये ॥ हेशिष्याऐतेअद्वतयक्षक्रदेखिकै विरमयक्ष्यातहुआहै मनजितोंका तथाउरफ्छहुएहैंनेयकमङकिन्हों के तथारोमांचल 🔛 देहुएते किन्द्रिक ऐसेतेदेवता यहकीनहै यहकीनहै याप्रकारकाषचनहीवार्षवारकहतेभये ॥ हेशिष्य ॥ जरापुज अंडज स्वेदज बहिज

किति तथा छलने बोक अन्यथाभाव छेदेखिक तिनपुरुपोकेमन केयुतांत छुलाने हैं।।ऐसेबुद्धिमानदेवताभी तायक्षकेरवरूप छेदेखिके निश्चय छे [४]

' ग्यामिकारकेश्वरितिकवाणकारितेत्रक भाग्य । विश्वविद्याक प्राप्त । विश्वविद्याक प्रमान प्रवित्वराज्ञ ===

नेबुद्धिमाय्रेनता अन्यपुरुपांके आकारक्रेरेखिके तथाअवयवांकीक्रियाक्ष्रेरेखिके तथागतिक्षेरेखिके तथानेष्टाक्रेरेखिके तथाग्रन्दक्ष्यवण

अद्भुतरूप्वाऌयक्षक्रेदेखिकै तेसवेसभावासदिवता आश्चर्कप्राप्तदीतेभये॥तथा यदकौनदै२याप्रकारकेवचन परस्परकहतेभये॥हेशिष्या।

माञावांक्रेथारणकरणेहाराहे तथा सवैवस्नादिकोंक्र्यारणकरणेहाराहे ॥ तथा स्नी पुरुष नपुंसक यातीनोंचिहोंक्र्यारणकरणेहाराहे ॥ ऐसे|

खढ़ें तिनसबेषुलॉकरिकेयुक्तहे ॥ तथा जिसयशाविप सर्वभूतभौतिकपदार्थ विद्यमानहें ॥ तथा सर्वआयुर्वोक्कपावारणकरणेहाराहे ॥ तथा सर्व

पप्रोताभया ।कैसाहैसोयक्ष ॥ असंख्यातहैंमस्तकजिसके ॥ तथा असंख्यातहैनेत्रादिकइंद्रियजिसके ॥ तथा सर्वजातिषालेजीव्किजेसु

प्रापुरमग्रणश्लापिके साशमिक्पति यापकारकायन्त कहताभया॥हेअप्रिदेवता तुरहारिविपे जोइतनासाम्थ्ये हे ॥तो याशुष्कहणके तुं पापनारकापचन कदनाभया ॥ देयक्ष ॥ यहनितनाकीमुर्तिमानविश्वद्वे ॥ तासबैविश्वक्कं मेंअग्निदेवता एकक्षणविपेदाहकरिदेवों ॥ इतना 🏅 भरगकर ॥ यापकारके नापक्षकेत्यनमकूथ्यणकारिके सोअग्निदेयता आपणेसबैंसेगकरिके तथासबैघयरनकरिकेतातृणकेदम्यकरणेकाउद्यम

नायशंक्र्यांने ॥ कदनाभया ॥ इहां ॥ जातंयेदोष्पंचरमात्सजातवेदा ॥ याप्रकारकोष्युत्पत्तिकरिकेतो सोजातवेदाशब्द घनकेदाताकावा 💰 गिरममिरियान्ति च्युःपरमोदेनता ॥ अयेयक् ॥अमिदेवता सबेदेवतागोतिकनिछहै ॥ और विच्णुदेवता सबेदेवताबों तेंश्रेछहै ॥ १ ॥ ै, गुछनाभया ॥ तायशकेनचनक्ष्य्ययणकारिके सीअप्रिदेवता निःशंकहोइके मेंजातवेदानामकारिकेप्रसिद्ध अप्रिदेवताहुं याप्रकारकावचन गागागेगागामाशर्थिने तापशकेप्रतिकद्या ॥ तभी सोषक्ष ताआप्रिकेपाति याप्रकारकाषचन कहताभया ॥ हेजातषेदानामआप्र तुन्हारे भिगंक्तिमाग्जै ॥ देशिष्य ॥ इसप्रकारकायचन तभी तायक्षेत्रे अप्रिद्वताकेप्रतिकह्या ॥ तभी सोअप्रिद्वता तायक्षकेप्रति गुरु । नेताहेतोअपिदेगता ॥ तथा सर्देगतायोतिक निष्ठ ।। सर्देवताषों तेप्थमपूज्यहे ॥ तथा सर्वेतेनोंकाससुदायरूपहे ॥ तहाँअति ॥ प्णाशिष्रेतता तिनसर्वेततार्वाकेशाहाक्ष्मानिके निःश्काइके तापशकेसमीपजाताभया ॥ ताअप्रिदेवतार्ते सोयक्ष दुर्कोनहे यापकार **भक्ते ॥ और नामेनाते**शियते समातवेदा ॥ याप्रकारकोष्युत्पत्तिकारिके सोजातवेदाहाब्द ब्यापककावाचकहे ॥ इसप्रकारकावचन

आपणामभागिनद्रांक्र एसनेदेयता तायक्षकेसमीपजाणेनिपे समयनहीं होतेभये ॥ तिसतें अनंतर तेईदादिकसर्वेद्वता अग्निदेयताक्ष्याज्ञाक

र्नेभपे ॥ देशप्रिर्मा दूं यायशकेसमीपनाइके यहनिश्यकरा|जोयहयक्ष कीनहे ॥ हमदेवतावोंकेअनुकुछहे ॥ अथवा हमदेवतावोंकेप्रति

/ गागामिमारकेम्रासिक्टअयकरिकेयुक्त नोषश्हे ॥ निमयश्रेक्ट्गरूपकू पूर्वकिसीनेभी अनुभवक-मानहीं ॥ ऐसेअपूर्वयक्षकेदर्शनतीति 💃 नदेनतार्गातीममानिमे महाद्शीमहोनाभया॥हेशिष्य ऐतेपक्षकेर्गक्ष्येतिके भयकरिकेपुक्छुआहे हृद्यनिन्होंका तथाविस्मरणहुआहे

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

भया ॥ तासभातिषेआइके सोदेवराजदेर तिनसर्वेदेवतायोंके प्रति सोयज्ञज्मादेवीकादृतांत कथनकरताभया ॥ ताबृतांतक्थवणकरिके| प्तत्रप्रहंहीं यासरेनगत्कावपादानकारण तथा निरित्तकारणजानतेभये॥हेशिष्या।जोपरत्रह्नदूसरेदेवताबोंक् तथामनुष्यादिकोंक् अत्यंत तगात्राप्रापुर्गता दूसरेसर्न्ततावाते अधिकई ॥ और इंद्र अप्रि बाषु यातीनोविपेभी सोइंद्रदेवता अधिकहै ॥ काहेर्ते सोदेवराजइंद्र होरे हैं ॥ ऐतेहेग्ताभी किसीकाङपाइके परमेश्वरकीमायाकृष्कि तथारजोग्रुणकृष्कि मीहकूंप्राप्तहोतेभये ॥ ऐसेदेयताबोंकेप्रति साबकृषि याह्पउमादेवीमुन्नविद्याकाउपदेशकरिके प्रनःपूर्वकीन्याई साव्यानकरतीभई॥हेशिष्य॥तात्रस्तविद्याकेअनुप्रहकरिके तेइंद्रादिकदेवता ता क्षेतीभई ॥ तिसर्तेअनंतर सोदेनरानक्ष्ट्र ताआकाश्चिषेअंतपाँनहुष् महादेवभयानीक्ष्रं नमस्कारकरिके देवतावॉकीसभाविषेआवता तेअप्रिनागुआदिकसनंदेवता तिनगर्गादिकदोपों ते रहितहोतेभये ॥ हेशिष्य ॥ तेदंद्रादिकदेवता सात्विकींहें ॥ याते तेदेवता स्वभावतें तिनगंके।पादिकरोपों ते रहितहें॥तथा प्रमादतेरहितहें ॥ तथा परीक्षाकिभिक्तियोक्करणेहारे हें ॥ तथा आपणेहितअहितकूंजानणे गाशात् ताउमारेनीकेमुलतही नापरत्रक्षकेनास्तनस्चरूपक् साक्षात्कारकारकरताभयाहै।।याकारणते सोइंद्र तिनसर्वेदेनतार्गे ते शेष्टहे।।हेशिष्यु रेगाऱ्यगगान्कामीजनक्दे ॥ तथा जिसाहरण्यगर्यभगषान्का यहसंपूर्णविश्व झरीरहै ॥ तिसहिरण्यगर्भभगवान्के समधिरूपदेहकेअं गर्गाग्रतंत्रम्मग्राप्तमनतर्षे ॥ तथा चेतनरूपद्मणते ताजडोष्यततेष्ठिक्षणहे ॥ तथा आपणीसमीपतामाजनारक सर्पाणियोक्ड नितप्रमन्नक्तं तोअप्रिनायुदेनता प्राप्तहोताभया ॥ तथा जिसप्रमन्नक्षक्तं सीइंद्रदेनता निश्चयकरताभया ॥ तापरमन्नक्ष् चेद्वेतायासण अगिरेग अप्पात्म पादोसोंह्पकारिक उपासनाकरे हैं ॥ अब तापरब्रह्मके अषिदैवह्पकावर्णनकरे हैं ॥ हेहिष्य जोहिरण्यगर्भभगवान रिगोंका तथामनका मेरकहे ।।सोतरवहाँ तापरव्रक्षका अधिदेवेहदपहाँ।।अब तापरव्रक्षकेअध्यानमहूपकावणेनकरेहँ।।होंश्च्या|जैसे कुछम्ह।। तापत्रकृषप्तन्नक्र साइद्देवता तथाशमिषाषुद्वता अत्यंतसमीपतारूषक्रिक प्राप्तहोतेभये।। याकारणते

Tr et " outie e े भागागियां हेराग्रहेशकामिकहरोत्रमें । हेर्दाम्बर्धका । व स्वेताप्रिकामिक स्थाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स् । हेरे ११ रिकाम्हरीको मार्गामिकहरूमिक । हेर्दाम्बर्धका । व्यक्तमधारकावन्त्र वस्त्र सामान्न स्वाप्त स्वाप्त साम ] मिरेमताक्ष्मीतिक यातामांकानिस्यकरो ॥ होहाय्य ॥ इत्तप्रकारकान्यन जमी तामाष्ट्रदेवताने सम्बन्तानिकद्या ॥ तमी तस्त्रसानि ||भागासीरेनता देगरानंद्रकेप्रतिकहतेभये ॥ हेदेवरानदंद्र ॥ पह्मस् हमदेवताबोंकेअनुक्छेहे अथवा प्रतिक्छेहे यावात्तिक आप जाहंकेनि रिकेशीभाषमान्हे ॥ तथा उपमार्तेरहितशरोरक्षंषारणकरणेहारीहे ॥ तथा देवराजइंद्रऊपर माताकीन्याई तथाभगिनीकीन्याई कुषा| गिंटो कि पिसुल की प्राप्ति करणे हार्य हस्य पणे ह्या तहा हो है । और जिसडमा देवों के अनु यह ते वन्ति पर इण हारे बात हो है । । परमहंससन्यासियांक्रं आपणेत्रझषिद्यास्वरूपकीप्राप्तिकरेंहे ॥ जिसत्रह्मविद्याकेदर्शनतें। [|मगकरो ॥ हेबिटम ॥इसप्रकार समेंदेबतावोंकेनचनक्षेत्रमणकारिके सोदेबराजइंद जैसेषुर्व अप्रि बाषु तापक्षेकेसमीपगपेथे ॥ तैसे तापक्षेके| तायक्षक्रंजनमन्द्रआदेखिक सो देवराजइंद्र चारोदिझाविषे तायक्षक्रेदेखताहुआ तिसीस्थानषिपे स्थितहोताभया ॥ ओर तायक्षकेदेख | कितिरैतास्त्री ॥ हिमाचङप्वंतकोषुत्रीहै ॥ तथा सर्वकर्ष्याणगुर्णोक्षिक तथा श्रेष्ठ ङसर्णोक्रिक ज्ञोभायमानहे ॥ तथा आपणीक्रांतिक रूपीस्तेदकरणेदारीहे ।। तथा त्रिप्तअमाभवानीदेवोक् शास्त्रवेताष्ठरुप त्रहाविद्या यानामकारिकेकथनकरेहे ।। प्रतःकेसोहेसाडमादेवो।|जिस ५| उमारेगोके अत्रयहर्ते तीनटोक्रियेरियतपुरुष अद्भुतसैंद्यैताक्ष्मात्हों हैं ॥ तथा मनवांछितसंपदाबोंक्ष्मात्हों हैं ॥ और जिसडमा ोर गिसउमादेगीकेअनुपर्देत संन्यासो स्वषमक्ष्रमासहोत्रे हैं ।। जिसस्वयर्भक्रिके तेसंन्यासो ब्रह्मछोकक्ष्रमासहोत्रे हैं ।। और जाब्रह्मविद्या निध्यमुत्तं यसनारीपुरुष असंडितयसनपंक्ष्मासहोते है ॥ तथा चारिषेदोंक्ष्मासहोते है।और जिसउमादेवीकेअनुयहते ग्रहस्थपुरुष सर्वेगीवेंकिमनकूमोहितकरतीहुई स्थितहों है ॥ और जिसडमा प्रमीपनाताभया ॥ ताइंद्रक्रं समीपआषाहुआदेखिक सोयक्ष ताइंद्रकेषिक्षेपभमानकीनिष्टातिकरणेवासते तहां अंतर्थानदोताभया ॥ गेकीउन्कट६≂छाक्रिके निष्टमहुएँईगगीदिकदोपनिसके ऐसासोदेवराजइंद्र तायक्षकेअंतपांन देशविपे किसीअप्रवैद्धीक़ंदेखताभया । ोनगरमगंगांगां गारिगों के अगिवारूपनंगनग्रह नाशकूंत्राप्तहों है ॥ तथा कामकोषादिरूपन्धेलङा नाशकूंत्राप्तहों है ॥ माताकीन्याई कृपाकरिक ह्रपडमायेगी

तथा जिसप्रयोजनवासते सोपरत्रझरूपमहदिवयक्षकास्वरूपपारणकरिकै तहांआयाथा॥सोसंघूषेप्रयोजन तिनदेवतावोंकेप्रति कथनकरती ्रीत्या तिसप्योजनवासते सोपप्रत्रहरूपमहादेवयक्षकास्वरूपप्रएकिकि तहांआयाथा॥सासप्रणप्रयाजन ।तनद्वतावाक्त्रात्त कर १८ भर्दे ॥ हेशिष्य ॥ ताडमादेविकेयचनक्षेत्रयवणकरिके सोदेवराजक्षेत्र तामवेतिरहितहोताभया ॥ तथा प्रवै विस्मरणकरेहण नामकादे ॥ स्वान्त्रतास्त्रात्ता ॥ हेकिष्य रेगोक्सारिस्माम माटिस्पं के समानहै ॥ तथा जिसडमादेगीकीज्ञीतङता कोटिचंद्रमाकेसभानहै ॥ और जाडमादेवी आषणेस्रिरिकी द्धरेशांगे अयवा किसोअप्रसिद्धदेशविपे स्थितहुष् यहदेहधारीजीव जिसजिससामर्थ्यक्रपातहोंवें हैं ।। सो याउमादेवीकेअनुप्रहर्तेहो तिस के तथादिन्यमालाबोंके तथादिन्यवसोंके पारणकरणेहारीहैं॥ तथा जाउमादेवी आपणेदक्रिनेते सबैप्राणियोंकेनेबोंके तथामनके आनंदकी गातिकरणेदारीहे ॥ तथा सर्वभूषणों करिकेयुक्तहै ॥ तथा मंदमंदहास्यघूर्वक वचनोंक्रुंडचारणकरणेहारी है।और जाडमादेवी बहाविद्यारूप तपापस्हिपङ्गाएणकरणेहारा जोपरव्हारूप विछोचनम्हादेवेहे ॥ तामहादेवरूपभत्तीकेवामभागविषे जाउमादेवी सवेदास्थितहे ॥ ऐसी उमादेवीके तहोस्थितहुआदेखिके सोदेवराजइंद्र ताउमादेवीसे याप्रकारपूछताभया॥ हेदेवीमाता यास्थानविष्रे जोयक्ष पूर्वप्रादुभौवहोइके अंतर्पानहोताभया ॥ सोयक्ष कीनया ॥ तायक्षकेस्वरूपक्क जोद्धं जानतीहोंवे ॥ तोक्रपाकरिके इमरिप्रतिकथनकर ॥ हेशिष्य ॥ याप्रकार कावचन जभी ताइंद्रमें ताउमादेवीकेप्रतिकहा।। तभी साउमादेवी ताइंद्रकेपति ताब्रहारूपमहादेवकेवास्तवस्वरूपका कथनकरतीभई ॥ डागण्यताक्रिक कोटिकामदेयताकेसमानहै ॥ और जाउमादेवी नानाप्रकारकीऐथर्यताक्रिके कोटिङरूपीकेसमानहै ॥ और कितीप्रप्ति तिससमध्यंक्ष्मामहोते हें ॥ और जाउमादेगी भक्तजनोंकेदुःखकोनिवृत्तिकर्णेशसते शांतरनरूपहुद्भो इत्राभक्तजनाक्ष्मोते आपणेते गकीअतिश्यताकिरिके दुविन्यताक्ष्राप्तहोंवे हैं ॥ याकारणतेही ताहंद्रकेगवेकीनिष्टित्करणेवासते साउपादेवी आपणेद्रीनते ताइंद्रकेस कीरिक सर्वेदा उपनिषद्विविरहे हे ॥ तथा त्रह्मच्यांदिकसाथनसंपन्न परमहंससंन्यांसियोंकेमनिषेरहे हे ॥ और कामदेवक्रनष्टकरणेहारा रसनेगोंषिपेस्पिततेनकूं हरणकरतीभई ॥ और जाउमादेवी देवराजइंद्रनें यात्रिछोकीषिषे पूर्कभीदेखीनहों ॥ तथा जाउमादेवी दिन्यगंश ्र १४४९ हार मन्त्रास्टर्फर रहेगाझ करणतारो भगागीय । एक्सेमलि सर्गमल पेपालाजनस्था रहे १ वीवीगई ॥ हिस्तीमतिहरू हे पर्गमः १७० - १००

defiberrantial ate the

इसम्कार सा मःपमरणक्षपसंसारकेनाश्करणेदारो भवानीदेशी ताइंद्रकेपति सत्तत्रहोनेयाकाउपदेशकरिक तिसीआकाशिविषेजंतथोन

וויין אין מופגיו מופיונו אינוי אי אינו לאורמילואי אינוי אינו אינוי אינו होती≯ई ॥ तिसतेंअनंतर सेदिक्राजइंद्र ताआकाशविषेअंतर्थानंडुए महदिक्भवानीक्छ नमस्कारकारिके देवतावॉकीसभाविषेआवता∦ भग ॥ तासभागिषेआक्के सोदेवराजक्षेत्र तिनसर्वदेवतायोंके प्रति सोयअउमादेवीकाष्ट्रतांत कथनकरताभया ॥ ताबुत्तांतक्षेथवणकरिके। तेश्रमिगपुआदिकसर्देरता तिन्मगांदिकदोपों ते रहितहोतेभये ॥ हेशिष्य ॥ तेईद्रादिकदेवता सान्विकींहें ॥ याते तेदेवता स्वभावते तेनगंकीपादिकदोपों तें रहितहें॥तया प्रमाद्तेंरहितहें ॥ तथा परीक्षाकिस्केसर्वेकायोंकूंकरणेहारे हें ॥ तथा आपणेहितअहितकूंजानपे

तगाश्रीपापुदेगता दूसोसर्देवतावॉ तें अधिकई ॥ और इंद्र अप्रि बाषु यातीनोविषेभी सोइंद्रदेवता अधिकहै ॥ काहेतें सोदेवराजइंद्रक्षि एस्झफ़्रां यासरेनगत्काडपादानकारण तथा निमित्तकारणजानतेभये॥हेशिष्य॥जोपरबसदूसरेदेवतावींके तथामनुष्यादिकींके अत्येत होरे हैं ॥ ऐतेहेगताभी किसीकाछपाइके परमेश्वरकीमायाकिष्कि तथारजोग्रुणकिष्कि मोहकूपाप्तहोतेभये ॥ ऐसेदेवतावोंकेप्रति साबक्षि यारुपउमादेगीमझिष्याकाउपदेशकरिके प्रनःध्वंकीन्याईं सावघानकरतीभई।।हेशिष्य।।ताब्रह्मविद्याकेअनुबद्भहकरिकै तेइंद्रादिकदेवता ता। ॥शात नाउँगादेगीकेमुलनेही नापरब्ह्नकेबास्तवस्वक्षक् साक्षात्कारकरताभयाहै॥याकारणैते सोइंद्र तिनसबैदेवताबों ते श्रष्टहै॥हेशिज्यू कुटमेह ॥ तायहारूपपरत्रहाहः सोइंद्रदेवता तथाशप्रिवाषुदेवता अत्यंतसमीपतारूपक्रिके प्राप्तहोतेभये ॥ याकारणते सोइंद्रदेवता

निसप्त्रमूकं सोशमितायुदेत्ता प्राप्तहोताभया ॥ तथा जिसप्त्रहाकुं सोइंद्रदेवता निश्चयकरताभया ॥ तापरत्रहाकुं वेदवेताबाहाण

1

अभितेन अप्पास पादोनों रूपकर्षि उपासनाकर हैं ॥ अब तापरब्रह्में अधिदेवरूपकावर्णनकरें हैं ॥ हेशिष्य जोहिरण्यगर्भभगवात् गिगट्रभगगात्रकाभीजनकदे ॥ तथा जिसहिरण्यगभेभगवात्रका यहसंपूर्णविश्व झरीरहै ॥ तिसहिरण्यगभेभगवात्रेक समधिरूपदेहकेअं। तर गोगियुन्केप्राश्तमनतर्गेद् ॥ तथा चेतनरूपहोणेते ताजडिष्डिततेषिङ्शणेहै ॥ तथा आपणीसमीपतामानकरिकै सर्पाणियोकेहे रिगोहा तथामनहा पेरकरे ।सितन्नहो ताप्रहाका अपिटेन्हपहा।अब ताप्रहाकेअध्याहम्हप्कावणेनकरेही।होंशेष्याजेसे ताप्रहा

थनकचाहे॥ तेसे तापख्रह्मका अध्यात्मरूपभीकथनकचाहे ॥ तहाँ जींतत्त्व यादेहधारीनीबोंके प्रत्येक्स् 🙌 अ॰ ९ रीर्गिपेस्थितहोड्के नासंघातविपेस्थितबुद्धिकेनात्रतादिकअवस्थावोंक्नं साक्षोरूपकरिकेत्रकाश्करेहै ।। सोसाक्षीस्वरूपतत्त्व तापरब्रह्मका

साथनी तिनिमाप्त होनिन ही ॥ यति संक्षेपते ताम्न विद्याकेसाथनोक हम तुमारेप्रतिकथनकरते हैं ॥ तिनसाथनोकू ते साब्धानहोड गासतेङ्छाकरें हें अय ताव्रक्षविद्याकेसापनेंकावर्णनकरें हैं ॥ हेब्बिष्य ॥ जाब्रह्मविद्या हमें तुमारेप्रति पूर्कथनकरी है ॥ साब्रह्मविद्या अध्यात्मस्चरूपेहै ॥ हेशिष्य ॥ सोसाक्षीस्चरूपतत्त्व यासंसाररूपवनविषेत्रविष्टडुआ सर्वांतर्यामीपरत्रह्नारूपही है ॥ तथा सोसाक्षीस्वरूप मक्रिकेकथनकरे हैं ॥ हेशिष्याजिपुरुष वनं यानामकरिकै ताष्रमात्मादेवकीडपासनाकरे हैं ॥ तिनपुरुषोंक्रं सर्वजन आराषनाकरणे तत्व सक्जनोक्रनिरतिज्ञयप्रीतिकाविषयहोणेते तिनसर्वजनोङ्कं भजनीयहै ॥ याकारणते ताप्रत्यक्साक्षीआत्माकू वेदवेतापुरुष वर्न याना

कशंगहैं।तिशिक्षादिकशंग तावाक्रूपयेनुके शिरादिकअवयवरूपहैं ॥ तथा स्वाहाकार वपदकार हैतकार स्वपाकार यहचारोमंत्र तावाक् । | रूपपेनुकेवारिस्तनहें ॥ औरश्रुतिविपे सत्यशब्दकस्किकथनक-यालोबझहै।।सेबह्म यावाकरूपयेनुका भूमिरूपुणावारहे ॥ और मनकी | ﴾ ॥ 9२ पुरुपने अवश्यकारिकेकरणी॥तहां तावाक्रूप्येतुके ऋग यनुष्राम अथर्वण यहचारिवेदती चारिपादरूपहाँ।और तिनेवेद्किजीशक्षादि कीनिद्यतिद्वारा तात्रक्षविद्योकेसाधनहें तथा याश्चतिविषेकथनकरी जावेदवाणीरूपयेनुकीडपासनाहे ।। साडपासनाभी आत्मज्ञानाथीं रे हैं ॥ तेकमेभी निष्कामकोहुए अंतःकरणकोशुद्धिद्वारा तात्रह्मविद्याकेसाधनहें ॥ तथा कच्छ्चांद्रायणादिकतपभी तात्रह्मविद्याकेसाथ क्षेत्रवणकर ॥ हेशिष्य ॥ सर्वे देहपारीजीवोक्त्रति आपणेआपणे वर्णआश्रमकेअनुसार जेवेदभगवान्ते नित्यनैमित्तिककमे विधानक नहें ॥ तथा शुमद्मादिकभी ताब्रक्षविद्याकेसापनहें ॥ तथा वेद्विषेक्थनकरीजे नानाप्रकारकीउपासनाहें ॥ तेउपासनाभी चित्तकेविक्षेप

/सामोगेरे । १ स्वामिक्षक्षमानिविक्तम था सीमिक्षायुक्त प्रमाणमानस्यक संस सी मानदीमिन्दी ।। सिक्षान्य ॥ मुनेन स् अस्पापीति की

्र तिक्पनोदीयदे ॥ मोबोप ताबाक्क्ष्पचेत्रका ब्रमहे॥ हेशिष्याइसप्रकारकारितमें जोपुरुप ताबाक्क्ष्पेघुक्षासनाकरे हो।सोपुरुप रकोठोददारा दाआरमजारक्ष्यीपादरोर्दे ॥ ताआत्मज्ञानकीयाहिकारिके सोविद्रानप्रकष अद्वितीयआनंदस्वकष्णत्रप्रविषेक्षियतिक्षं ्री रूपउमादेगी हे अनुपहर्ते तेहंद्रादिकदेगता किसप्रकायम्ननियाक्ष्रप्रप्तहोतेभये ॥ पहजोपश्च पूर्वतुमनेकऱ्याया ॥ मो ताम्रमियाक्षेत्रम् ग्निप्यहोताभयाहे ॥ त्रिसअयगंनामात्रहाकेपुत्रनेप्युत्तदुरंसेप्दायते सात्रहायिया यहुतमिस्तारक्षेपाप्तहोतीभई ॥ हेक्सिप्य ॥ त्रहाविद्या ्री गतं सागता हमने तुमोप्रति कयनकरी ॥ अव जिसअथेकेश्वणकरणेकी तुमारेके इच्छाहोंवे ॥ सीअर्थ दं हमारेसेंपुछ ॥ 💃 | सतिश्रीमरगरमदेतपरिम्रानकाचायं स्वामिङ्ख्यानंदगिरिष्ड्यपाद्धिरुच्यपाद्धिरचेण स्वामिचिङ्घनानंदगिरिणा निरचिते प्राक्कतआत्मपुराणे ||तटककार्षिपस्तासर्यक्रकात्रोनाम पंचर्कोऽष्यायःसमाप्तः ॥ १५ ॥ श्रीगुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाद्यीविश्वेष्रसम्यांनमः ॥ इति श्रीस्वामिचित्वनानंदगिरिक्रतभाषा आत्मपुराणे पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ ्र रूप् श्रुतिपिक्यनकृत्याहै ॥ तेमे तापखन्ना अच्यात्मरूपभीकथनकृत्याहे ॥ तहाँ जोतत्त्व यदिहधारीनीवोके प्रत्येकश्रा[8] गिगेस्मितोहर्के नासंपातानेपेस्यितबुद्धिकेगायतादिकअवस्थानोङ्क साक्षीरूपकरिकैप्रकाशकरेहै ॥ सोसाक्षीस्वरूपतत्त्व तापरब्रह्मका | गात्मर्तारूपे ।। हेशिष्य ॥ होसाक्षीरवरूपतत्त्व यासंसाररूपवनविषेष्ठविष्ठुआ सर्वतियोसीपरत्रहारूपही हे ॥ तथा सोसाक्षीर्त्वरूप रिकेक्पनकरे हैं ॥ हेशिष्याचेषुरुप वनं यानामकरिके तापरमात्मादेवकीउपासनाकरे हैं ॥ तिनपुरुपोंक़े सर्वेजन आराधनाकरणे∬ क्रिट्याकोर्षे अन् तामुलीवयोकसायमें कावणेनकरे हें ॥ हेशिष्य ॥ जामुलविद्या हमने तुमारेप्रति पूर्वकथनकरी है ॥ साम्रलविद्या | संननितिनित्तरायोतिकाविषयहोणेते तिनसर्वनाहे भननीयहै ।। याकारणेते ताप्रत्यक्ताक्षीआत्माहे वेदवेतापुरुष वने याना

गितिसादिककंग तावाकरूपेतुके सिरादिकअवयवरूपेहैं ॥ तथा स्वाहाकार वपट्कार हंतकार स्वधाकार यहचारोमंत्र तावाक् ∫े केचारिस्तर्गे ॥ ऑस्थुतिषेपे सत्यशब्दकरिकेकयनक-याजेब्बटेशमेलब्य यानाक्रकारोज्जक स्विधाकार यहचारोमंत्र तावाक् ∫े 

गेकमेंभी निष्कामकरेहुए अंतःकरणकोशुद्धिद्वारा तात्रह्मविद्याकेसायनहें ॥ तथा कच्छचांद्रायणादिकतपभी तात्रह्मविद्याकेसाथ त्या शमदमादिकभी तात्रहादिद्याकेसाथनेहैं ॥ तथा वेदविषेकथनकरीजे नानाप्रकारकीडपासनाहै ॥ तेडपासनाभी चित्तेकविक्षेत् तिद्या तात्रहाविद्योकसाथनहे तथा याश्चतिविषकथनकरी जावेदवाणीरूपचेत्रकीउपासनाहे ॥ साउपासनाभी आत्मज्ञानाथा

गितीनापात्तवेनहीं ॥ याते संक्षेपते तात्रव्यविद्याकेसाथनों के हम तुमारेप्रतिकथनकरते हैं ॥ तिनसाथनों के ते सावधानहोह ||९ णकर ॥ हेशिष्य ॥ सर्वे देहधारीजीवों केपति आपणेआपणे वर्णेआश्रमकेअनुसार जेवेदभगवान्ते नित्यनैमित्तिककर्म विधानक

इति श्रीस्वामिचिद्घनानंदगिरिकृतभाषा आत्मपुराणे पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥

🖋 मानहोने हे ॥ मिसआनंदरवरपत्रतिषेपिर्यतहुआ सोतिद्वाच्युरुप पुनःजन्ममरणरूपसंसारिषेप्रापहोंनेनहाँ ॥ होभ्रष्य ॥ पूर्वचतुर्देशे 🎼 8 अप्यायिषे जोहद्रं मजापतिकाशित्यरूपकरिकेपणेनकन्याया ॥ सोइंद्र ब्रह्मविद्याकेअनुमहर्ते ताअद्वितीयब्रह्मकूं आपणाआत्मारूप् | कृष्कितानताभया ॥ हेशिष्य ॥ जैसे ताप्रजापतिका देवराजईद्र झिष्यहोताभयाहे ॥ तैसे ताप्रजापतिका एकअथवानामाज्येष्टपत्रभी ॥ ीक्षुत्वहोताभयाहे ॥ जिसअयग्नामात्रह्माकेपुत्रतेंपृष्ठतुईसंप्रहायतें सावस्निया बहुतमिस्तारक्ष्प्राप्तहोतीभईं ॥ हेक्सिप्य ॥ त्रक्षिया। ्र ह्पुडमादेवीकेअनुप्रदर्ते तेदंद्रादिकदेवता किसप्रकाप्त्रहाविद्याकुप्राप्तहोतेभये ॥ यद्गोप्रश्र पूर्वेतुमनेकऱ्याथा ॥ सो ताब्रहाविद्याकेपर्ता

तिशीमन्परमहंसपरित्राजकाचार्य स्वामिडछवानंदगिरिपूच्यपादिभिष्येण स्वामिचिद्यनानंदगिरिणा विरचिते प्राकृतआत्मपुराणे गतं सग्वातां हमने तुमोरप्रति कथनकरी ॥ अव जिसअथेकेश्रवणकरणेको तुमारेकू इच्छाहोवे ॥ सोअथै दं हमारेसिँपुछ ।

त्रछग्फ़ारोषनिषस्सारायंप्रकाशोनाम पंचद्जोऽघ्यायःसमात्तः ॥ १५ ॥ श्रीग्रुरूम्पोनमः ॥ श्रीकाशीविश्वेथराभ्यांनमः ॥

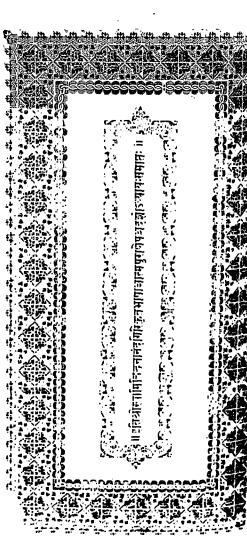



ॐ श्रीगणेज्ञायनमः ॥ श्रीगुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाज्ञीविश्वेश्वराभ्यांनमः ॥ श्रीज्ञंकराचार्येभ्योनमः ॥ अथषोडज्ञाऽष्यायप्रारम्भः ॥ | पंचम पृष्ठ सप्तम अष्टम् नुमम द्याम यासप्तअध्यायोविषे युज्जुंदुक्डपनिषदोंकाअर्थ निरूपणकऱ्या ॥ और याआत्मपुराणके एकादकोअ विद्यायुक्त अत्यन्तसुद्दरकथाक्क्ष्यवणकरिक्नै सोझिष्यबहुतप्रप्तन्नहोताभया ॥ और अथर्वाऋषिउक्तत्रह्मविद्याकेष्र्ङणेवासतै सोझिष्यआपणे गुरुकेप्रति याप्रकारकावचन कहताभया।शिष्यङ्गाच ॥ हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेप्रथमअध्यायविषे आपर्नेन्झगवेदके ऐत्तरेयजपनिपद् हाअथे निरूपणकऱ्याथा॥ताप्रथमअध्यायविषे आपर्नेसनकादिकमुनियोंके तथावामदेवादिकअधिकारीप्रजाके संवादकारिके बैराग्यादिक याआत्मपुराणके प्रथम द्वितीय तृतीय यातीनअच्यायोविषे ऋगेवेदकेउपनिषदोंकाअर्थ निरूपणकऱ्या ॥ और याआत्मपुराणकेचतुर्थ यापविषे ऋगादिकसर्वेवेदेकिडपनिषदेंकाअर्थं निरूपणकऱ्या।और याआत्मपुराणके द्वाद्म त्रयोद्स चतुर्द्ग पंचद्ग् याचारिअप्यायों षिपे सामवेदेकेउपनिपर्रोकाअर्थ निरूपणकऱ्या II अन याआत्मपुराणके पोड्झ सप्तद्भ् अष्टाद्भ् यातोनअघ्यायोविषे अथवेणवेद्केउप निपरोकाअर्थ निरूपणकरे हैं।।तहांयापोडशअप्यायविपे ताअथर्वणवेदके मुंडकउपनिपद्काअर्थ निरूपणकरेहें।।तहां पूर्वअप्यायविपेयहा

्याआतमपुराणके चतुर्यं पंचम पष्ट सप्तम याचारिअध्यायोनिपं आप्नें यजुर्वेदकेबृहदारण्यकडपनिपद्काअर्थं निरूपणकऱ्याया ॥ तहां 👸 ॥ चतुर्धअध्यापनिपं आप्नें दोपुरुपंका एकस्रीवंज्ञ यातीनवंज्ञोनिपेस्थितऋषियोंका परस्परमेद तथाअभेद कथनकऱ्याया ॥ तथा तिपनिषुक्त नानिप्रकारकीत्रह्मविद्या कथनकरीथी।तथा मातिकेउद्रविपेस्थित वामदेवका सर्वोत्मभावरूपअनुभव कथनकऱ्याथा।।और था ॥ तहां द्वितीयअच्यायविपे देवराजइंद्रके तथाप्रतर्दनराजाके संवादकस्कि नानाप्रकारकीत्रहाविद्या आपने कथनकरीयो ॥ और तृतीय अच्यायिषिपे राजाअजातगुडुके तथावाङाकित्राह्मणके संवादकरिके नानाप्रकारकीत्रहाषिद्या आपने कथनकरीथी ॥ और हेभगवन् ॥ हेभगनन्॥याआत्मपुराणके द्वितीयअघ्याविषेपे तथातृतीयअघ्यायिषेपे आपैनेंतिसीझ्कावेदके कोपीतिकिउपनिपद्काअर्थ निरूपणक∹या

इस नीतणेकीइच्छाकरिके जोशास्त्रकेअर्थकाविचारकरणांहै ताकानाम जरूपकथांहै ॥ और हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेपष्ठेअध्यायविषे |' अयर्गणऋषि देनराजदंदते 'महाच्दुःखक्र्याप्तहोताभया ॥ इत्यादिकपर्गनातां आपने ताचतुर्यअध्यायविषेकथनकरीथी ॥ और हेभग। ी क्त ॥ याआत्मपुराणके पंचमकष्यायविषे आपने यहवात्तों कथनकरीयी ॥ सर्वेशास्त्रोंकावेत्ता याज्ञवल्दममुनि जनकराजाकेयज्ञसभावि नेत्राहके जल्पकामिके आयळादिकसर्वेत्राहाणोंके जीत्राभया ॥तथा तायाज्ञयुल्क्यपुनिकेशापतें शाकल्यत्राह्मणक्ष्यत्येदोताभया॥

पैरेग्रहारिके गासंसारसमुद्रतेपारकरताभया ॥ तिसतेंअनंतर सोयाज्ञचन्यमुनि संन्यासआश्रमक्रंथारणकरताभया ॥ और हेभगवच् ॥ गाशानपुराणकेअष्टमेअप्यायिने आपर्ने तिसीयजुर्वेदके श्वेताश्वतस्डपनिषद्काअर्थ निरूपणकऱ्याया ॥ ताअष्टमअप्यायिने श्वेताश्व क्या ॥ ताराजाजनककू सोयाज्ञवल्क्यमुनि दोवारत्रज्ञविद्याकाउपदेशकरिकै तासंसारसमुद्रतें पारकरताभया॥ओर हेभगवन् ॥ याआत्म 🖟 ागकेसपमअस्यायविषे आपने यहनात्तों कथनकरीथो ॥ सोयाज्ञवल्क्यमुनि चतुर्थअवस्थाविषे आपणेमेंत्रेयीद्वीकेप्रति त्रज्ञविद्याकाउ

आपूर्ने यहनात्ती कथनकरीयी ॥ अत्यंतदुरुत्तर संसारसमुद्रविषे ङ्ज्याहुआ तथातासंसारसमुद्रतेपरिहोणकदिच्छाकरताहुआ जोराजाजन

गीगे आपर्ने सिगियुगेंदेके कठबछीउपनिषद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा।।तानमभज्यायाषिपे यमराजाके तथानचिकेताके संबादकरिके | गानाप्रहारकीव्रद्वाया आपर्ने कपनकरीथी ॥ और हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेदशमअऱ्यायिषे आपर्ने तिसीयजुनेंदके तिति| नरऋषिके तथासंन्यासिषेकि संवादकांकि आपने यानगत्केकारणोंकाविचारकऱ्याथा ॥ और हेमगवत् ॥ याआत्मपुराणकेनवमअध्या

ै तथाशुगुदाके संगदकरिके नानाप्रकारकीब्रह्मविद्या आपने कथनकरीथी ॥ तथा वेननामागंथवैका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनक|| 灯 शगउपनिगर्काशर्षे निरूपणक-पाथा ॥ तथा नारायणीयउपनिपद्काअर्थे निरूपणक-याथा ॥ तादशमअध्यायविषे वरुणपिताके| ंगागा । तथा आत्मज्ञानकीप्राप्तिवासतै सत्पतेंआदिङेकेसंन्यासप्यैत साथनोंकाकथनकऱ्याथा ।। तथा तिनसत्यादिकसर्वसाथनोते

जानालादिकएकाद्श्उप र्तन्यासभाशमक्रीभिकता कथनकरीयी ॥ और हेभगवत् ॥ याआत्मपुराणकेएकादग्रेअध्यायविषे आपने

~ = জ अंथे निरूपणक∹पाथा ॥ ताष्कादग्रेअध्यायविषे आपने यदवातां कथनकरीथा ॥ तापरमहससन्यासङ् पुर्ने संनर्तकादिकमहा ऄि ॥ सीत्रह्मा ताअथवानामा घुत्रकेप्रति जात्रह्मित्वा उपदेशकरताभयाहै ॥ तात्रह्मविद्याकेश्रवणकरणेकी में इच्छाकरताहू ॥ और सीअथ र्गानासिनि तात्रप्रीयाक्ष्माप्तद्देषे कौनकिप्योक्ष्मति साब्रक्षिया उपदेशकरताभया ॥ यदसंप्रणेवात्तां आपं क्रपाकरिके हमा रेपतिकथनकरी ॥ इसप्रकार ताथ्यद्वावानकिप्यकरिकेष्टाद्वआ सोश्रीणक ताकिष्यकेष्रति संस्कलन्ति रोथी ॥ जैसे ताप्रजापतित्रह्माका देवराजइंद्र झिष्यहोताभयाहै ॥ तैसे तात्रह्मका अथवीनामाज्येष्ठपुत्रभी क्षिष्यहोताभयाहै ॥ हेभगवन् संवादकारिके नानाप्रकारकीव्रह्मविद्याकथनकरीथी॥जेउदाङकत्तयाश्वेतकेतु जावाङउपनिपद्विपेसर्वसन्यासियोविषे मुस्यकरिकैक्यनकरे हीं|और हेभगवत्||याआत्मपुराणकेत्रयोद्ग्रेअध्यायविषे आपॅनेभगवात्सनत्क्रमारके तथानारद्मुनिके संवादकरिके नानाप्रकारकत्रिहानि उपनिपद्काअयं निरूपणक्रऱ्याया॥तापंचदशेअच्यायविपे देवराजइंद्रक् त्रहाषिद्याकेअनुमहते त्रह्मज्ञानकीप्राप्ति आपने क्यनक्रीयी ॥ सुषुत्प थारणकरतेमये हैं ॥ और तापरमहंससंन्यासकीप्राप्तिषिषे वैराग्यहीकारणहै ॥ और ताबैराग्यकीप्राप्तिषिपे गर्भेदुःखॉकाविचार गरणहें ॥ तथा मरणकेचिहोंकाज्ञान कारणहें ॥ तथा अष्टांगयोग कारणहें ॥ और तापरमहंससंन्यासविषे विरत्तपुरुष्हो अधिकारी हैं। और ताप्रमहंससंन्यासीका शिखासूत्राहिकों ते रहितपणावेशहैं ।। तथा ताप्रमहंससंन्यासीका त्रहाज्ञानरूष्मुरुयंआचारहै ।। इत्या दिकसर्वेगार्गो ताएकादशेअप्यायविषे आपर्ने कथनकरीथी ॥ और हेभगवत्।।याआत्मपुराणके द्रादश त्रयोदश चतुर्दश यातीनअप्यायों विपे आपरें सामवेदकेळांदोगयउपनिषट्काअर्थं निरूपणकऱ्याथा ॥ तहां द्वाद्गेअध्यायविपे आपरें उदाठकपिताके तथाश्वेतकेतुपुत्रके द्याकथनकरीयी ॥ और हेमगवच्॥याआत्मपुराणके चतुर्कोअच्यायविषे आपने प्रजापतित्रह्माके तथाइंद्रविरोचनके संवादकारिक नानाप्र कारकीवहा कथनकरीथी ॥ और हेभगवन् याआत्मपुराणकेपंचद्शेअध्याय विपे आपने सामनेदकेतञ्बकारशाखाविपेह्यित केन इत्यादिक्त्वंवातां आप्ने मेशद्वावानशिष्यकेप्रति कथनकरीथी ॥ हेभगवच् तापंचद्शेअष्यायकेअतिविषे आपने यहवात्ती कथनक

पूर्वनहीं होते भये॥कितु प्रसिद्धतमकीन्याई आत्मोकेस्वरूपकूंआच्छादमकरणेहारा कारणतत्त्वही याजगत्कीउत्पत्तिपूर्वहोताभया ॥ जो| क्षकूं कथनकरणेहारीहे ॥ अव हिर्ष्यगर्भभगवात्कीप्रथमताकेर्पष्टकरणेवार्त्ते प्रथम मनुभगवात्उक्तसृष्टिकमकूंआय्यणकरिके तास्त्र∬ ॥ तथा सुपुतपुरुपकीन्याई कार्यकेआरंभकरणेषिपे असमर्थ है ॥ ऐसातम याजगतकोउत्पत्तिंपूर्वेहोताभया ॥ इहां तमकेसमानआवर॥ गकरणेहारा जो अब्याक्कत माया अविद्याद्रत्यादिकश्बर्वोकावाच्य अर्थरूपज्ञानहे ॥ ताअज्ञानउपद्वितसत्यवस्तुकानाम तमदे ॥ अच∬ कारणतरत्र मृत्युरूपक्रिक्मीज्ञातनहीं है ॥ तथा अमृतरूपक्रिक्मीज्ञातनहीं है ॥ इहां संहारकरणेहारेकानाम मृत्युहै ॥ और गृह्यि । वाह्।अपूनि ॥ नास्न्तिमिसदासीत्त्न्तिंकित्वऽभूत्तमः ॥ याञ्जतिकाअ्येष्माण्कप्करिकेनणनेक्रे हें ॥ हेशिष्य ॥ याञीकविषे असत् त्रोअपकारहे ॥ सोअंपकारभी याजगत्तकीउत्पत्तिंधूषैनहींहोताभया ॥ और यहआकाशादिकपंचभूतभी याजगत्कीउत्पत्तिंसूर्व नहीं| कपाहू कपनकरताभया केतीहेसाकथा ॥ श्रीतापुरुवाँके पनकू तथाशांत्रहाद्रयकू सुलकाभा।तकरणहाराह ॥ वथा आस्ताजनलचरण ष्टिकाछकेपूर्वेशवस्थाका वर्णनकरे हें ॥ हेशिष्य ॥ यहसंपूर्णकार्यजगत् आपणीउत्पत्तिंपूर्वे तमरूपदीताभया ॥ कैसाहेसोतम ॥ प्रत्यक्ष ्र प्राणकेअयोग्यहे ॥ तथा कार्यरूपहेतुत् अनुमानकरणेअयोग्यहे ॥ तथा कुतकोकेअयोग्यहे ॥ तथा ज्ञान्दकरिकैभीकथनक-पाजावेनहीं गृत्दक्षिकैकथनकरणेयोग्य जोअभावहै सोअभावभी याजगदकीउत्पर्तिपूर्वनहींहोताभया ॥ और याठोकविपे संद्र्यःदकरिकैकथन करणेवोग्य जोभावपदायं है॥सोमावपदायंभी याजगत्कीउत्पत्तितैषूर्वं नहीं होवाभया॥और याछोकविषे तेजकाविरोपीरूपकरिकैप्रसिद्ध त्कीउरप्तिंतपूर्व नहींहीतीमहै।और तिनदोनॉप्रकारकीसंच्याके चिह्ररूप जेसूर्यचद्रमादिकतेजहें तेसूर्यादिकतेजभी याजगत्कीउरप्तितें होतेभगे॥और याजगत्कीउत्पतितेंपूर्व यहदिनरात्रिभी नहीं होताभया॥और प्रातःकाछ तथासायंकाछ यहदोनोंप्रकारकीसंध्याभी याजग काकारणरूपको आहुतिकापरिणामहै॥ताकानाम अमृतहै॥तिमृत्युअमृतदे[नों द्वैतद्गाविपेरहेहैं॥अद्वैतद्गाविपेरहेंनर्ही॥पुनःकैसाहैसोका

एतरंग याजगत्कीवरपतितंपुर्काछमिषेक्रप्यनाम्हप्वाछाहोड्केरहेहो।याकारणते वैदांतशास्तिमें ताकारणतत्त्वंह अन्याकृत यानाम∏ॐ

रीयो ॥ जैसे ताप्रजापतित्रह्माका देवराजदंद शिष्यदोताभयाहै ॥ तैसे तात्रह्मका अथवीनामाज्येष्ठपुत्रभी क्षिष्यदोताभयाहै ॥ हेभगवन् ॥ सीत्रह्मा ताअथवीनामा पुत्रकेपति जात्रहानिया उपदेशकरताभयाहै ॥ ताब्रह्मविद्याकेश्वष्य हे ॥ आर् सोअय दाकाशयं निरूपणकऱ्याथा ॥ ताएकाद्ग्रोअध्यायविषे आपने यहवातां कथनकरीथी ॥ तापरमहंससंन्यासक्त्रं पूर्व संवर्तकादिकमहा 🕅 उपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा॥तापंचद्दोअष्यायिषे देवराजइंद्रक् ब्रह्मविद्याकेअन्त्रप्रहते ब्रह्महानकीप्राप्ति आपने कथनकरीयी ॥ ्योतामामुनि नात्रज्ञीयद्याकुप्राप्तदेहिके कीनशिष्योकपति सात्रज्ञीवद्या उपदेशकरताभया ॥ यहसंपूर्णवात्तां आप कृपाकरिके हमा • स्पतिकप्रयनकरो ॥ स्तप्रकार ताशब्दावानशिष्यकर्तिकप्रज्ञाहुआ सोश्रोष्ठक ताशिष्यकेपति ध्रदक्ष्यपनिपद्विपे कथनकशेकडे हैं।और हेभगवन्।।याआत्मपुराणकेत्रयोद्कोअध्यायविषे आपर्नेभगवान्त्सनत्कुमारके तथानारद्मुनिके संवादकरिके नानाप्रकारकीबक्षांव इत्यादिकसर्वेगातों आपने मेशद्धावानशिष्यकेप्रति कथनकरीथी ॥ हेभगवत् तापंचद्शेअष्यायकेअंतिषेषे आपने यहवात्तां कथनक रुपुरुप पारणकरतेभये हैं ॥ और तापरमहंससंन्यासकीप्राप्तिषिपे वैराग्यहीकारणहै ॥ और ताबेराग्यकीप्राप्तिषिपे गर्भेदुःखोंकाषिचार संगद्किरिके नानाप्रकारकीव्रह्मविद्याकथनकरीथी॥जेउद्दालकतथाथैतकेतु जाबाल्डपनिपद्विपेसवैसन्यासियोंविपे मुस्यकरिकैक्यनकरे वारुयनकरीयी ॥ और हेभगवच्॥याआत्मपुराणके चतुर्देशेअघ्यायविषे आपने प्रजापतित्रह्माके तथाइंद्रविरोचनके संवादकरिके नामाप्र कारक्रीब्रह्मविद्या कथनकरीथी ॥ और हेभगवन् याआत्मपुराणकेपंचद्शेअध्याय विपे आपने सामवेदकेतऌवकारशाखाविपेह्यित केन है॥ और तापरमहंससंन्यासीका शिखासुत्रादिकों नै रहितपणावेश्हे ॥ तथा तापरमहंससंन्यासीका त्रह्मज्ञानरूपमुख्यआचारहे ॥ इत्या मिऐ आपर्ने सामवेदकेळांदोग्यउपनिपद्काअथै निरूपणक∽याथा ॥ तहां द्वाद्ग्रेअध्यायिषिपे आपर्ने उहाङकपिताके तथाश्वेतकेतुपुत्रके कारणहे ॥ तथा मरणकेचिह्नाकाज्ञान कारणहे ॥ तथा अष्टांगयोग कारणहे ॥ और तापरमहंससंन्यासिषिपं विरक्तपुरुपहो अधिकारो दिकसर्वेनातों ताएकादरोअष्यायविषे आपर्ने कथनकरीथी ।। और हेभगवच्।।याआत्मप्रुराणके द्वादरा त्रयोदरा चतुर्दरा यातीनअध्यायों

। क्षक कथनकरणेहाति ॥ अय तिरण्यम्भेभगगात्कीप्रयम्ताकेरपष्टकरणेतास्ते प्रयम् मतुभगवात्व्तत्तसृष्टिकमक्षेत्राश्रयणकारिके तास्त्र | 🏂 ्री हिमाडकेश्रमें अन्तिकर है। हेशिय्य ॥ यहसंपूर्णकार्यनगत् आपणीजरपत्तिपूर्वे तमरूपहोताभया ॥ केसाहितातम ॥ प्रत्यक्ष | ४ प्रमाणकेअपायके ॥ तथा कार्यक्रपरेतुतं अनुमानकरणेअयोग्यहे ॥ तथा कुतकोंकेअयोग्यहे ॥ तथा झन्दकरिकेभीकथनक-याजावेनहो | ।। तथा सप्रममुरुषकीन्याई कार्यकेआरंभकरणीयेपे असमुषे हैं ॥ ऐसातम याजगतकीउत्पत्तिं धूर्वहोताभया ॥ इहां तमकेसमानआवर इसके क्षमकरताभया केमीरेताक्या ॥ शातापुरुवांके मनहे तथाशीत्रहियहे सुलकीमापिकरणेदारिहे ॥ तथा आद्रताथश्रक्षकरन

नोअपकारहे ॥ सोअंपकारभी याजगत्कीउत्पत्तिंपूर्वनहींहोताभया ॥ और यहआकाशादिकपंचभूतभी याजगत्कीडत्पतिंतेंपूर्व नहीं माहीअमेनिन ॥ नासदासीत्रोसदासीत्वानीकित्वऽभूत्तमः ॥ याश्रीतकाअर्थप्रमाणकप्कपिकेपकिरे हें ॥ हेशिष्य ॥ याछोकिषिपे असत् गकरणेहारा में अन्याकृत माया अविद्याहरयादिकशब्दोंकावाच्य अर्थहपज्ञानहे ॥ ताअज्ञानउपहितसत्यवस्तुकानाम तमहे ॥ अत्र गुन्दक्रिकथनकरणेयोग्य जोअभावहै सोअभावभी याजगदकीउत्पत्तिँपूर्वनहींहोताभया ॥ और याठोकविपे सत्शब्दकरिकैकथन करणेवाग्य नोभावपदाये है।।सोभावपदायंभी याजगत्कीउत्पत्तिर्ध्यं नहीं होताभया।।और याछोकविषे तेजकाविरोधीरूपक्रिक्षि

होतेभये।।और याजगत्कीउत्पत्तिंदुर्व यहदिन्रात्रिभी नहीं होताभया।।और प्रातःकाङ तथासायंकाङ यहदोनोंप्रकारकीसंच्याभी याजग

तरणतत्त मृत्युरूपकरिकेमीज्ञातनहीं है।। तथा अमृतरूपकरिकेमीज्ञातनहीं है।। इहां संहारकरणेहरिकानाम मृत्युहे ॥ और गुद्धि [वैनहींहोतेभये।|किंतु प्रसिद्धतमकीन्याई आत्मोकेस्वरूपक्षेआच्छाद्नकरणेहारा कारणतत्त्वही याजगत्कीउन्पतितेषुवैहोताभया ॥ जो गकारणरूपजो आहुतिकापरिणामहै॥ताकानाम अमृतहै॥तेमृत्युअमृतदे|नों द्वैतद्शाविपरहेंहेँ॥अद्वैतद्शाविपरहेंनहीं॥पुनःकैताहैसोका व्कीउरपत्तिंपूर्वे नहींहोतीभई।।और तिनदोनोंप्रकारकीसंप्याके चिह्नरूप जेसूर्यंचद्रमादिकतेजहें तेसूपोदिकतेजभी याजगत्कीउरपत्तिं

णतर्ग याजगत्कीउत्प्तितेषूर्काङ्मिषेअस्पप्नाम्हप्नाहाहोङ्केरहेहैं।याकार्णते वेदांतशाहमिषे ताकारणतत्नकू अव्यक्ति यानाम| 🎖



े ग्गीपगार्के याप्रतारतायक्ष करताभया ॥ श्रीनकड्याच ॥ हे भगव्य अंगिरस ॥ किसएकवस्तुकेद्यानते यासर्वजगत्काद्यानहोवेहे॥िज|श्रु भगे।।इधिष्पा।पापुंदकत्रपनिपर्1वेषे नात्रप्नविद्या कथनकरीहें।। सात्रहाविद्या प्रथमती ब्रह्मानें अथवांनामाष्ठ्रचकेप्रति कथनकरीहें ।। साअ∥ें हैं का वाङ्यकरणेदागंद्र ॥ तथा याता वाता वता कार्तारकरण्दाराह ॥ एसब्रह्मका अथवानामा एकज्यष्ट्रक हाताभया । तसअथवाजानाम् । वैद्यान्ताम् । वेद्यान्ताम् । विद्यान्ताम् । विद्यान्ताम्यान्ताम् । विद्यानम् । विद्यानम्तान्ताम् । विद्यानम् । विद्यानम्तान्ताम् । विद्यानम् । विद्यानम्तानम् । विद्यानम् । विद्यानम्यम्यम् । विद्यानम्यम्यम् । विद्यानम् । विद्यानम्यम्यम्यम्यम् १ पग्ना। शोर ताशीसनामाऋपिका भारद्राजनामाऋपि क्षिष्यहोताभया ॥ जिसभारद्वाजङ्कं छोक्षिपे सत्यवह यानामकरिकैभी कथ∥∛ शंगभग ॥ त्रांत्रोनकऋषि यहुनअन्नद्रानादिकोकिष्के महात्त्यहरूस्थपणेक्ष्प्राप्तहोताभया ॥ तिस्त्रौनकनामाऋषिके सर्वद्रिज शिष्यहोते | ं नहरं हैं ॥ और निगमारद्वात्रनामाऋषिका अंगिरसनामाऋषि शिष्पदोताभया ॥ और ताअंगिरसनामाऋषिका ज्ञोनकनामाऋषि ज्ञिष्य

॥और सोअक्षप्रक्र उत्पत्तिनाश्तिरहितहै ॥ यातें काटकृतपरिच्छेद्तेरहितहै॥और सोअक्षरब्रह्म मायाकेवश्तें यास्वे

अभी वास्तवते तासवंजगत्ह्यद्रतिरहितहै।याकारणते सोअक्षत्रकृत तस्तुपरिच्छेद्ते रहितहै।ओर जिसअक्षरकृष्टे नर्मानग्रुक्पही आपणेचित्तिषे देखे हैं।। साथनहीनपुरुष देखिसकैनहीं।। ऐसे अक्षरब्रह्मकूँ तुमने आपणाआत्मारूपक

॥ ताअसम्ब्रतिभिन्नकुळवणोदिकों के तुमने आपणाआत्मारू पक्रिकेषानणानहीं ॥ ताअसम्ब्रह्मके झानतें ही यासवैजगत्का

्॥ हे ग्रोनक ॥ यहअक्षरब्रह्मही यासर्वजगत्केडत्पत्तिस्थितिख्यका अभिन्ननिमित्तडपादान्कारणहै ॥ याअर्थविपे वेद

पऊणंनाभिनंतुकाद्यांत कथनकरें हैं ॥ जैसे ऊर्णनाभिजंतु आषणेतेंभिन्नदूसरेकारणकी अपेक्षांतिविनाहीं तंतुर्वोकीउत्पात्तिस्थ

ं तेसेयहअकारम्हाभी आपणेतिभिन्नदूसरेकारणकीअपेक्षातिषिनाहीं यासर्वजगत्कीउत्पत्तिस्थितिङयकरेहें ॥ यति

्नातु तिनतेतुर्वोका उपादानकारण तथानिमत्तकारण दोनों है ॥ तैसे सो अक्षरब्राभी यासर्वजयदका उपादानकारण तथानि कारण दोनों है ॥ और देशोनक ॥ याजगत्तिपे कोईसुखी है कोईदुःखींहै कोईथनींदै कोईनिर्धनेहे इत्यादिकअनेकप्रकारकीविङक ।ः॥ प्रतितहोंके ॥ ऐसीक्छक्षणजगत्का जोएकअक्षरब्रह्म कर्तामानिये ॥ तो ताअक्षरब्रह्मविपे विपमतादोपको तथानिदेयतादोपको

॥पिरोगेगो याप्रकारकीक्षकिनिश्तकरणेवासते तेवेदवेताष्ठ्रप् भूमिकाद्यांत कथनकरेहें ॥ जैसे अनेकप्रकारकेस्थावरजंगमरूपश्रीर एक्तिप्रमितं उत्पन्नहोग्हे ॥ तेसे एकही अक्षरत्रहात यहनानाप्रकारकाजगत् उत्पन्नहोंबेहे ॥ तात्पर्यंयह ॥ जैसेएकहभूमिते बीजोंकीचिक जिताकरिक नानाप्रकारकेर्यावरनगमश्रीर उत्पन्नहोंवेहें ॥ तेते एकहीअक्षरब्रहोंतें जीवोंकेपुण्यपापरूपकर्मोंकी तथातंरकारोंकी विक

।गताकरिके नानाप्रकारकायगत् उत्पन्नहोंवेह ॥ यातं ताअक्षरत्रहानिषे विषयता निर्देयता यादोनोंदोषोकीप्राप्तिहोंमेनहा॥और हेज्ञोनक॥

गटोकगिषे समानस्मभावगछे मृत्तिकायटादिकपदायोंकाही परस्पर कारणकायेभावदेख्याहै ॥

। विल्सणपदार्थाका परस्पर कारणकाय

ताअक्षरब्रह्मकेन्नानते यासवेजगत्केज्ञानकीसिद्धिकरणेवासते ताअक्षरब्रह्मविषे याजगत्कीकारणताकुं तीनदृष्टांतों

े भगको अध्य यात्रामकोस्केक्यतकरेट ॥ इतर्नकरिके विषयसहितपराविद्याका संकेष्तंनिरूपणक≂या ॥ अव वेरायकीप्राप्तिवासते।

नुमा नागिर्काशसेरक्ष तितनाकीस्यूटसम्प्रिविश्वते ॥ सोसवंविश्व तिनवेदवेतापुरुपों ने कमेकाफट्यकपकरिकेवणनकऱ्याहे ॥ और¶ मी।गगगिरनअपरतियाका निरूपणकरें हैं।। हे शीनक ।। यहअक्षरब्रह्म सामात्यतें सर्वजगत्कू जानेहे ।। याकारणतें वेद्वेतापुरुप ताअ १ ॥ शंका ॥ देभगगम् ॥ मादिरण्यमभादिकांकाष्ययं किसकमंकाफछदे ॥ समायान ॥ देशोनक ॥ अधिकारिष्ठरुपोकेप्रति वेदभगवा गगत्र एतंत्र यानामकरिकेकथनकरें हैं ॥ और सोअक्षयत्र विदेषरूपकरिकेभी यासवैजगत्कूजाने हे ॥ याकारणते वेदवेतापुरुष गादि एषगभेंशं गमष्टिम्भूटकाअभिमानीषिराट उत्पन्नहोताभया ॥ हेगोनक॥ताहिरण्यगभैकाज्ञारीरकुप जितनाकीस्रुस्मसमाष्टिविश्वहे ॥ मीकमैकाफिङ कमें नेशनेनर यातीपोंकुं अन्द्यकरिकेपातदोषे हे ॥ याकारणते शुतिषिपे ताकमेकेफङकुं सत्यक्षब्दकरिकेकथनकन्या गाशास्त्रप्रकृ गांनित यातामकरिकेकथनकरे हे ॥ ऐसेसर्वज्ञसर्वाविद्अक्षस्त्रहातें समष्टिसङ्मकाअभिमानी हिरण्यगर्भे उत्पन्नहोताभया ॥

भूत्र पार्कावर्गाक्षं अस्तेत्रामक्ट ॥ तेषुक्त अयोगतिक्षेत्रामक्षेत्र हो। और जेआधिकारीपुरुष वेदविहितअमिहोबादिककर्मीक्करेंहें ॥ 🖟 कृत (त्यानकरेते द्यंगोणंमानादिक्यत्रोतिदेत अग्निद्रानिक्कमें हैं ॥ जे अग्निदेानिककमें दिषे धृत यजमान मंत्र देश किक्यारोगिक हिन्दे नात्रप्रकारके ॥ पेते अग्निद्रिककमोकितिक याअधिकारिष्ठकोंकू ताष्य्रपैकपकलकीप्राप्तिहोंचेहे ॥ हेशो। न हु ॥ तेशिकारी पुरुष वेद्विदिनशबिकात्रादिक कर्माक्रेनहीकरे हैं ॥ तथा वेदिनिषद्धिसादिककर्मीक्षेकरे हैं ॥ तथा नेत्रादिकइदियों

गुणा वृत्तिरिद्धिमादिककर्षोकापरित्याककेंद्र ॥ तथा इंद्रियोकिषिषयोषिषेशासिकतिरहिते ।। तेअधिकारीपुरुष स्वर्गोदिकउत्तमछे। तिए। वृत्ताशिक्षित्रा क्षेत्रीयक्ष ॥ तेशक्षित्रोबादिकक्षे केवट स्वर्गादिकमुखेकिही कारणनहींहिषि हैं॥कितु निष्कामकरेडुए

.... । --। ---गीतम्मारीसंगानिसम्मेनमे अतिसेनासिकक्रमीकानाम सकामकमे है ॥ ओर अंतःकरणकीश्रुद्धिकरणेहारी ागिद्दाराद्विकक्षमे अंतःकरणकीष्ठाद्विद्वारा आत्मद्यानंक्ष्योदेतुदेति । कदितं तेअग्निदेव्यादिकक्षमे सकाम निष्काम भेदकरिकेदोपका।

영 अगिरोग्नारिककर्गोकानाम निष्कामकर्म है।। तहाँ प्रथम सकामकर्मोकातो स्वगोदिरूपफ्छ हम्में तुम्हारेप्रति कथनकऱ्या ॥ अव अंतः |। शेता रोमात्त्व ॥ जेसे याटोकप्रसिद्धसमुद्रसिपिस्थतधुर्वाकेचठावणेहारे थीवरपुक्पहेरिहे ॥ तेसे यासंसारसमुद्रसिपिस्थत अग्निहोत्रा | रंगरतंषर प्रतालेग्दारे थीतरपुरुगेष्केममान कीन्छे ॥ समायात ॥ देशोनक ॥ अव्यस्तेआदिर्धेक पोडक्रक्रात्रिक पक न्समुद्रिमे तेशिविहोगिदिककर्गकपुत्रिन्यतहैं ।क्रिसेंहें तेकर्गकपुत्र ॥ यासंसारसमुद्रके कामकोथादिकपञ्डरियोंकरिकै सर्वदाकपाय |मानेंहें ॥ तथा अल्पविप्तकरिकैभी तेकर्म नप्टहेहिजावहें ॥ याँते तेक्नर्गकपुत्र हहतातिरहितहें ॥ ऐसेकर्गकपुर्योक परमेश्वरेंने यासंसार आपणेआत्रितपुरुपोंक् सर्वेदा भयकीयात्तिकरणेहारेहें।।ऐसे तेप्ठव यापुरुपोंक्र तासमुद्रेतेपारकरणेविपे समर्थहोवेनहीं।तिसे यासंसाररूपमहा गन्यसेनेगा ॥ तो सोमोक्षभी आनित्यक्षेद्रोषेगा और वेदवेताष्ठुरुप मोक्ष्क्रअनित्यमनित्रही ॥ कितु सर्वे विद्वान्षुकुष् तामोक्षक्रानित्यमानै रें ॥ तेसगंकमं याशिकारोपुरुपक्ष्यासंसारहृपसमुद्रके मीक्षहृपपरपंगकीप्राप्तिकरणेनिपे समर्थहोंनेनहीं ॥ तहांद्रघांत ॥ जैसे महाच्स कुटरें॥तथा समुद्रकेजछिपे इनेहुएकी-याईस्थितहें ॥ तथा तासमुद्रकेजछकरिकैष्णेहुए तेधुव अत्यंतकंपायमानहें ॥ याकारणतेहीं तेधुव यासंसारसमुद्रतेपारकरणेवासते तिनकमेरूपप्रबोंक्र्रचानही म्एणकांग्रस्थितत क्रिएनिकामकर्माका नुराग्यहपफल्कं तुं अनणकर ॥ हेग्रीनक॥ स्थूळ सुरम कारण यातीनकारीरों तें रहितजो डपयोगविष लींहें ॥तासमुद्रकेपारकरणेविपे तेष्ठव समर्थहोंनेनहीं।कहितें तेष्ठव अत्यंतअल्पेही।तथा हढतातेंरहितहैं।।तथा समुद्रकोछहरियोंकरिकैट्या गोधरें ॥ तामोधरंभी सोकमीपुरप प्राप्तहों वें यात्रकारकीआज्ञा तुमनें कहाचित्भी नहीं करणी ॥ काहें तें बोबोफ्ड कमेकि पुद्रकेनङिपे तुणकाष्टादिकोंकिरिकैरचेहुए जेतरणकेसाधनहृपष्ठनेहैं ॥ तेष्ठुव केवङ मत्स्यादिक जीवोंकेमारणेवासतेही र्तार ॥ गोतीफड अनित्यहाहाँ में है ॥ जैसे स्वगादिरूपफड़ कर्मक्रिकेचन्यहै ॥ यातें अनित्यही है ॥ तैसे सो मोक्षभी हैं॥ याँ तामीक्षविषे कम्कीफरुक्षततासंभवेनहाँ॥और हेम्रौनक ॥ ज्योतिष्टोमनामायक्रतें आदिटेक स्मग्रिकसुलक्षमत्स्योकीप्राप्तिवासतेही रचाहे ॥ त्मुत्रानिमेहियत

ग्तमान एकतायममानकीक्षी यहअष्टाद्श १८ तिनअप्रिहोबादिककर्मरूप्रुगों के चळावेणहारे हें।यज्ञादिककर्मों केकरावणेहारे बाक्षणों क्षताम झतित्रके ॥ तिनपोडझऋत्विजों के यहनामहें ॥ तहाँ यजुबैदकेजानणेहारे अर्घ्युं प्रतिपस्थाता नेष्टा नेता. यहचारिऋत्तिजहो| नहाँ ॥ और तेकमंहपप्रत आपती स्नभावत सणसणाविष्नाश्वान्हें ॥ तथा हडताति रहितहें ॥ ऐसेकमंहपप्रवोक्षेत्राथयणकरिक कोनग्रदमाम्पुरम् निःशंकदोद्दके यासंसाररूपसमुद्रविषेषेत्रकरेगा ॥ किंतु यासंसारसमुद्रकेतरणेवासते कोईभीबुद्धिमानपुरुप तिन तिनकमरूपप्रबोक् कदाचित्रभी आश्रयणकरणानहीं ॥ ें किंगु उट्टा तेक्सीपुरुप कामकोपादिक्टहरियोक्रिक याकर्मरूपधुर्वो केचछायमानहुए यासंतारसधुद्रकेजन्ममरणरूपज्ञविपेही वार् स्यित तेरमंद्रपशुरम् ॥ तिनकमंद्रपप्तरोविषे श्रीतिष्यक्षनिष्ठगुरुह्पषीवरहैनहीं ॥ तथा त्रह्मचर्योदिकसाथनहप अनुकुठनायुभीहै| गृहे॥ और ऋगेद्केनानणेहारे होता मेत्रावरुण अच्छावाक प्रावस्तुत यहचारिऋत्विजहोंवे हें ॥ और सामवेदकेजानणेहारे उदगाता प्रतोता प्रतिक्तां सुत्रक्षण्य यक्चारिऋत्विजहोंने हें ॥ और ऋग् यञ्जप् साम यातीनवेदों केजानणेहारे त्रहा त्राह्मणाच्छंदेसी अप्रीप्रपोता सेछहोंगेनहीं ॥ याते तेअघाद्का तिनकर्गरूप धुवों केचछावणेहारे पीवरहें ॥ और हेझोनक ॥ यासंसारसमुद्रविपे तिनकमहत्प यहनासिक्सिनक्षिक्षातिसर्गमिस्किकोडक्षक्रत्विजहोत् हो।तिनपोडक्षक्षियोत्तिमा तथायजमानतिविना तथातायजमानकी खीतिविना रगंदगर्गांग्रं आयपणकरतानहाँ ॥ विचारहोनमृडपुरुपही तिनकमंरूपष्ठबोंकू आयपणकरेंहें ॥ याँते जिसअधिकारीप्रुरुपक्रे मोक्षरूप ग्रों हैःगायपणकारिक नेमूटकमीपुरुष आष्णेक्कृतकृत्यमानिक स्थितहोंने हों। तेकमीपुरुष कदाचित्भी यासंसारसमुद्रतेषारहोतेनहों॥ गुर रेग्रोनक्त ॥ यातातरमुद्रतिपेत्प्तित स्वमंग्रुवादिरूपमत्त्योक्तिपातिकरणेहारे जेयह अग्निहोत्रादिककर्मरूपभुबहें । पुराह्यामहोनेनहीं ॥ और हेशीनक ॥ अविद्याहप्ताल्वांनेमाने नित्मगुराकेमानिकीइच्छाहोते ॥ तिसमुमुधुजननं यासंसारसमुद्रकेतरणंबासते पे गहक्मीपुरुष टोक्या गरहुम्हं ॥ फ्यानिक्भी ह ते आम

र्ननिप्राप्तिकरणेहारेहें ॥ याकारणतें तेकमींपुरुष दुर्बुद्धिहें ॥ ऐसीदुर्बुद्धिवाछेहुएभी तेकमींपुरुष 🕍 अ॰ १६ पणेसुपीउतमानेत् ॥ तथा अनेकप्रकारकरोगादिकअनयौकरिक विक्षेष्क्रेप्राप्तहुए तेकमीपुरुष मायारिचतमोहरूपगर्तिविषे वारंवारपत गिते॥ पुनःक्राहं तेकमीजन ॥ अनित्यमुखकीयाप्तिकरणेहारेकपौङ्ही मोक्षकासायनमनिहैं ॥ याकारणते तेकमीपुरुप अत्यंतमूड देरें॥ और तेकमीपुरुष आपणेषिवेकतेरिहितहें ॥ और तिनकमीपुरुषों के गुरुभी विवेकतैरिहितहें याकारणतें तिनकमीपुरुषोंके करणे गाशपंत्रानिणंत्र आपणेगुरुतमेहितिहाँ ॥ जैसे आपणेषिवेकतेरिहित कोईअंघपुरुष किसीद्सरेअविवेकीअंघपुरुषेक्पीछेचलेडुष मार्गाहरूपनीएगुक्तसंसारसमुद्रमिष् महान्दुःसक्ष्रातहोषिहाँ भिर्म भूतकेआवेशक्रिके आतुरहुआ यहपुरुष आपणेदुःसक् तथातादुः ार गर्नागिष्डेहें ॥ तेसे आप्णेषिष्केर्राहित तथार्म्बर्सुखकेप्राप्तिकीइच्छाकरणेहारे यहकर्मीपुरुष्मी विषेकहीनकर्मिग्रुरुके पीछेचछे ग्लेक् क्याआप्न

तार्कारक व्यासहुआहीनेताजिन्होंका॥ तथा प्रमादहृष्यक्रकेमझंक्ष्रपासहुआहै चित्ताजन्होंका ॥ ऐसेतेकमाँधुरुप आपणेत्द्वप्यदेशविपे |४| अग् शानेपस्यरूपआरमोक्तानजीतिपे समर्थहोहसकेमई। ॥ याकारणते तेकमाँगुरुप बारंबार जन्ममूरणक्ष्रपासहीवेह ॥ और हेझी 🔇 ते रुननकरोगा ॥ और यहहमारामित्र महात्त्रस्थनानहुआहै यति हमरिक् अभीकिसतिभयनहीं है ॥ इसतेआहित्रेक, अनेकप्रकारकी

गिरेंककेंचनहीं ह्या यामकारमानिकेपिशाचीं कीन्याई नृत्यकरेंहें तथाहँसेही।और तेकमीषुक्प कामरूपपिशाचकेवश्रहुए तथापरमेथर

गीनग्रसिक्यपपक्षं जानतानहीं ॥ तेसे कामकोथादिरूपपिज्ञाचकेआवेज्ञका्कि आतुरहुए तेकमीप्रुरुपभी आपणेदुःखकूतथातादुःख नगुनिकेनपायक् जानिसकतेनहीं॥कितु उकटा तेअरुपबुद्धिबालेकमींपुरुप इनअग्निहोत्राद्कि कमोंक्रिक हम क्रतार्थहुप्हें इसतें परेको गायाकरिकेमोहितद्वुए यापांचभौतिक्शरीप्तिपेही परममुखबुद्धिकरेहें ॥ और ताकामरूपपिशाचकेवश्रद्धप तेकमीपुरूप सबेदा

किरिकामितमकेर्ति॥ यह शर्र हममें आपणेबरुत हननकन्योहै ॥ और यह गृड पुन उत्यितहुआहै ॥ इस ग्रडक्रिभी में आपणे

ग्रामिहार्गेहैं ॥ तथा तिनकमिकेकनिप्राप्तिकाञ्चिपेभी दुःखकिहीप्राप्तिहोषेहैं ॥ तथा तिनस्वगंभुसादिरूपफळेकनाशतिअनंतर तिनक्षी पुरुष्गेहें पुनःजन्मक्षिकेदुःखकीप्राप्तिहोषेहें ॥ यति आदिकाञ्चिपे तथा मध्यकाञ्चिपे तथा अंतकाञ्चिषे यहकम रूप्तेहारुष्णेहें ॥ हेग्नीनक ॥ स्वगंह्रप्राप्तहोहके पुनःभूमिञ्किषिज्ञिष्मस्ह्रंपाप्तहोणेहारा यहकर्माप्तिक कौनग्रिरक्रपाप्तहोहेगा ॥ यायकार तापुरुपकेकमेकेफलक् सर्वज्ञईथरतैषिना कौनपुरुप जानिसकेगा किंतु सर्वज्ञइंथरतिषिना , मामगा केमां तिंगमामकर्ति ॥ नेकर्मापुरम स्मानिपे तिनपुष्यकमिकेक्छक्मोगिके किसीकाञ्पाइके तास्वमेळीकर्ते शोकशुक १ रूए मीनेपननरानि ॥ केमीनक ॥ नेसे याञीकतिपे पुजादिककुटनकरिकेपुक्त जेपननानपुरुपर्हे ॥ तेपनवानपुरुप आपणेप्रखुकाञ्चिषे १ मितमुकार्तेहः एत्यातहान्हे ॥ तिसीप्रकारिकेदुःसक्षेत्रमीपुरुप स्यातिनिप्तनकाञ्चिपे प्राप्तहोन्हें॥ शोर जैसे याञ्किषिपेमहानुसुख | विषे प्राप्तहोगहे ॥ यदापि मरणकाङ्मिपे सम्देहपारीजीगों हु : सक्षिप्राप्तिहोंगेहे ॥ तथापि धनवानपुरुषों है तथाराजागों हु गहुतभोगों ै कीआसकीकरिके तामरणकाङाविषे इसरेजीवॉतिअधिकदुः खकीप्राप्तिहोंवेहै ॥ याकारणतें तास्वर्गतिनीचेपतनजन्यदुः खविषे धनीपुरुषोंका ी तथाराजाका दृष्टांतदियाहे ॥ और हेक्नोनक ॥ तिनकर्जीपुरुषोंक्षे केवछ स्वर्गेतेनीचेपतनकाछिषिदी दुःखनदींहोंनेहै ॥ किंतु तास्वर्गे १ तिरोगी निनकर्मापुरुषोंक्षे इंद्रादिकदेयतावोकीपरतंत्रताकिरिकै महाचुङ्खकीप्राप्तिहोंनेहै ॥ तथा अधिकभोगोंकीअप्राप्तिकरिकैभी महाच् रुत्तरीयाप्तिहागेहैं ॥ और जेसे याटोकविषे धनीपुरुषोक् धनकेनाश्तिं महाच् दुःखकीपापिहाँवेहैं ॥ तेसे स्वगोदिक टीकोविषे तिनकमी दुःलकाहा किसीमच्यमज्ञारीरक्रेप्राप्तहोंनेगा ॥ अथवा किसीअध्मज्ञारीरक्ष्प्राप्तहोंनेगा ॥ अथवा किसी गारमंगराज्यं कोहंभीपुरुष जानिसकतानहीं ॥ हेशोनक ॥ अग्निहोत्रादिकइयकमींझंकरणेहारे तथा बांपिक्रिपनडागादिरूष यूते ्रै गत्त्रजे कि इस महै। ताराजा है आपणेमरणकाळिषि जिसप्रकारकाडु :खहोषेहैं।।तिसीप्रकारकाडु :ख तिनकमीपुरुषों के स्वगैतिनीचेपतनकाळ । इसप्रकार तिनकर्मीपुरुपोक्ट्रं तिनकर्मोके अनुष्टानकाळिषिपेभी प्रमाहि पुण्यकमारिनाश्ते महाचुःखक्षिप्राप्तिहाँवह ।

THE PERSON OF TH

♦ जभी तारण्डाविषयकअज्ञानकीनिद्यतिहोवै है ॥ तभी ताअज्ञानकाकार्यरूपसर्पे आपही निद्यत्तिहजावै है ॥ यहवात्तां सर्वछोकोंकूं अनु भ भवसिद्धे ॥ तेसे यासेसारकाकारण्डपजोअज्ञानहें ॥ सोअज्ञानमी ब्रह्मात्मविषयकहोवे हैं ॥ योते ताब्रह्मात्मविषयक्षात्मकारिकेदी ता ३ अज्ञानकीनिद्यतिहोवे है ॥ ताब्रह्मात्मज्ञानतेविता इसोरकपंडपासनादिकडपायों ते ताअज्ञानकीनिद्यति संभवेनहीं ॥ और ताब्रह्मात्मज्ञान ॥ असंस्कृतस्त्र असे साजस्त्रस्तकतित्वतिका जन्म रुग्नेगमनी ॥ अयंपद ॥ पहअषिकारो पुरुष अद्वितीयव्यह्यके आषणाआत्मारूषजानिकै ताब्रह्यरूपहीहोंवे हे ॥ २ ॥ यहदोनॉखीते एक आत्मुतामकरिकेही तामोक्षकेप्राप्तिकाकथनकरे हैं ॥ जोकदाचित् तामोक्षकेभी स्वर्गादिकोकीन्याईकर्मजन्यमानिये ॥ तो तेदोनोंअति निपयकज्ञानतेंहाँहों है ॥ दूसरोकिसीकमांद्रिकडपायोंकरिके तारज्जुनिपयकअज्ञानकीनिद्यतिहोंनैनहीं ॥ और तारज्जुनिपयकज्ञानकरिके फीएँक जभी ताशदानकीनिशुनिहाँगई ॥ तभी ताशदानकच्युदःखोकीनिशुनि आपदीहोइजाने हैं ॥ किंगा ॥ जेवादी तासंसारसंबंधीदुः \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ॥ कि.न क्याकिकीक्ष्यनकील्या के अत्याक्ष्यसम्बन्धिकारणकिलासित तादुःखक्ष सत्यमाने हैं॥जिनवासियों प्रसिद्धि ॥ साप्रसिद्धिभी व्यर्थहोषेगी ॥ याकारणतेभी तामोक्षाबिपे अनित्यतासभिषेनहीं ॥ किंवा ॥ नान्यःपंथाविद्यतेष्यनाय ॥ । अयुग्द ॥ माक्षकाप्राप्तिवासते आत्मज्ञानतिविना दूसराकोईमागै हैनहीं ॥ किंतु एकआत्मज्ञानहीं तामोक्षेकेप्राप्तिकामागै है ॥ १ ॥ ब्रह्में व व्ययंहांगेंगी। और शुत्कीव्ययंता किसीमीआस्तिकबादीक् अंगीकारहेनहीं ॥ याकारणतेंभी तामोक्षविपे कर्मजन्यतासंभवेनहीं ॥ अब याहीअर्थहंगुक्तिकरिकेनिरूपणकरे हैं ॥ हेशीनकः ॥ अविद्यारूपआवर्णतेरहित जो आनंद्रचरूपत्रहाहै ॥ ताब्रहाकूंहीं वेदवेतापुरुष मोक्ष यानामकरिकेकथनकरेहें ॥ और जिसअविद्यारूपआवर्ण तैरहितहुआब्रह्म मोक्षस्वरूपहोंपै है ॥ जिसअविद्याक् तिविद्यानपुरुष माया अज्ञान अन्याकृत शक्ति इत्यादिकनामोंकरिकैकथनकरे हैं।। ऐतेअज्ञानकी निवृत्ति केवछ्ज्ञानकरिकैहीहोंवे है ।। काहेते याछोक्विपे जिसवस्तु होननहीं। जैसे रज्जुविपेकित्पितसपैकाकारणरूप जोअज्ञानहै ॥ सी अज्ञान रज्जुविषयकहोंनै हैं॥तारज्जुविषयकअज्ञानकीनिद्यति तारज्जु विषयकअज्ञानहोवे है ॥ तिसवस्तुविषयकज्ञानतेही ताअज्ञानकी निवृत्तिहोवे है ॥ दूसरेकिसीकर्मादिकडपार्थेकिरिके ताअज्ञानकीनियृत्ति

्रीतिकत्तारोमें ॥ तो तुमवादियकिमतिषेपे सत्परूपकिकैमिस्द जोयहजगतहै तासत्यजगत्कासंहारकरिके सीईश्वर प्रनःताजगत्कीउ १ त्पितिनर्हाकरेगा ॥ सो ऐसादेखणेविपशावतानर्ही ॥ याते तासत्यद्वेतिविपे दुःखकीकारणतासभवेनर्हागकितु आत्माकेशज्ञानतेही तादुः १ १) एसी उत्पत्तिसे हे ॥ जभी आत्मज्ञानकरिके ताशज्ञानकीनिद्यतिहोंवे है ॥ तभी सोदुःख पुनः कदाचित्मी उत्पन्नदेविनर्ही ॥ यहउप १) निपदेग्जामतही युक्तिमान्हे ॥ तदां दघांता। जैसे रुज्युकेशज्ञानकरिके उत्पन्नभयाजो सर्पादिद्दांनजन्य भूपकंपादिकपुड़ाखेहै ॥सोदुःस है किमताने सहःस आत्माकीन्याई सर्वदा विद्यमानहेनिया ॥ याते तादुःस्कानिवृत्तिरूपमीक्षमीप्राप्तिसां सर्वभिकारीजनोकाप ह्यपंत्रीयेता॥ और सोषादी जोकदाचित पदादिकपदार्थोकीन्याई तादुःस्क्सरयमानिकेभी अनित्यमाने ॥ तोभी तादुःस्कीनिवृत्तिरूप मीक्षकीप्राप्तिगासते तिनअधिकारीपुरुपोकाप्यत्ने क्यबेहोचेगा॥ काहते पाळोकविषे जोजोभावपदार्थे अनित्यहोते हैं॥ सोसोपदार्थ किसी काळपाइके आपहीनाग्रहोहजावे हे ॥ जैसे क्रुयुळविषेत्यत्वान्य किसीकाळपाइके आपहीनाग्रहोहजावे हे ॥ तेसे सोअनित्यदुःसभी कि सिकारुपाइके आपदीनाम्महाइजानेगा ॥ ताओनित्यदुःखकीनिद्यतिकरणेनासते प्रयत्नकरणा व्यथहीदे ॥ किंना ॥ जैनैयायिक तादुःखक्तं |अविद्याजन्य नहींमनि हे ॥ किंदु आत्मजन्यमानि है तिननैयायिकोंकेमतिषेपे तादुःखका अत्यंतनाम् संभेनेनहीं ॥ काहिते तिननैयायिकों कि ्रीमें तादुःखंकेसग्वापिकारणआत्माक्कं नित्यमान्याक्षे ॥ याते एकदुःखकेनाश्चुष्भे तानित्यआत्मांते प्रनःदुःखकीउत्पत्तिबोधेगी ॥ कार १ जकेविद्यमानदुष कार्यकेडत्पतिक्कं कोहभी निवारणकरिसकेनर्धे ॥ किंवा तादुःखकाकारणरूप जोयहद्वेतप्रपंचे ॥ सद्धितप्रपंच जोकदा १ नित्त सत्यहोपे ॥ तो साक्षात्रईथरभी तादुःखकेनिष्टतकरणेविषे समर्थनहींहोषेग ॥ कादेतें सोइंथर जोकदाचित्र सत्यवस्तुकीभीनिष् ४|तारजुकेशद्यानकेनिधुत्तदुषु पुनः उत्पन्नहोपैनहीं ॥ तैसे आत्माकेशद्वानतेंउत्पन्नभयाजो यहसंसारकादुःखहै ॥ सोदुःख तांआत्माकेशज्ञा १|नकेनिगुराहुष्पुनःउत्पन्नहोपेनहीं ॥ यातें यहअर्थेसिद्धभया ॥ अनर्यकीनिष्टृत्तिषूर्वक त्रह्मानंदकीप्राप्तिरूप जोमोझहै॥सोमोक्ष केवङआत्म

ऐन्होंदान है ॥ कमेउपासनाकरिके तामोक्षकीप्राप्तिहोंमैनहीं ॥ तहांश्रुति ॥ नास्त्यऽक्रतःकृतेन ॥ अर्थयह ॥ कार्यभावतरिहतजो

♦ शासाक्ष्य तोषसंसरकाह्मरूपदे ॥ तास्यरूपके वेद्येताष्ठुरुप विराद् यानामकाकिकथनकरे हें ॥ अन यानिराद्रभगवान्तें ठोकोंकेशु र् |दिक्रणेरांपंचशीमगोकीउत्पत्ति कथनकरे हैं ॥ देशीनक ॥ ताविराद्स्वरूपतें यद्यसिद्धआप्ते तथाअपिदेवरूपस्चगेठोकरूपअपि |ु ४ धरमा थितशिगद्रभगगार्क दोनोनेत्ररूपंहैं ॥ और यहप्रगीदिकद्गोदिका जिसविराद्रभगगार्क श्रोजरूपंहै ॥ और यहफ्रगादिकचारि १ धर पितिराद्रभगगार्का गाक्कदियरूपंहैं ॥ और यहगासग्र जिसविराद्रभगगार्का प्राण्कपंहै ॥ और यहसंप्रणेजगत् जिसविराद १४ भगगार्गा स्रयुद्धपंह ॥ और यहसंप्रणेष्ट्यो जिसविराद्रभगगार्का पादरूपंहै ॥ याप्रकारकेशरोरगाङ्ग तथासकेब्यप्रिसतोंका ्री गाकारजाते श्रीनभगततो तापरब्रह्मक्र अवरात्परतःपरः यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ इतनेकरिके तापरमात्मादेवकास्वरूप वर्णनकर्या॥ १ अग तापरमात्मादेगकेअद्रितीयरूपताकीसिद्धिकरणेवासते तापरमात्मादेवतेयासवैजगत्केउत्पातिका कथनकरे हैं ॥ देशीनक ॥ इसीमा ११ मात्रगहिबपरमात्मादेगते प्राण तथामन उत्पन्नहोते है ॥ और तिसीपरमात्मादेवते श्रीबादिकपंचहानइद्रिय तथावाकादिकपंचकमेइद्रिय १ तरक्रहोगे हैं ॥ और तिसीपरमात्मादेगते आकाश बाग्रु अमि जळ पृथ्वी यहपंचभूत उत्पन्नहोते हैं ॥ इत्तेक्रिके सुरुमसप्तदक्षतत्व 'ं/| गुप्र यानामकस्किक्यनकरे हे ॥ और आकाज्ञादिकजगत्कपकार्यकीअपेक्षाकर्षिक सामाया चिरकाळपर्यतरहे हे ॥ याकारणतें तामा '∜|यांकू अज़रकहे हें ॥ और आपणेकार्यक्ष्पजगत्कीअपेक्षाकरिक साकारणकपमाया परमेहि॥ऐसे पररूपअक्षरमायतिभी सोपरब्रह्मपरहे॥ नितृत् है। याकारणते श्रुतिमगतो ताप्त्रज्ञक् पुरुष यानामकरिककथनकरे है।।और तीपस्त्र यास्युट्यारितरहितहै।। याकारणत 🏄 शिमगानी तापस्त्रप्रक्र अन यानामकरिकक्यनकरे हें।।और तीपस्त्रस सूक्ष्मश्रीरतेंभीरहितहें।।याकारणतें अतिभगवतो तापस्त्रसक् 🎉 । अपनाः यानामकरिकेक्यनकरे हे ॥ और सोपरम्रह्म मायारूपकारणक्षरीरतेभीरहितहे ॥ याकारणते अतिभगवती तापरम्रहाक्षे ्रित्रिएपगर्भकोश्तरीत कथनकरी ॥ अव स्थूट्यिराष्ट्रकीट्रपति कथनकरे हैं ॥ हेजौनक ॥ तिसपरमात्मादेवका जोस्थूट्यिराड् ी राज्यहै ॥ तानिगद्र नक्षक नेद्रेताषुक्ष यात्रकार वर्णनकरे हैं ॥ यहस्वमंत्रोक निसंबिराट्भगवायका शिरक्ष है ॥ और यहसूर्य

पुर |१९| |तिस्पमोक्षदे ॥ सोमोक्ष कर्मउपासनाकृरिकै प्राप्तहोंमेनहीं ॥ किंतु षकआत्मज्ञानकरिकैही सोमोक्ष प्राप्त शेनेहे ॥ अच ताब्रह्मात्मज्ञपा १९ |॥ १९|प्रकाशकरणेहारीश्रतिभगवतीहो साक्षात् याअर्थक्रव्यनकरे है ॥ तहांश्वीत ॥तद्विज्ञानार्थंसग्रुरुमेगारि ग्व्येत्रहानिद्धा | | १९|प्रकाशकरणेहारीश्रतिभगवतीहो साक्षात् याअर्थक्रव्यनकरे है ॥ तहांश्वीत ॥तद्विज्ञानार्थंसग्रुरुमेगारि ग्व्येत्रहानिद्धा |

क्षीत्रीविषत्रहानिष्ठगुरुकेसमीपनावे ॥ १॥ इहां जोग्रुरु शास्त्रउक्तअनेकप्रकारकीयुक्तियोंकरिकै शिष्यकेस गयकीनिवृत्तिकरणेविषेसमर्थहोते॥ 🎚 श्रीताग्ररकानाम शोवियहै ॥ और जिसग्ररकी ब्रह्मविपनिष्ठाहोंवे ॥ ताग्ररकानाम ब्रह्मनिष्ठहै ॥ ऐसेशांत्रपब्रह्मतिष्ठग्ररकि विधिवत्शरणकूँमा

्रीसभ्यानो श्रद्धानानिक्षण्यके ॥ ताजिष्यकेप्रति सोशीग्रुरु सर्वेदुःखोकेनाज्ञकरणेहारी ब्रह्मनिद्याकाउपदेजकरे ॥ जिसब्रह्मनिद्याकरिके 🎖 । |अपिब्रह्मपर्यादेकसापनसंपत्र अधिकारीग्रुरुप ताञ्चक्षरब्रह्मके आपणाआत्मारूपकरिकेनित्रयकरे ॥ अब पूर्वसंकेपकरिकेयनकरोद्धरे 🥬 |अपिक्याका कित्तारतेनिरूपणकरे हैं ॥ हेशोनकु॥ साबिरक्तग्रद्धुजन ताओविषब्रह्मनिद्युरुकेप्रखर्ते निसब्रह्मके सत्यरूपकरिकेजाने हे॥

शीवधा ताबहातिभिन्न सर्वजात्कुँ असत्यकपकरिकैजानेहै ॥ तासत्यब्हातेही यहसंप्रणैविश्व उत्पन्नहोंवे है ॥ तथा तासत्यब्हाविपेही यह है। |श्रीस्वेजात् स्थितहोंवे है ॥ तथा तासत्यबह्याविपेही यहसर्वजात् उयक्रमाप्तहोंवे है ॥ अच ताजगत्कीउत्पत्तिविपेहपांतकहे हैं ॥ हेशों है

ितक॥जैतिमहान्प्रज्वाखितआप्रितें प्रकाशताहपकारिके ताआप्रकेतमानहप्पवाछेविस्फुछिंग उत्पन्नहोपे हैं ॥ तथा ताअप्रितेमछिनताहप् का । |अहिंगोलक ॥ किसप्रजालें यहजहाते हैं ॥ तैसे ताअशष्ट्रहोतें समानहप्पाछेचेतनपदार्थ तथापिरुंहरू हप्पाछेज्ञपदार्थ उत्पन्नहोंवे हैं ॥ है |अहिंगोलक ॥ जिसप्रजालें यहजहाते यहजहाते उत्पन्नहोंवे हैं ॥ सोप्रजाकेसाहें ॥ स्वयंप्रकाशहप्रकर्पिके यासबंजगत हैं ।

्री]गुप्र यानामकरिककपनकरे हे ॥ ओर आकाशादिकजगत्ररूपकार्यकीअपेक्षाकरिकै सामाया चिरकाळपर्यंतरहे हे ॥ याकारणते तामा ||ॐ ||पाक्र अशस्के हें ॥ ओर आपणेकार्येरूपजगत्कीअपेक्षाकरिकै साकारणरूपमाया परभोहे॥ऐसे पररूपअक्षरमायतिभी सीपरजझपरहे॥|४ ्री याकारणतें श्रीतभगवतो तापरब्रह्मक्रं अक्षरात्परतःपरः यानामकरिकेवथनकरे हैं ॥ इतनेंकरिके तापरमात्मादेवकास्वरूप वर्णनकन्या॥ ﴿} अय तापरमात्मादेवकेशद्वितीयरूपताकीमिद्धिकर्णेवासते तापरमात्मवित्यासर्जगत्केबरगतिका कथनकरे हैं ॥ देशीनक ॥ इसीमा। ||ह्रग्रिरणगमेकोउरगीत कथनकरी ॥ अय स्थूङ्गिराट्कोउरगुति कथनकरे हें ॥ हेज़ौनक ॥ तिसपरमात्मादेवका जोस्थूङ्गिराट् ||≻ अगिरियुण है।। याकारणते श्रीतभगनती तापरत्रहाह पुरुष यानामकरिककथनकरे है।।और तीपरत्रह्म यास्युङक्शरीरतेरहितहै।। याकारणते ्र|आस्मारूप गोपरंमशरकारमाह पद्वे ॥ तास्वरूपक्षं वेदवेताषुरुप विराट् यानामकार्किकथनकरे हें ॥ अव याविराट्मगवान्तें ळोकोंकेचु || ||दिक्तिपोरारेपंजशियोंकीउत्पत्ति कथनकरे हें ॥ हेशीनक ॥ ताविराट्स्वरूपतें यदपसिद्धआग्री तथाअधिदेवरूपस्वगेठोकरूपअग्रि | 🎖 | स्राह्मपे ।। तागिरादर्स्यक्षम्हं वेद्येतापुरुष याप्रकार वर्णनकरे हैं ।। यहस्वगैलीक निर्मावराद्रभगवापका क्रिरक्रपेहे ।। और यहसूर्य 🎚 ्रीयमा गितागिराह्मगायके दोनोनेत्रकपुर्वे ॥ और यहपूर्वादिकदगोदिहा। जिसमिराह्मगवाक्के ओत्रकपुर्वे ॥ और यहफ्रगादिकचारि १ गिर गितागिरमगगम्का वाकदेद्रियकपुर्वे ॥ और यहमाह्यवाधु मिसमिराह्मगवाक्का प्राणकपुर्वे ॥ और यहसंप्रणेजगत् जिसमिराह् १ गिगागुरुका दद्यकपुर्वे ॥ और यहसंप्रणेष्ट्यी गिसमिराह्मगवाक्का पादकपुर्वे ॥ याप्रकारकेशरोरवाछा तथासक्यपिस्तोका ||६|| अतिभगती तापरत्रद्यक्र अज यानामकरिकेक्यनकरे हे।।और सीपरत्रद्य सुक्मक्रीरतेभीरहितहे।।याकारणते अतिभगवती तापरत्रद्यक्र| ||४||आत्राण अमनाः यानामकरिकेक्यनकरे हे ।। और सीपरत्रद्य मायाक्ष्पकारणक्षरितेभीरहितहे ।। याकारणते अतिभगवती तापरत्रद्यक्रे|| है | उत्पन्नतृति है।। और तिसीपरमात्मादेवते आकाश बाधु अप्नि जरू पृथ्वी यहपंचभूत उत्पन्नहोति हैं।। इतनेकरिक सुक्ष्मसप्तद्शतत्व 🌿 पाउपहिवपरमात्मादेवते प्राण तथामन उत्पन्नहोंने है ॥ और तिसीपरमात्मादेवते श्रोत्रादिकपंचज्ञानईद्रिय तथावाकादिकपंचकमैइद्रिय

कतु उत्पत्रहोतेमयेहैं ॥ तथा तिसीपरमात्मादेवते तिनयज्ञादिककपॅकिसिद्धकरणेहारे वसंतादिकऋतु उत्पत्रहोतेमयेहे ॥ तथा गोसुवणां हिरूपद्विणा उत्पन्नहोतीम्हे हे ॥ तथा कर्मकर्तापुरुपकेनानाप्रकारिकनियम्हपद्विश उत्पन्नहोतीभ्हे हे ॥ तथा सेतत्तरादिरूपकाञ रसम्बतामयादे॥तथा स्वर्गदिकफङक्ष्रप्रतिकोकामनावाञ् अधिकारियजमानउत्पन्नदेताभयादे ॥तथाङताभित्रपकासक्तरम् सोमद्भय सम्बत्तापयादे ॥ हथा स्वर्गकोक्तर्कस्तरम् दिरूपग्रणाक्रिकै छैकिकौदिकसर्वेध्वदार्राकीसिव्हिते है ॥ हेशीनक ॥ जिसप्रमात्मादेवते सापूर्वउक्तविराद् उत्पन्नहोंवे हे ॥ तिसी वेदोंक्षं अपरव्रह्म यानामकरिकेकयनकरे हैं ।। और तिसीपरमात्मदिवतें दर्शपीर्णमासादिकयञ्च उत्पन्नहोतेभयेहें ।। तथा ऱ्योतिष्टोमादिक केमप्रिहोत्रकीआद्वतियां हैं तिनआद्वतियोंकिरिकै बृद्धिक्ष्याप्रहुआहैं क्रारीरजिसका ॥ याकारणेतेहीं सोसोमरूपचंद्र अग्निहोत्रादिककमाक्त करणेहारेकमींपुरुपोंक्रही प्राप्तहोंवें हैं ॥ ऐसेद्रवीभावक्रपाप्तदुष्तोमेंतें पर्कयनामादूसराअग्नि उत्पन्नहोताभया बृष्टिदारा घृष्शीकूपतीसरेअग्नितें बीहियवादिकसर्वओपाष्ट्रिरपन्नहोतेभये ॥ और पुरुपक्षपचतुर्यभूग्निविषे अन्नकूपकरिकेगाप्रदुष्ने तेनी परमात्मादेवतें शासप्रश्नासोक्षीन्यांई विनाहपियत्नतें यहऋगादिकवेद उत्पन्नहोतेभये हें ॥ याकारणतेंहीं वेदवेताष्ठरप तिनऋगादिक प्र॰ उपकाहोताभया ॥ कैसाहैसीअग्नि आहमीयगाहैपत्यादिरूपकारिके तथास्वगादिफङरफारिके अग्निहोज्ञादिकसर्वकर्मोकेपद्यिका ॥ १ कारणहे ॥ और तांश्रीप्रकेशादित्यरूपस्मिपतेशादिङके ज्वाङा धूम विस्फुलिंग अंगार इत्यादिकसर्वपदार्थे उपपत्रहोतेभये ॥ तिन् हपशिप्रेंसिनंतरचंद्रनामासीम उत्पन्नहोताभया ॥ कैसहिसोसीम ॥ सूर्यभगवान्तें उत्पन्नहुई तयाकछाहपकरिकेपरिणामक्र्यातहुइ मिषिपेगातहोइकै गर्भेरूपकरिकैपादुर्भावहोवे हैं ॥ जिसगर्भूर्कप्रातहुएवीयेते प्रजादिरूपअनेकप्रकारकीप्रजा उत्पन्नहोने हे ॥ जिसपुत्रा हेयनादिकशेषषिहें ॥ तिनओषिषों ते ताष्ठुरुपषिपे वीयरूपरेत उत्पन्नहोताभया ॥ और सोबीयरूपरेत योपितरूपपंचमअ स्वगोदिक्पंचआव्रयोकेसमिपादिकपदार्थं याआत्मपुराणकेष्ष्ठेअध्यायविषे विस्तारतेकथनकरिआयेहें तेसबैजानिङेणे ॥ और तास्वगं

| १०४३ अस्तरमात्रायादेशनितपरमात्मादेवते यदनगत् भित्रनदीं है।कितु यहसर्गनगत् तापरमात्मादेवरूपदी है ।। केसाहेयहजगत् तप् |१| १५ वर्ष गतीनस्वरूपदे ।। दर्दा उपासनाकेफङकानाम तप्ते ।। और यागादिककमोकेफङकानाम कमे है ।। और तिनदोनोकेप्रकाशक ||४| 🍫 |िङ्कतप उरत्प्रहानेभपर्दे ॥ तथा आह्तिकतारूपश्चा उर्पप्रहोतीभइंदे ॥ तथा अग्र्यभाषीकर्मकाफळरूपसत्य उरप्रहोताभयाहे ॥| 🌣 | नगा गणारोगानकपत्तम बराबहोताभयहि ॥ तया अपस्पइदिय हार्तमाकपत्रज्ञाचार्ये उत्पब्रहोताभयाहि ॥ तथा वेद्विहितकर्मकप् मिंग उराबहानाभगाहै ॥ और सिसीपरमात्मादेवतें सप्त्राज तथासत्तर्भांचेप तथासप्तसिम्प तथासप्तहोम तथासप्रछोक यहसंपूर्णे 🎚 रारप्रसीरिपपे दें ॥ तद्दी मस्तक्षिपीस्थित ने दोशीय दोत्राय दोषाण एकवाक् यदसप्तद्देविद्वे तिनीकानाम प्राण्वे ॥ और तिनप्राणों ते ।
 रारप्रपदंत मप्रप्रहारिक्षी दें ॥तिनयुतियोंकानाम अचिष्टे ॥ और तिनसप्तपाणोंकेगेविष्युंहे ॥ तिनविष्योंकानाम सिम्बद्दे ॥ शार प्रिमापप्तियाका निन्त्राणोंकिरहणेकास्थानक । 🗸 | गंगांश गर्ने ॥ गियगोटकों कानामटी करे ॥ यदसंष्यं सप्तसप्तप्तायं तापरमात्मादेवतेहीं उत्पन्नहोतेभपेहें ॥ ओर तिसपरमात्मादेवतेही | 🖔 | गदगगगगुत्र उत्पत्रहोतेभगेर्दे ॥ नभा हिमाचटादिकपर्वत उत्पत्रहोतेभेषेर्दे ॥ तथा श्रीगंगादिकनदियांउत्पत्रहोतीभई हें॥तथा युक्षादि क|| ीरगनाकीयगरेदे ॥ गोमर्थयगर् नापरमात्मांद्रगर्तेई। उत्पन्नदेोताभयोहे॥इतमेंकस्कि तापरमात्मादेवतेंजगत्कीउत्पत्तिरूपअप्यारोपका| ं / ग्राजाहिकदेवता उत्पत्रहोतेमपेह ॥ तथा साष्यवामादेवता उत्पत्रहोतेमये हैं ॥ तथा मतुष्य पशु पक्षी उत्पत्रहोतेमये हैं ॥ तथा प्राण 🎖 रियागधर्गर उराबहानेभ्येर ॥ तथा मत्रुष्पादिकतंगमश्रीर उत्पब्होतेभयेर ॥ इसतेआदिछेके भूतभविष्यत्वसीमानकाछिषिपेह्यित √|गणगर-पा ॥ अय गामगुरमा अष्पादकरिक ताष्रमात्मादेगीपे अदितीषशुद्धरूपताकावणेनकरेही।हेग्नोनका।जोपरमात्मादेव यासवैज ्रीगाम् अग्नम्।मग्नाः ॥ १तते आदिछेके सन्त्यस्मपदायं ताप्रमात्मादेवतेंहीं उत्पन्नहोतेभपेहें ॥हेमोनक तिसप्रमात्मादेवतेही ी अपान मग्नान ज्यान बहान यहपंत्रमक्रारकेपाण बरपप्रकोतेभयेके ॥ तथा ब्रोहियंपादिकअन्न बरपन्रकोतेभये हें ॥ तथा क्रच्छचांद्रायणा|

र्षेष्त्यां हानाम पेद्दै ॥ सोषद तपकर्मादिरूपसर्वजगत् अमृतब्हार्चरूपही हे ॥ तापरब्रहातेभिन्न किंचित्मात्रभीहैनहीं॥

्रास्ति के सित्रिक्ष प्रकादितीयस्वरूपहे ॥ हेशीनक ॥ इसप्रकार सर्वेत्रव्यापक तथासर्वकाआत्मारूप तथाउरपत्तिनाशती १ सित के सिर्भक्षप्रविधिक स्वयक्षमञ्भितीयसकरणेहारा जीपरमात्मादेवहें ॥ तापरमात्मादेवकूं जीअधिकारीप्रकृष आपणाआ १ त्याह्मकरिक्ष्यानेहें ॥ सोअधिकारीप्रकृष में अज्ञानीहुं याप्रकारकीअविद्याप्रथितिरहितहोवे हे ॥ यति याजिकारीप्रकृषों ने तापरमा

े गिप्रताशिक्षिक प्रकाशमान्दै ॥ और जोअसरब्हा दुर्ट्सपदार्थी तें भी अन्यंतदुर्ट्स्पद्धी। और जिसअसरब्हामिप इंद्रादिकटोकपाट्यों १ पक्षित परमांटोक्सिपर्वं ॥ देशीनकापुर्वेती तुमनेपुट्याया।किस्तरतुर्क्द्रानतं यासर्वजनत्कात्त्रहोत् है।सोपन्त् १ पासरम्बद्धारिक्षे मरेशक्तकारकार्ये हैं ॥ इसीअसरब्ह्य केद्देत्तपुरुप प्राणइंद्रियस्वप्तिक्ष्यवकार्ये ॥ तथा इसीअसरब्

्र सरेरा आग्रितेते ॥ तथा बुद्धिरूपग्रहाविपेस्यितहोणेते जोअक्षरब्रह्म अरमंतसमीपहै ॥ तथाजोअक्षरब्रह्म सर्वे तें बत्कृष्टे ॥ तथा जो १ अत्रस्यत पाअपिकारीश्रारिविपेही शासहोवे हे ॥ और जैसे स्थकेचकविपेस्थितअरोका नामिअधिष्ठानहोवे हे ॥ तैसे जोअक्षरब्रह्म ९ प्राचोहा तगाहेटियोंका अभिषानकत्त्रे ॥ काम कोज्यातक जायाती है ॥ तैसे जोअक्षरब्रह्म

ें तथा सनातनढे ॥ तथा द्रद्विशादिकडपारियोँतपरहे ॥ ऐसाअक्षरब्रहों याअधिकारीपुरुपों ने आपणाआत्मारूपकरिकेनानणेयोग्यहे ॥ १ पुनक्रादितोशक्षावत ॥ मायोक्सवंयते स्यटमध्यक्रप्यक्रमक्ष्यक्रम्यक्ष्ये । पुनःरेतारेतीशक्तायत् ॥ मायोक्तंचेपतें स्युट्सुस्महपताक्रेप्राप्तहुआभी वास्तवतें तास्युट्सुस्मभावतेरहितहै ॥ तथा जोअक्षरब्रह्म पिनिषुरपानिषे मार्थनाकरणेयोग्यह ॥ तथा जीअक्षरत्रत्न मर्वदेहपारीजीवोंक् अत्यंतप्रियह ॥ और जोअक्षरत्रत्न आपणेस्वयंत्यो

्र मागैराहे आहर्यकरिकेनानण ॥ अच पूर्वडक्तजपदेशकरिकै जिसआधिकारिष्ठरपक्तं ताअक्षरब्रह्मकाबेषनहींद्वों ॥ तिसअधिकारि १ पुरुषेरमाते दूसरीरीतिसे सापनासहित ताअक्षरब्रह्मकेचोपकावर्णनकरें हैं ॥ देशीनक ॥ जोअक्षरब्रह्म स्वप्रकाशताहृपकरिके

्रियमिषेप्राप्तद्वशा यह्क्रटस्थआत्मारूप्याण ताव्ह्यस्वरूपहोहोंवेह ॥ हेग्नीनक ॥ जिसअक्षयंत्रक्रविषे भूमिठोक अंतरिक्षठोक स्वर्गेतिक श्रियते।। जिसअक्षयंत्रक्रविषे भूमिठोक अंतरिक्षठोक स्वर्गेतिक प्रित्तानिक प्रित्तानिक स्वर्गेतिक स्वर्येक स्वर्गेतिक स्वर्येक स्वर्येक स्वर्गेतिक स्वर्गेतिक स्वर्गेतिक स्वर्येक स

त्मारुपकरिकेगनेहैं ॥ सोअधिकारोपुरुप मेंअज्ञानीहुं याप्रकारकीअविद्यामंथितैरहितहोंनै है ॥ याते याअधिकारीपुरुपों ने तापरमा त्मादेगक अवस्पकरिकेणानुणा ॥ अब प्रवेक्तउपदेश्क्रिके जिसअधिकारीपुरुपकुं ताअक्षक्रव्राचाधनहींहोंने ॥ तिसअधिकारी सर्दा आपिभूतहै ॥ तथा बुद्धिरूपगुद्दाविपेस्थितद्दोणेते जोअक्षरब्हा अत्यंतसमीपद्दे ॥ तथाजोअक्षरब्रह्म सर्वे ते उत्कृष्टहे ॥ तथा जो अक्षरब्हा याअपिकारीज्ञिरिषिपेदी श्राप्तदोने है ॥ और जैसे स्यकेचकविपेस्थितअरोका नाभिअधिष्ठानद्दीवे है ॥ तैसे जोअक्षरब्हा रणेर्ऐ अपैरुपेयवनाँकानाम वेद्है ॥ सोयह तपक्मोदिरूपसर्वजगत् अमृतव्हार्मक्पहीं है ॥ तापरब्हातीभन्न किचित्मात्रभीहैनहीं ॥ याकारणतें सोपरमात्मादेव एकअद्वितीयस्वरूपहें ॥ हेशोंनंक ॥ इसप्रकार सर्वेत्रन्यापक तथांसर्वेकाआत्मारूप तथाउत्पत्तिनाशृतें रितेत तथासवभूतप्राणियोंकेह्द्यकमङ्विपेनिवासकरणेहारा जोपरमात्मादेवहैं ॥ तापरमात्मादेवकूं जोअधिकारीपुरुष आपणाआ पुरुपकेपाति दूसरोरोतिसे सापनोसहित ताअक्षरब्रक्षेत्रोषकावर्णनकरे हैं ॥ हेक्षौनक ॥ जोअक्षरब्रह्म स्वप्रकाशताह्तपकरिके ्र तथा सनातनहे ॥ तथा बुद्धिआदिकउपायियोतिपरहे ॥ ऐसाअक्षरब्रह्महीं याअधिकारीपुरुषों ने आपणाआत्मारूपकारिकानायोग्यहे ॥ अनःकैसोहैसोअक्षरब्रह्म ॥ मायोक्संबंधेते स्थळमछमङ्गमङ्गम् जन्मक्ष्य । नुनःकेताहेताअक्षरत्रहा ॥ मायकितंबंपतें स्युट्सक्ष्मक्ष्मताकुआभी वास्तवतें तास्युट्सक्ष्मावतेरहितहे ॥ तथा जोअक्षरत्रहा ्री प्रक्षित यद्मपंटीकोस्थतई ॥ देशीनका।पूर्वजी तुमनेपृद्धाया।क्रिमवस्तुकेज्ञानते यामवैजगत्काज्ञानदोषे हे।।सोवस्तु यद्दशक्षरब्रह्मही है।। अथायप्रक्रियानिति सर्वगत्कातानदोपे १ ॥ इसीअक्षरब्रह्मके विदेवेतापुरुष प्राणद्दियक्षपकरिकेक्षयनकरि ॥ तथा इसीअक्षरक ४ व्यक्षयक्षरिक गया मोखस्यकरिके क्षत्रकरि । । इसीअक्षरब्रह्मके विदेवतापुरुष प्राणद्दियक्षपकरिकेक्षयनकरि । तथा ्रिषकपुरुपाकारक प्राथनाकरणयाग्यह ॥ तथा जाअक्षरत्रक्ष तपदहरूपाराजाशकः अल्पताभयकः ॥ आर. जाञ्जलरत्रक्ष ञागगण्यमण्य १ तिप्रकाक्षरिक प्रकाशमानहै ॥ और जोञक्षरत्रत्रस् दुर्छक्ष्यपदायाँ तें भी अत्यंतदुर्छक्ष्यहै॥ और जिसुअक्षरत्रसिषे इंद्रादिकछोकपाछो प्राणोंका तयाइंद्रियोंका अधिष्ठानरूपहै ॥ तथा नोअक्षरव्रह्म आपणीसमीपतामात्रकारिकै तिनप्राणइंद्रियोंकेसवेंब्यापारोंकाकारणरूपहै ॥ विनेकीपुरुपोंकरिकै प्रार्थनाकरणेयोग्यहे ॥ तथा जोअक्षरत्रह्म सर्वेदेहधारीजीवोंक्रं अत्यंतप्रियहे ॥ और जोअक्षरत्रह्म आपणेरत्वयंत्र्यो

्री रंगिगेपासतुआ यहक्रटरयआत्मारूपवाण ताळस्यस्वरूपहीहोगैहै ॥ हेक्षीनक ॥ जिसअक्षर्यक्षिषिपे भूमिङोक अंतरिक्षङोक रवगेङोक | अ १० यहतीनोंङोकस्यितहै॥वथा जिसअक्षरब्रह्मिपे यहआका शादिकपंचभूतस्यितहैं॥तथा जिसअक्षरब्रह्मिपे मन प्राण इंद्रिय आदिकभौतिक | ४ १८ परापे स्पितहें ॥ तथा जिसअक्षरब्रह्मिषे यहऋगादिकवेद स्थितहें ॥ जिनवेदोंक् विद्यात्पुरुष क्राव्दब्रह्म यानामकरिकेक्ष्यनकरेहें ॥ऐसा | ४ | उक्तअसरब्रह्म छर्गरूपकृष्कि वेथनकरणा ॥ हेशीनक ॥ महावाक्प्रूपवृद्गिति । त्यापार्का प्राप्तापकारा । प्राप्तापकारा । विश्वापकारा ) | गुर्मित शत्राक्ष केट इत्यादिकस्थानीक् परिश्रमकीदीप्राप्तिकरणेदारे हैं ॥ तित्तपरिश्वनीतिमत्र द्वराकोईफङ तिनवचनोंकहिनई। ॥ यति | | गुर्मित शाद्ध केट इत्यादिकस्थानीक् परिश्रमकीदीप्राप्तिकरणेदारे हैं ॥ तित्तपरिश्वनीतिभित्र द्वराकोईफङ तिनवचनोंकहिनई। ॥ यति | | गिताअपिकारीपुरुपक्र पीक्षकेप्राप्तिकीइच्छादोवे ॥ तित्तअधिकारीपुरुप्नें एकवेद्तिवचनीतिविना द्वरिश्मात्मवस्तुकेप्रतिपादकवच् ी गरैनगर्सकामगिष्ठानरूपशक्षस्वहाही याअपिकारीपुरुपोंक्ष्रंजानणेयोग्यहै ॥ तिसअपिष्ठानब्रहातेभिन्न अनात्मपदार्थ याअपिकारीपुरुपों | | हैनानणेयोग्यनहीं है ॥ हेक्नोनक ॥ जैसे याअपिकारीपुरुपक्ष ताअक्षरब्रहातेभिन्नअनात्मपदार्थ परित्यागकरणेयोग्यहें ॥ तैसे ताअक्षरत्र // जैसे याटोकपिपे कोईग्रुरमीपपुरुप आपणेपञ्चतं माणकेचलहक किसालक्ष्यंत्ताक पणनकरह ॥ तस जाआपकाराष्ट्रहप धयकारक १८ १कते ॥ तथा आत्मोकिमिककरिकेगुक्ते ॥ तथा कामकीपादिकश्चिगोंक् संबैदा भयकीपासिकरणेहाराहे ॥ ऐसेअधिकाराषुक्षपते युबे

\ नीक्षे कराभित्मीनरीच्यारणकरणा ॥ तथा तिनअनात्मवस्तुकेप्रतिपादकवचनोका श्रवणभीनहींकरणा ॥ काहेते एकवेदांतवचनोक् | ४ छोडिके सुसेशितनेकीयचनते ॥ तेसर्वचन अनात्मरूपद्रेतकेहीप्रतिपादकहें ॥ यति तेवचन याअधिकारीप्रुरुपक्र मोक्षरूपअमृतकीपा | १/|सिक्रेनरी ॥ किंतु तिनअनात्मवस्तुकेप्रतिपादकवचर्तामिषे कोईवचनतो याप्रुरुपक् धर्मकीप्राप्तिकेर्ते ॥ और कोईवचनतो धनादिरूप |⊌

मळ्डा:वकीहोमातिकरे हैं॥ याचारा त ।' सुविक्पहो ॥ हेगौनक ॥ धर्म अथे काम यहतोनों यद्यपि विचारहीनपुरुषों हु उचारणकरणे ते ह *वि*रूपकामकीयातिकरेंहें ॥ और कोइंवचनतों के: तिनअनात्मवननोक् 🕫 त अर्थमह ॥ तींब्हाचुरुष है रं॥ तिनश्रेष्ठपुरुपोकेशाचारहृषमाणतेष् रूपमाणते तिनअनात्मवचनोकानिके विकेजानथआत्मानमन्यावाचोविसुच्य विचारणकरहें॥ ह वनोकाउचार

🗞 ४॥ इसप्रहार तीनकाटोषिषे तेअपकाम यातीबोंके दुःसक्षिमांतिकरहे ॥याते तिन्अपकामोक्ष्मतिषादनकरणहारेवचनभी यानीबोंकेदुः ्रै मानिकाङिषि स्वाकरणेकीनिताद्वारा यानीबोंकू दुःसकीपातिकरहें।।और आपणेनाश्काङिषिपे वियोगद्वारा याजीबोंकू दुःसकीपातिकरे एकादीकारणें हैं ॥ और दूसरेने झाखतेंनिरुद्धअर्थकामहें ॥ तेअर्थकामभीषुर्वकीन्याई आपणे अपापिकाछिषेपे तथा आपणेपातिकाछिषेषे **मान्त्रेभ्रिरद्**तेत्रप्राम्हे ॥ तेत्रप्रामतो आपणीअप्राप्तिहाङीग्प इच्छाकाउत्पातद्वारा याजाबाकू दुःषकाप्राप्तिकरहा।आर आपणा 🖟 नयाशायणेनाश्कारहिषे यात्रीयोहं दुःसक्रिमातिकरेहें॥हेशोनक॥इसप्रकार् शास्रविहित अर्थकापिषे तथाशास्रिनिष्द्रअर्थकापिषे रुःगकीकारणताकेसमानदुष्भी ॥ तिनदोनोसिपेइतनोमिशेपताभीहै ॥ शास्त्रिहित अर्थकामती इसछोक्षिपे निदाद्वारा डुःखकी

गार्गकरणितारेग्नमी यात्रीगोक्ने दुःखकेद्यिकारण्हे ॥ ऐसेदुःखकेदेणेहारेग्नगोक्कं कौनद्यक्षिमानपुष्ठप उचारणकरेगा॥ किंतु नहीं ॥ ज्ञारणकरेगा॥ देजीनक॥ नेसेश्रयंकामक्कं प्रतिपादनकरणेहारेग्नन यात्रीविक् दुःखकेदीकारणहें॥ तैसे धर्मकेप्रतिपादकबचनभी या मानिकरेनद्री।औरपरटोकनिपे नरककीयातिद्रारा दुःसकीयातिकरेनद्री।और शाहकरिकेनिपिद्धअर्थकामती याजीवाँक्षे इसटोकविपेती नियादिकाँकरिके दुःसकीप्रातिकरे हे ॥और परटोक्षिये नरकादिकाँकरिके दुःसकीपापिकरे है ॥ याँते तिनशास्त्रिकद्वअर्थकामकूपति पुरुगोंके युःराकेदीकारणई ॥ काइंसे अमिहोबादिककर्षों तें उत्पन्नभयाजीयमें हे ॥ तायमैकरिके याजीबोंक्र जिनस्वगोदिकमुखोंकीप्राप्ति ु होगे हैं ॥ मेस्पगारिकमुख अनिस्पर्दे न्यासातिश्यतादोपवाछेंहें ॥ यातें आपणेवियोगकाछविपे तथाआपणेवर्तामानकाछविपे तेस्वगो

👃 करणा ॥ फिन्नु निनमेदीतनगर्नोक्तिके पाशपिकारिषुरुपक्तं मीक्षरूपअमृतकीप्राप्तिदोवे है ॥ तिनवेदांतवचनोंकाही याअधिकारीपुरुष्ने ्रीरम्पत गागीगींह दुःत्कीदीप्राप्तिकरेंहें ॥ यति ताज्ञीनत्यफङगङ् पर्मेह्रपत्पित्नकरणेहारेवचनभी याजीबींकू दुःसकीदीप्राप्ति करें हैं ॥ गार्ने पर्यथ्तिसम्पा ॥ पर्मकीपातिकरणेदारे तथाअर्थकीप्रातिकरणेदारे तथाकामकीप्रात्तिकरणेदारे जित्तेंकीषचनहैं ॥ 🖟 नेगांगजग प्रांउक्तीनिर्मे यात्रीयोहं दुःसकिदिप्राप्तिकरणेदारे हें ॥ यातें अमुक्षुजनोंने तिनअनात्मवचनोंकाडचारण कदाचित्तभीनहीं

सर्दा अभ्यासकरणा ॥ यहवातों अन्यज्ञाह्मविषेमों कथनकरीहै तहांश्रोक ॥ आसुत्रेराम्तोःकार्ळनेयोद्दांतिचितया। दिवान्नामित्रकेत मरणप्रेत वेदांतिज्ञाह्मके श्रीतानमित्रकारिकार्छतेळेके मरणपर्येत वेदांतिज्ञाह्मके श्रीतानमित्रकारिकार्छतेळेके मरणपर्येत वेदांतिज्ञाह्मके श्रीतानमित्रकारिकार्छते मरणपर्येत वेदांतिज्ञाह्मके श्रीज्ञाह्मके श्रीज्ञानक। जैसे यालेकार्वेही मावेद्दाव्याप्रकारिकारिकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विका

्री गटकीन्याई प्रतीतहोंने है ॥ जैसे घटरूपउपाधिकेजन्मतें आकाश जायमानहुआप्रतीतहोंनेंहे ॥ हेशौनक ॥ याप्रकार आत्माकेउप 🕜 🖔 रेशकिकेमी जोअधिकारीपुरुप किसीपापकमेरूपप्रतिवंपकेवरातें मेत्रहारूपहुं याप्रकार ता आत्माकेजानणेनिषसमर्थनहोंहोंनेंहे ॥ 💸

्री तोजिपिकारीपुरुप ताआनंदस्वकृपआत्माक्षं प्रणवमंत्रकारिकैचितनकरी।हिज्ञीनक॥इसप्रकार जो अधिकारीपुरुप ताआनंदस्वकृपआत्माक्षं है। प्रणवमंत्रकारिक चितनकोदै ॥ सीआभिकारीपुरुप वाष्यानक्ष्यमुपक्केतवर्दों प्रतिषंपकपापक्षपशंपकारते रहितदीक्षेके ताबस्वान है। ग्रैंशास्त्रोस्ते ॥ ताबस्वानकरिके सीविद्यपुरुप याअविद्याक्ष्यसप्रदेश मोक्षकपरंपराक्षेत्रासहीसेहैं ॥ इज्ञानक ॥ जेसे ताआसाके अवदार

तीपरमात्मादेव यात्रहापुरित्पित्वित्वव्योमविपित्यतेहै।हिशीनकाजिसे उत्पन्नदुआवट आकाश्करिकेषूण्हेवि है। तिसे उत्पनहुआ यह शुरीर त्रह्मकरिकेषूण्हेवि है।ायाकारणते अतिभगवती याज्ञरीरक् बह्मपुर यानामकरिकेक्यनकरे है।।ताब्रमुप्रविपेरियत जीदिब्यव्योमदे होंने याप्रकारकामहीबोद्दैक वारंवार आत्माकाउपदेशकरे हैं ॥ यांतें याअधिकारीपुरुषोंने आत्मज्ञानकीप्राप्तिवासते त्रस्वेतागुरुकीप संज्ञा अवङ्यक्रिकेसंषाद्नकरणी ॥ अव ताप्रमात्मादेवकेर्वरूपकावणेनकरे हैं ॥ हेग्रोनक ॥ जोपरमात्मादेव यासर्वजगत्कू सामान्य ह्पक्रिके त्याविशेषहपक्रिके जाने हैं ॥ और जिसपरमात्मादेवको यहजगत्कीउत्पत्तिस्थितिख्यह्पविश्वति सर्वे छोक्षिपप्रिसिद्धहे गीपेत्रक्षचर्यादिकसापनसंपन्न आयेकारीजन याआत्मादेवके वास्तवस्वरूपक्कं जाने हैं ॥ तिसकाछिषिपे तेअधिकारीजन याआत्मादेवकुं | शांसा हान द्वेप हत्यादिक्रिष्ट्रितरेरिहत देखे हैं ॥ अच ताआत्मज्ञानकेफङकावर्णनकरे हैं ॥ देशीनक ॥ जोअधिकारीपुरुप | तापस्त्राक्षं आपणाआत्मारूपकरिकेजाने हैं ॥ तिसअषिकारीपुरुपक्षं यापकारकेफङकीगाप्ति अतिमें कथनकरी हैं ॥ तहांश्रीते ॥ ्रिक्तानिक स्थापनिक स्थापनिक स्थापनिक स्थापनिक स्थापनिक स्थापनिक स्थापनिक स्थापनिक स्थापनिक स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति । स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति । स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति । स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति । गेनेहोसोपरमात्मादेवस्थितहै ॥ तहांश्रीत ॥ सभूमाक्षत्रत्रतिष्ठितःस्वेमहिमि ॥ अर्थपद ॥ सोभूमाआत्मा किसविपेस्थितहे यात्रकारकी निहासाकेदुष्मोधूमाआत्मा आपणेस्वरूपधूतमहिमाषिपेत्यितहै यहउत्तर श्रीतेंनें कथनकऱ्याहै ॥अघ अज्ञातआत्माका तथा ज्ञातआत्मा हास्यभावयंनकरे हैं ॥ हेग्रोनक ॥ जिसकाछिषिप यहआनंदरम्बर्षआत्मा अज्ञातरहे हैं ॥तिसकाछिषिप यहआत्मादेव मनकेतादात्म्यअ याततें मनोमयसंडाक्ष्प्राप्तदुभा प्राणोंक्षे तथादेदेक्षं तथाइद्रियोंक्षं आपणेआपणेज्यापारोमिपेप्रवृत्तकरे है॥तथा जचपयैत ब्रह्मात्मज्ञानकी गिदेऽयब्योम स्चयंप्रकाज्ञआत्मारूपहो है ॥ तिसीदिब्यब्योमक्छं अतिषिपे दहराकाज्ञ यानामकरिकेकथनकऱ्याहे ॥ ऐसेआपणेस्बरूप ग्रापिनईहिंगे है ॥ तगप्यैत सीमनीमयआत्मा सर्वनगत्केगीजभूतमूछाज्ञान विषे तादारम्यअष्यासकरिकेत्यितहोंपे हे ॥ और जिसका परमानंदरन्द्रकिरिकेदेखे हैं ॥ तथा जन्ममरणतैंआदिङैकेजितनैंकीसंसारसंबंधीषमें है ॥ तिनसबंधमोतिरहित देखेंहैं ॥

डिके ॥ जित्तरेकोसचित्कियमाणरूप पुण्यपापकमे है ॥ जित्तुण्यपापकमाकारक यहजाय अनकग्राराह्रप्राप्तदाव है ॥ तिनसाचित्कि (५ यमाणकमाकानाम कमें है ॥ तेसवेकमें तथातेसवेद्दययंथि तथातेसवेसंग्य सर्वोत्मारूपत्रक्षेत्रसाक्षात्कारहुए निवृत्तहोइजावे हैं ॥ १ ॥ १ हेग्रीनकाजिसआत्मसाकारकारकरिके संगयकमोदिकोकीनिवृत्तिहोवेहै॥तिसीआत्मसाक्षात्कारके विद्यानप्रुष्ठप श्वणादिकसाथनोकारक १ रूपकहे हैं॥जिसआत्मसाकारकारण ग्रह्मग्रेटस्य मह्मवेद्दःखकेक्कग्रेटसीअविद्या निवनस्येत्वाते है।विन्त्रीतकाजिसभाषात्कारमें ग्रह्मासे रूपकहे हैं॥जिसआत्मसाक्षारकारकेहुए यहसर्वेदुःखकेकरणेहारीअविद्या निवृत्तहोइजावे है।हिज्ञौनक।जिसआत्माकेसाक्षात्कारते यहकार्य र सहितअविद्यानिवृत्तहोवेहे॥सोआत्मादेव कैसाहै॥अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय यापैनकोज्ञोविपे जोअंत्यकाआनंदमय कोशेहे ॥ ताआनंदमयकोज्ञविषे पुच्छप्रतिष्ठाभूतत्रहारूपकरिकैस्थितहे ॥ और सोआत्मादेव आवरणकरणेहारी मायारूपरजतेरहितहे ॥ १ ्री याकारणतं शुत्तमगवता तापरणाजारगढः । |१| तिद्वसूर्यंत्रमादिकत्योतियोकाभी प्रकाशकरणेहाराहै ॥ याकारणते श्रुतिभगवता तापरमात्पवनक्षः --गाःः ।। |১| यनकोरे ।। और मीपरमात्मात्वेत्र अद्वितीयताङ्पकक्षिके परमआनंदस्वङ्पहे ॥ याकारणते श्रुतिभगवती तापरमात्मादेवकं श्रुभ यामा |১| प्रकारिकेवधनकरे हे ॥ अप ताआस्मादेतिते स्वप्रकाशताकायणैनकरे हें ॥ हेशैनिक ॥ श्राद्धवेत्ताविद्धात्प्रकृष तृष्ट्यात्मादेविये याभ ॥ ॥ मारमाकाअच्यासहै ॥ जोअच्यास याजीबोक्कं सर्वदुःखोकीप्राप्तिकरे हैं ॥ ताअच्यासकानाम दृदय्येषिहै ॥ और त्यंपदार्थजीविषे सेसा | ११ रीपणा तथाअल्पज्ञता देखिकै और नन्पत्रार्थव्यतिषे अभ्यत्मीत्वार व्यान्ति । डिकै॥ जितमेंकोसंचित्क्रियमाणहर पुण्यपापकमें हैं॥ जिनपुण्यपापकमाँकिरिकै यहजीव अनेकश्रीरोंक्रेंगातहोंवै है ॥ तिनसंचित्कि रीपणा तथाअरुपद्यता देखिकै और तत्पदार्थत्रज्ञाविपे असंसारीपणा तथासर्वद्यता देखिकै यहजीव त्रज्ञरूपकै अथवात्रज्ञोतिभन्नहै इत्या दिकुत्रे आत्माविष्युक्रअसभावनाहै ॥ तिनोकानाम संशयहै ॥ और जिन्युण्यपापकर्मों नै यहश्रीरदियाहै ॥ तिनप्रारत्यकर्मोकुछो पाकारणतें अतिभगवती ताआत्मादेवकू विरज यानामकरिकैकथनकरें है ॥ और सोपरमात्मादेव तामायाकेकार्येरूपकछावों तिरहितहै ॥ 🎖 भिद्यतेहृद्यग्रीषे भिछ्यतेसर्वसंज्ञयाः ॥ क्षीयंतेचास्यकर्माणि तस्मिन्द्ऐपरावरे ॥ अर्थयह ॥ कामकोषादिकोकाकारणरूप जोआत्मअ

मनीतहोगेहे ॥ तेसे ॥ तमेयभातमनुभातिसर्व ॥ याश्चतिवचनतेभी ताआत्माकेप्रकाशते याजगत्काप्रकाश भिन्नई।सिद्धहोषैगा ॥ समा है ॥ गुश्रमीये ताश्रीतका तात्पर्यनहीं है ॥ किंतु ताश्चीतका यहतात्पर्य है ॥ जैसे तपाहुआछोइ अग्निकरिकेप्रकाशितदुआही प्रका नहे ॥ तिसआत्मततक्ष्रं विद्यानपुरुष स्वप्रकाशकहेहें ॥ शंका ॥ हेभगवन् ॥ जैसे याछोकिषिपे ॥ तातंगच्छेतमनुगच्छतिपुत्रः ॥ अथे पान ॥ देशानक ॥ जेसे पिताकीगमनरूपक्रियातें प्रत्रकीगमनरूपिकया भिष्ठांगैदे ॥ तैसे आत्माकेप्रकाश्तीं याजगत्काप्रमित्रहोंवे ग्गोनियोक् तथात्रीद्रशादिकअंतर्गीतियोका प्रकाशकहे ॥ अच् तास्त्रप्रकाशआत्माकी सर्वात्मरूपतावर्णनकरेहें ॥ हेजीनकासित्विप 🏲 मियत मम्बुद्धि आदिकतेमसपदार्थ हैं ॥ तिनतेमसपदार्थीकरिकेसदकुतहुआ जीतत्व स्फुरणहोंनेनहीं ॥ किंतु जीतत्व तिनतेमसपदा क्तग्रक्गोनियत्र पूर्वे पिश्रम दक्षिण उत्तर अषःऊष्ट्रे इत्यादिकसर्वेदिज्ञानॅनिष्ट्यात्हे ॥ तथा सेत्रझही पूर्वोदिकदिज्ञासहित सर्वेषिश्वरू गरैं ॥ तथा सोपरबन्नही भूतभविष्यतय तीमान यातीनकाङ्रहपहें ॥तथा सोपरबन्नही स्थूङ्ग्रुस्भमकारणात्मकसर्वेजगत्र्रुपहे ॥ तापरब्रह्म तिभिन्न किगित्पात्रभीपस्तुनहीं है ॥ अय जीवब्रह्मकाअभेदरूष्पद्वावाक्यार्थकेनिरूपणकरणेवासते प्रथम् तत्त्रनंपदार्थोकाज्ञोषन निरू ं गाँकीसहायततिनिमा स्वतःदीस्फ्ररणहाँबदे ॥ तथा जिसतत्वकेप्रकाशकुंअनुसरणकरिकेदी यहजङ्चेतनरूपसर्वजगत् प्रकाशमानदी ग्रमानदाय ॥ ताअमितिना स्नतःप्रकाशमानदोषैनद्री ॥ तेते तापरमात्मादेवकेप्रकाशकरिके भाषमानंहुआयद्वज्यत् प्रकाशमानहो ं है ॥ ताआत्मादेगकेमकाश्तीयना स्वतः सीजगत् ॥ प्रकाशमानहोंनेनहीं इसमकार आपणेपकाझकरिकै सर्वजगत्क्षेप्रकाशमानकरणे दाग जोशानैयस्यरूपआत्माहै॥ताआत्मादेवक्षे बिद्यान्युरुप स्वप्रकाका यानामकरिकेकथनकरेंहैं।यद्दीस्वप्रकाक्षआत्मा सुपीदिकचाह्य पणकेर । देशीनक। यह आपिकारीपुरुष जभी तिनश्रतिवचनोंते तामहावास्यायेह्य ब्रह्मात्माकून होंजानिसके।। तभी ताअधिकारीक्रि ग है।। गपनकरतेहुप्पिताक अनुसरणकरिकेषश्रात् पुत्र गमनकरेहे ।। यादात्म्यते पिताकीगमनरूपिकपाते पुत्रकीगमनरूपिकया ं रगेनपि गोत्रनेगागुरु याप्रकार तत्त्रंपदार्थकाकथनकरें॥ज्ञारीररूपअथत्यकेद्यक्षिपे जीवईअररूपदोपक्ष

सुवेदा एकेट्टरहेह ॥ तथा सत्चित्आनंदरूपताकरिक समानस्पाववाछे हैं ॥ तथा याश्ररीररूपग्रुक्षकेताथ तादात्म्यभावक्ष्रप्रातहुएहें ॥ 📳 जेसुशरीरें हैं पृद्धक्षिषे सो द्वेशरूपपक्षी निवासकरें हैं ॥ तिसीशरीरहूप्यक्षिषि यहजीवरूपपक्षीभी निवासकरें हैं ॥ परंतु यहजीवरूप 🖔 दा थेरूपपरमात्मादेविषे कहैत्वभोकृत्वयमें नहीं है ।। तेसे तात्वंपदार्थजीविषिभी वास्तवते कहैत्वभोकृत्वयमें नहीं है ।। किंतु अंतःकर| प्रकाशहिकरेंहैं ॥ याकारणते सोअभोकापक्षी ईंथरसंज्ञाक्र्यापहोंबेहै ॥ सोसवेंज्यापकअद्वितीयइंथर तत्पद्काअर्थरूपहै ॥ हेशीनक ॥| 🌡 णाद्किगाषियोकेसंबंधतेही याजीवविषे सोकहैरवभोक्त्वधमें प्रतीतहोंने हैं।।याते जिसकाङविषे यहत्वंपदार्थकपजीवात्मा ता तत्पदाथे तिनदोनोंगितियोगिषे एकपक्षीतो याज्ञरीररूपग्रुक्षकेपुण्यपापकमेरूपपुष्पों तें उत्पन्नहुष् सुखदुःखरूपफटक्रेभोगताहुआ जीवसंज्ञाक्र्याप्त वह ॥ और सो ईश्वरह्णपक्षी ताकर्तन्वभोक्तवषम् नहीं है ॥तैसे तात्वंपदार्थनीविषेभी बाक्त्राप्तहोषेनहीं ॥ हेशीनक ॥ जैसे ता तत्प .पर्देथरक्षं आपणाआत्मारूपक्रिकेदेखेंहै ॥ तिसकाङिषिपे यहजीवात्मा ता परमात्मादेषकेअद्वितीयतारूपमहिमाक्ष्प्राप्तहोषे है ॥ कैसा| होंगे हैं ॥ सोभोसालीय त्वंशब्दकाअर्थरूपहै ॥ और दूसरापक्षीतों ताहुखदुःखरूपकर्मकेफठकूनहींभोगताहुआ केवळ ताकर्मकेफठकू पक्षी आपणेक्षं पुण्यपापकमोकाकर्तामानिक तथातिनपुण्यपापकमों के फल्काभोक्तामानिके दीनताक्ष्प्रप्रपद्धआ सर्वेदा शोक्क्प्राप्तहा

है हैतीतरपद्धिकपुरमात्माद्व ॥भारतपत भारत त्यात । मार्थ । ऐसेप्रमात्माद्वक आद्रतायताल । मार्थ । मार्थ । मार्थ । अप्रतायतात्व । मार्थ ।

ं गभी गढ़ अगिकारी पुरुष अभिवारी यासंज्ञाहर्माकों के ॥ वैशोनकालिमिज्ञान्युक्षातिषे जोशोतिषाद्वीपणेका यहस्व अस्ति स्वार्गकारी पुरुष अभिवारी यासंज्ञाहरूमा के ॥ विशेष सम्बन्धित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित कि बोक ै छप गेरगतापुरम कपनकरें हैं ॥ जेसे वाटक नानाप्रकारकीकोडाकरे हैं ॥ तेसे यहविद्वान्पुरुष ताअद्वितीयआत्माविषे सर्वेदा कीडाक| ↓ रहे॥ और नेसे गुवानपुरुष आषणीयुवानद्वीविषेही रतिकरेहे ॥ तेसे यहविद्वान्पुरुष ताअद्वितीयआत्माविषेही रतिकरे है ॥ और जैसे| ं गद्यकतांपुरुप नांनाप्रकारकोक्रियाकरेंहे ॥ तेसे यातिद्वान्पुरुषको नानाप्रकारकोक्रियाभी ताअद्रितीयआत्माषिपेहीहोंवें हें ॥ इसप्रकार∏० ै उन् मनेत्रत्नापुरुपांतिपेशेष्ट ।। अय निसत्रह्मियाक्षिके सोअतिवादीपणा प्राप्तहोंने हे ।। ताब्रह्मियाकेसापनोंकानिरूपणकरेंहें ॥ हे 🕌 ्र ज्ञानक ॥ गरग नष ब्रन्नचर्य यातीनसाथनोसहित जोषुषंडक्ततत्तरंपदार्थकाशोषनहे ॥ तातत्त्वंपदार्थकेशोषनरूपज्ञानकरिकेही याअ ||४ ﴾ ।ग्हागीकृगोक् मोमदावाक्यकाअर्थक्रपञ्जात्मादेव प्राप्तहोवे हे ॥ जिसञात्मादेवक्कं कामकोषादिकदोषों ते रहितसंन्यासी सर्वेदा आ||४ कागारमगाम्तम् ॥ सीतत्म ताब्ह्राज्ञानकाकारणहोणे ते समैसायना तेंडरकु एहे ॥ याते तीसत्य इसभूमिछोककेमुखकाभीकारण 🕍 है।।।रापारकारकोक्तप्तकारीकारणें ॥ तथा ब्रह्मटोककेसुलकारीकारणें ॥ याकेविषेकोईआअर्थनहीं है ॥ अयं ताआत्माकेद्र||४ | सिप्ताकारिकापकरें ।। हेग्रानक ॥ जोसत्यब्रह्म याअधिकारीपुरुपोंक्रं महावाक्यजन्यज्ञानकरिके प्राप्तहोंवें हे ॥ सो भाषकारिकप्रभाषको भाषको । यदि सोपरत्रत मुस्मपदार्थो तेभी अन्यंतसूक्ष्मे । और सोपरत्रत स्वप्रकाशतारूप∥० |श्री ||१ ्रै गाप गग्दै ॥ और उपस्पर्शद्रियकेसंयमकानाम ब्रह्मचर्षे हे ॥ अच तासत्यकीडत्क्रद्यता वर्णनकरेहे ॥ हेब्बोनक ॥ सोमिथ्याष्चन 🕌 गर्गातागिर्देगें में नात्तपंगक् Ⅱ जेसे सत्यादिकसाथनोंसहित सत्त्यंप्दार्थकाशोधन ताआत्मज्ञानिषिकारणहे Ⅱ तैसे सोसंन्या गागग्रे शागग्रापिकमहाच्पदार्थोकाभो आपारद्भक् ॥ पांतें सोसत्यत्रज्ञ महाच्पदार्थों तेंभी अत्यंतमहाच्हे ॥ और सोपरब्रक्ष पर 🏅 नािकानपुरुष मन्दा आत्माकाइ।चितनकरेहे ॥ तिसिबिद्रान्युरुषकुं वेद्वेतापुरुष अतिवादीयानामकरिकेकथनकरेहें ॥ सोअतिवादीवि मभी नाशास्यानिषिकारण्डे ॥ इहा मिथ्यावचनकेपरित्यामकरणेकानाम सत्यहे ॥ और मनसिहितशोबादिकइद्रियोकीएकामताका

• 🌾 करिके सु ६ कर्निविद्धपुर्वे ॥ याकारण्ते सीपस्बह्न दिन्यरूपंढे ॥ और सीपस्बह्म मनकरिकैभीचितनकऱ्याजावैनहीं ॥ याकारण्ते सोप्| ोगे प्रतीतदोंनिन्हों ॥ और सीपस्त्रह्म सर्ननीवोंकेबुद्धिरूपगुहाविपेस्थितहै ॥ तथा सर्वपदायोंका प्रकाशकहे ॥ ऐसापरत्रह्म एकमहावा 🤞 रेतनेगा**दिक्**दंदिप प्रकाशकरिसक्तेनर्हो ॥ याते सोपत्रहा सत्तित्र्ष्पकरिकेषवंत्रभासमान्द्रआभी प्रत्यक्रअद्वितीयरूपकरिके छोक<sup>ेष</sup> एत्य अरित्यस्पेरे ॥ गोर तोप्रवृत्व गिर्छेषपुरुपोक्कं अत्यंतद्वविज्ञेयहे। याँते सोप्रवृत्त हरप्यायों तेभी अत्यंतद्वरहे ॥ और तीप्रवृत्त ।
 तागत्तपेयअंतर्गुरपुरुपोक्कं अत्यंतप्रक्रमेहे ॥ याँते तोप्रवृत्त अत्यंतस्तीपप्यायों तेभी अत्यंतस्तिपिहे ॥ और तिस्परवृत्तविष्ठे मनस् हिन्तेयारिक्दंत्रिय प्रकाश्करिसक्तेनहीं ॥ याँते सोप्रवृत्त सतिचित्ररूपक्रिकेसवैत्रभाममानद्वआभी प्रत्यक्रअत्मिक्यक्रिके क्रोक्ते

रमात्मादेविषिस्यतदे ॥ ऐसासवेप्राणइंद्रियादिकों हे आपणेआपणेकायेविषे प्रेरणाकरणेहारा सोपरमात्मादेव यदिह्यारीजीबोंकु जानणे निषेषुगमन्ते हैं ॥ कितु अत्यतदुर्ठभेहैं ॥ देशीनक ॥ यहआत्मादेव यद्यपि दुर्छभेहैं ॥ तथापि ताआत्मादेवकेप्राप्तिका एकजपाय ज्ञास्त्र रेतपुरुपों ने क्यनक्पाहे ॥ सोजपायपहेहे ॥ जिसअधिकारिषुरुषका चित्त रागद्रेपादिकदोगोंतरहितहै॥ तथा वेदांतज्ञास्रकेसंत्कारोंक । पग-पग्नतान्तिना दूसरिक्तीउपायकरिकै प्राप्तहोयन्हीं ॥ किंतु एकमहावाक्यजन्यब्हात्मज्ञानकरिकेही याअधिकारीपुरुषोंकू , पणेशात्मारों त्रत्ररूपकरिके माक्षात्कारकरे है ।। मीविद्यान्युक्प त्रह्मकपहीहोंने है ।। याँते सोव्रह्मक्ष्मिद्यान्युक्प यासर्वजगत्कीचत्पाति | स्पितिरुपकरणिपेपी समर्पहीते है ।। और सोव्रह्मकपिद्यान्युक्पही यासर्वजीयोंकेत्रति ग्रुप्पपापकमैके मुखदुःखकूपफळकादेणेद्यारहो। | एपा पारीगोर्ग प्रापरिण्हारिकार्नक्षिमीर्गहे ।। नेसर्वभीय तानिद्रान्युक्काआवारकस्कित् यत्ते हे।।तया यानीर्वाकसर्वाणविद्द्रहित्र ॥पण्यासास्त्पक्षिमात्रते हैं ॥ कैसाहैसीप्रमात्मादेन् ॥ सर्वइद्वियोंक् धारणकरणेहाराजोप्राणेहै।सोप्राणभी चित्तकेसहित जिसप रिनेगुक्ते ॥ ऐसेगुद्धचित्तकरिकै यहश्रवणादिकसापनसंपन्नअधिकारीपुरुष वालानंदरूनरूपआत्माक्कं साक्षात्कारकरेहै ॥ तहांश्रीत ॥ , एपोऽणुरात्माचेतसागेदितव्यः॥अर्थयद् ॥ यददुर्षिज्ञेयआत्मा श्चद्रचित्तकरिकैजानणेयोग्यहै ॥ देशौनक ॥ जोश्चद्रचित्तवाट्यपुरुप आ

्री नारी समेहःलॉकाकारणहें ॥ हेशीनक ॥ जेषिवेकपुरुष तिनसवैकामनावोंकापरित्यागकरिके ब्रह्मात्मज्ञानकुष्राप्तहों है। तिनिष्कामपुरुष हराछोकमिषे तथापरछोक्षिपे किचित्मात्रभी दुःखकुषाप्तहोंनेनहीं ॥ याते यहनिष्कामताही सवैसुखकेपातिकाकारण है ॥ ऐसीनिष्का प्ह ॥ पुनादिकऐथपैताकीकामनाबाङापुरुप त्रहावैताविद्वान्पुरुपका पूजनअचंनकरें ॥ताषूजनअचंनकरिके तिसपुरुपक् सबैपनवाधित **प्रायोक्रीप्राप्तिहोषे हैं ॥ हेशोनक ॥ जेषियेकीपुर्प निप्कामहोइक्रै ताब्हावेतापुरुपकासिवनकरेहें ॥ तेषिवेकीपुरुप सर्देदःखोंतेरिहितपर** तथा तापरब्रह्मकीही अभेदरूपकरिकेटपासनाकरे हैं ॥तथा तापरब्रह्मविपेही अभेदरूपकरिकेस्थितहोंवे हें॥ ऐसेब्रह्मरूपब्रह्मवेतापुरुपकी रगष्टगुलास्मादेगयाअधिकारीपुरुगोंकू यहानेतागुरुकेअनुयहतैविना केनङ वेदोंकेअध्यापनकरावणेकरिकैभी प्राप्तहोंवेनहीं॥तथा तिनवे 🎖 तवंदा समयंहे ॥ ऐतेनहाने तापुरुपके प्रनुन्यनेनकरणे ते यहपुरुप पुण्यवान्हेदिक मुखक्र्माप्तदीये है॥और तामझनेताकीअवज्ञाकरिके 🎖 पापगान्हुएयहपुरुष सर्वा हुःखक्रप्राप्तहोंवे है ॥ यति जिसपुरुषक् पुत्रपनादिकपदार्यरूपरेथयकेप्राप्तिकीभीइच्छाहोते ॥ सासकामपुरु पभी ताब्रह्मवेतापुरुपका सर्वेदा यूजनअर्चनकरे ॥ ताब्रह्मवेतापुरुपकीअवज्ञाक्षं यद्बुद्धिमान्पुरुष् मनकरिकैभीनद्धिकरे ॥ तथा स्वप्न निपेभी ताअवज्ञाकूनहींकरे ॥ ऐसेश्रद्धावान्पुरुषक् मनवांछितपदायीकोपातिहोंवे हे ॥ तहांश्रीते ॥ आत्मज्ञंद्धारचेषेद्धतिकामः ॥ अर्थ ) यत्रभावकुंपासहोवे हें ॥ काहेते सोबझवेत्तापुरुष याग्न्रिरिविपेस्थितहुआभी ताआनंदरूचरूपबझझूँहीं साक्षात् आत्मारूपक्रिकेजाने है॥ गापहों हैं ॥ याँ ताब्रमावरूपमोक्षमीप्रतिवास्ते याअधिकारीषुरुषों ने निष्कामहोइक ताब्रब्रेन्तापुरुपकासेवनकरणा ॥ अब सका गताकीनिदाकिष्के निष्कामताकीश्रेष्टता वर्णनकरे हैं ॥ हेशौनक ॥ जेसकामपुरुष स्रोपुत्रयनादिक्षिषयोकेप्राप्तिकीकामनाकरे हैं ॥ ते मेशिकारीमन शदापुर्क मिक्तकरे हैं ॥ तेमक्तजनभी ताब्रक्षवेतापुरुषकेअनुष्रहरें ब्रक्षवेताहोड्के तिसबक्षवेतापुरुषके सपानताक् गम्पष्ठम् नानाप्रकारकेशरीरक्षियक्षकरिके तिसतिसशरीरविषे अनेकप्रकारकेडुःलोक्ष्याप्तहोवे हैं ॥ यति यहजान्याजावे हैं ॥ तेकाम पताकूं याअपिकारीपुरुपने अवस्यकरिकेसपादनकरणा ॥ अव ताआत्मज्ञानकेप्राप्तिकाप्रधानसाधन निरूपणकरे हैं ॥हेग्रीनक॥पहआनं

र्डा के अप्य किसिक्सी प्राप्तहोंनहीं ॥ तथा तीक्ष्णबुद्धिकिस्किमी प्राप्तहोंनहीं ॥ किंतु केवल बहावेताग्रुकेचपदेशतेंहीं सोआत्मादेव | के पाअपिकारोषुक्षोंके प्राप्तहोंने हैं ॥ हेशोनक ॥ ब्रह्मात्मकिस्कि बहारूपताकुंप्राप्तभयाजोग्रुक्हें ॥ सोबहावेताग्रुक जिस्शिष्यकपर अ | | अप्रदक्ते हैं ॥ तिस्क्रिप्यकपर सोपरब्रह्मों अनुप्रहकरें हैं ॥ इहां ताशिष्यकेचित्तिषे आपणेअद्वितीयस्वरूपकाप्रादुभावकरणा यहही क्तअर्थहीजानिल्जा॥ अब ताआरमज्ञानकोप्राप्तिषिषे सहकारीसाथनोंका निरूपणकरे हैं ॥ हेग़ौनक ॥ कामकाथादिकशृषुगेंकरिकै तावञ्चानपुरुपक्षंहीं यहआत्मादेन प्राप्तहोंने हैं ॥ हेशोनक ॥ ताथैमंकरावञ्जैरहितपुरुपोंक्ने केवञ आत्माकेप्राप्तिकाअभाव नहींहोंने हैं॥ किंतु तेपेप्रूपवर्डोरहितपुरुप इसङोक्निप तथापरङोक्निपे दुःखकूंहीं प्राप्तहोंने हैं ॥ याते याअधिकारीपुरुपोंने ताधपैरूपवर्ङ्कभी ताषख्सकाअनुयर्हे ॥ यातें याअभिकारीपुरुष्नें ताब्हाान्पज्ञानकीपापिवास्ते ताब्हावेतागुरुकेअनुयर्ह्अवर्घकरिकेसंपादनकरणा॥ तहांश्रुति ॥ नायमात्माप्रवचनेनळभ्यो नमेषयानवहुनाश्रुतेन ॥ यमेवैपवृणुतेतेनळभ्य स्तस्यैपआत्मावृणुतेतद्रंस्वां याश्रितिका यहपूर्वेड नहींद्वायाहुआजो मनइद्रियादिकोंकाषेयेंहै ॥ ताषेयेकानाम बछहै ॥ ताबळतेॅरहितपुरुपकूंभी यहआत्मादेव प्राप्तहोइसकैनहीं ॥ किंतु अवश्यकिरिकैसंगादनकरणा हेग़ीनक ॥ जैसे ताब्छकेअभावतैयहआत्मादेव प्राप्तहोषैनहीं तैसे प्रमादेतिभी यहआत्मादेव प्राप्तहोषैनहीं ॥ ृतथा किसीआश्यनतेरहितपालंडकपतप्रतेमी यहआत्मादेव प्राप्तहोवैनहीं ॥ इहां विपयोकसमीपप्राप्तदुष जोधेर्यकानाशहोइजाणाहे ] याकानाम् प्रमादेहे ॥ याते यहअर्थसिद्धभया ॥ याअधिकारिपुरुषोक्छे अप्रमादयुक्तभैये तै तथास्वाश्रमधर्मसहक्रततप ते ब्रह्मात्मज्ञानकी र्रे याकानाम प्रमादिहै ॥ यातै यहअर्थासेद्धभया ॥ याअधिकारीपुरुषोङ्क अप्रमादयुक्तथेये तै तथास्वात्रमधमसहकृततप ते ब्रह्मात्मज्ञानका १ प्रमिहोपै है॥ताब्ह्यात्मज्ञानकरिकै याअधिकारोपुरुषोङ्क आनंदस्वरूपआत्माकीपासिहोपै है ॥ अब ताब्रह्मात्मज्ञानके जीववसुक्तिआदिक १९ फलेकीव्यवस्पाका निरूपणकरेहैं॥ हेगोनक ॥ पूर्व जैजेमहात्मासिनेजन याआनंदस्वरूपप्रकुआत्माक्के साक्षात्कारकरिके ताआत्मो स्य अ दिषिपे मग्नदीतेभये हैं।तिमुनिजनताआत्मज्ञानकाङिषिदी ब्रह्मभावक्षेत्राप्तदीतेभये हैं।तिब्रह्मभावक्षेपातद्दाहके तेमुनिजन पुनः 🖔 रकीमाप्ति नहींहोंने हे ॥ तिनसंन्याप्तियोहंभी बहाङोकविषेगाइके सोबहाहान अवस्यकरिके प्राप्तहोंने हे 🕕 हेरोनक ॥ जिनसंन्याप्ति / योने इसजन्मीपे महावास्परूपेवहांतवचनोंकेअयंका भङीपकारसिविचारकच्याहै ॥ तथा जिनसंच्यासियोंकार्थतःकरण रागद्वेपादिक १ बार्पोलेरिहतहोहके बुद्धहुआहे ॥ ऐसेसंच्यासीहो त्युझङोकक्ष्यासहोहक् ताहिरण्यगुभेरूपबझाकेमरण्काङिषि ताब्रहाकी-याई आदि तीयब्सभायकूप्राप्तहीने हैं ॥ हेशीनक ॥ इसळोकिषेपे अथया ब्रह्मळोकिषिपे अथया किसीअन्यङोकिषेपे यहब्रह्मवेतानिद्रान्पुक्प जभी 🖔 पारुपकमंक्रमोगिक विदेहमोक्षक्रपासहोवे है ॥ तभी याविद्रान्पुरुषके देवदत्तादिकनानोंकृछोडिके दूसरेपाणादिकपंचद्राक्छा आप

(it said age a grant that the tile is a say say and an an an an a say a say of a sail say

णेआएणेकारणोंविपेख्यक्रप्राप्तहोंने हैं ॥ तेपंचद्शकछायद्हें ॥ श्लोक ॥ प्राणाशद्धालादिभूत पंचकंचेंद्रियंमनः ॥ अझंबीयैतपोमंत्राः कमेटोकाश्रताः कछाः॥ अर्थयह ॥ प्राण १ श्रद्धा २ आकाश ३ वागु ८ तेज ५ जरु ६ प्रथियो ७ वाकादिकइंद्रिय ८ मन ९ अन्न ९ गीप ११ तप १२ मंत्र १२ कमे १४ छोक १५ यहपंचदश्कछाहोवे हैं ॥ १ ॥ और ताब्रहोत्तापुरुषके जेअध्यात्मरूपवाकादिकइंद्रि

गोंकेशप्रिशादिकदेवता है। तेअप्रिशादिकदेवता आपणेआपणेअधिदेवरूपक्रिप्राप्तहोंवें हैं।। और ताब्रह्मेतापुरुपकेश्ररिषिपिस्थित जोबु भारतात्यातम्प्रतापाद्वास्य । सोविज्ञानमयनीय ग्रुद्धपुरमात्मादेवविषेठ्यम्।वक्ष्प्राप्तदेवि हे ॥ इस्प्रकार सर्वकार्यकारण्डप्त्यपायि मरूपकापरित्यागक्रिके ताथाद्वेतीयत्रहाषिपे क्यभावक्ष्प्रात्तहों हैं ॥ हेगौनक ॥ जैसे ताब्र्ष्षेत्तापुरुषके प्राणादिकपंचद्श्कठाबोंकाठ रत्यहुएतं अनंतर सोविद्रान्पुरुप एकअद्रितीयत्रहारूपकरिकैस्थितहोवे है ॥ हेशौनक ॥ जैसे याठोकविपे प्रबीदिक्सवीद्शावाविषे गरमगिरेषां गियमाने ।। तेसर्नादेषां समुद्रक्षंत्राप्तहोड्के आष्णेनामरूषकाष्रित्यागक्रिदेवे हें ।। तेसे यहविज्ञानमयपुरुषमो आष्णेना

मीं से अपपर्यत ठोक वाणीकरिकेटबारणकरे हैं ॥ यति तेशुकवामदेवादिकनाम नाश्क्रनहीं प्राप्तहों हैं ॥ याप्रकारकी जाठोकों की बुद्धि ऱ्याहे ॥ ताकृषद्आभिष्रायहे ॥ यद्यपि शुक्वामदेवादिकमहान्युरुष प्रवैद्यत्तहोइगयेहें ॥ तथापि तिन्धुत्तपुरुषांके शुक्रवामदेवादिकना

यहाँगे हैं ॥ तेसे तानामक्ष्मपोडश्वीकामील्यहोंवे है ॥ तथापि अतिविषेनो नामकूंछोड़िकैप्राणादिकपंचद्शकठावोंकाल्यक्यनक

|मिचिर्यमानंद्रगिरिणा विरिचिते माक्नताऽऽन्मपुराणे मुंडकोपनिपत्सारार्थमकाशे अंगिरःशोनकसंवादोनामं,पोडजोऽष्यायःसमाप्तः ॥ 🄏 ्रियानकर्ता से क्रम्पट्ट सामानिक आपने निकार का मिलकर्तामान स्थान होते । जार जनकर्तामान स्थान स्थान स्थान होति होते होति होते जार जेसे सोभीगरानामाऋषि शोनकनामा नाअयगोसनिउक्तम्रहिष्या तुमने हमारेसिंग्र्डीथी ॥ सासमेत्रहाविद्या हमने तुमारेप्रति कथनकरीहे ॥ अय जिसअयेकेथनणकरणेकी तुमरिक्र्च्छाहोने ॥ ॥ सोअर्थ द्वं हमरिसेष्ट ॥ इतिश्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यं शीर्मामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपाद्शिष्येण स्या ऋषिकेमाते साम्नाभिया कयनकरताभयाहै ॥ तैसे पि.पछादनामामुनिभो संसारदुःखकरिकेपीडितसुकेगादिकपद्शिष्योकेप्रति यहमस विद्या क्यनकरताभयाहै ॥ कैसीहैसामझविद्या ॥ पट्पश्वरारॉक्रिकै अन्यंतरपष्टकरीहुई है ॥ हेशिष्य ॥ यापोड्गेअष्यायकेआदिविषे इति श्रीस्वामिचिद्घनानंदंगिरिक्कतभाषा आत्मपुराणे पोडशोऽध्यायः॥ १६॥ **औ। १६ ॥ शोगुरु**भ्योनमः ॥ श्रीकाशीविषेश्वराभ्यांनमः ॥ श्रीजंकराचार्यभ्योनमः

ै है ॥ ताळोकिकबुद्धिक्रेअनुसरणकरिके ताञ्जतिनै प्राणादिकपंचदशकञागेकाही ठयकथनकऱ्याँहै ॥ नामकाठ्य कथनकऱ्यानहीं ॥ ﴿ श्रोर हेशौनक ॥ जैसे पूर्वेट्यक्षयेतापुरुप ताब्रह्महानकेबर्टी ताअद्रितीयब्ह्मभावक्ष्मप्रहोतभये हैं ॥तेसे द्दानीकाञ्चिपमी जेअपिका ﴿ ﴿﴿ ९) १९६५ गुरुशाह्मकेडपद्गुरी ताब्रह्मके आपणाआत्माक्ष्पकिसाक्षात्कारकारकरेहें ॥ तेअपिकारीपुरुपमी ताब्रह्महानकप्रमावित ताअदि ﴿﴿ पशेद्वतीयत्रहाकें अभेद्रुष्टपकरिकेप्राप्तहोंवे हैं।। अब यापूर्वउक्तत्रहाविद्याकेअधिकारिकापिकपिकपणकरे हें।हिंचीनक ।। जायहत्रहाविद्या हमने ि तुमरिप्रति उपदेश्करी है ।। सापहत्रहाविद्या तुमने जिसीकिसीअनधिकारीपुरुषकप्रति कथनकरणीनहीं ।। किंतु शांतिआदिकगुणोंकरि ॐ कैथुक्तअधिकारीपुरुषोंकप्रतिही यहत्रहाविद्या तुमने उपदेशकरणी ।। हेर्गोनक ।। जिनपुरुषों ने विधिपूर्वक वेदाकाअध्ययनकऱ्या है ।। रि तथा तिनवेदउक्तकपैकिअग्रयनिक्रिक्य भाषापेशिरञ्जर अग्निक्राचित्त शुद्धरुआहे ॥ तथा जिनपुरुष्रे में एक्षिनामाअग्निकाआरापनक-पाहे॥तथा ि जिनपुरुषे में ब्रह्मनयेआश्रमिषे आषणेशिरञ्जर अग्निकापारण्ड्षप्रतक-योहे ॥ तथा जेपुरुष श्रमद्मादिकसाथनोक्तिक्रुक्त ॥ १ तथा ब्रह्मियोक्षेत्रपदेशकरणेहरिक्षका विमपुरुषोक्षीअत्यन्तश्रद्धाभिक्षे ॥ ऐसेगुणांबाखेअपिकारीपुरुषोक्ष्रपतिही दुमने यद्वत्रतिच्या कथ्यकरणोक्षितिवैषद्धव्रतिक्षाणास्वेदा श्रमपुरुषोक्षिके स्वनकरणेषायदे ॥ साम्रविष्या प्रवेतादुर्छभदे॥अग्रिक्ष्याचाहित्राच्याजन्तिक्ष्य स्वस्त दस्तिहरूक्षे ॥ तथा अवस्रविद्या दमने त्रमोक्षेति कथ्यकरिक्षे ॥ साम्रविष्या प्रवेताअग्निक्ष्य परेपराक्षिक भक्षाने ्रै नतेरहितहोतेनहीं ॥ किंतु तेसर्व ब्रह्मज्ञाननिष्ठावाळेहोहों हैं ॥ तहांश्रीत ॥ नाऽस्याऽब्रह्मवित्छुठेभवति॥अर्थयह ॥ याब्रह्मेत्ताविद्वानपुरु १ केकुळविषे कोहंधुत्र अथवा कोहंग्रिय्य ब्रह्मज्ञानतेरहितहोवेनहीं॥किंतु तेसर्वे ब्रह्मवेताहिति हैं ॥ हेग्रीनक।पर्वब्रह्मवेतापुरुप ताब्रह्मान १ केप्रभाव ते कारणअज्ञानसहित सर्वेपायकारें के कामकोथाहिकसर्वेदोपतिरहितहुआ तथासर्वेशोकों तरिहितहुआ ताआनंदर्त्यरू १ पश्दितीयब्रह्म अभेद्रूपकरिकेपातहों है।। अब याष्ट्वेउक्तब्राविद्याक्तियिकारिकानिरूपणकरे हैं।हिग्नोनक ॥ जायहब्रह्मविद्या हमने तीयम्ब्रमानकूर्दी प्राप्तहोषे हैं॥ हेग्नीनक ॥ जिसपुरुष्नै ताअद्वितीयम्ब्रह्मं आपणाआत्मारूपकरिकैजान्योहै ॥ तिसम्ब्रेनेतापुरुष्पे 🆑 विद्यामयवंशविपिस्थित जीहोष्यप्रशिष्यादिकहें तथाजन्ममयवंश विपिस्थित जेषुत्रपीत्रादिकहें ॥ तेशिष्यादिक तथापुत्रादिक यहाज्ञा

|सिचिङ्घनानंदगिरिणा विरिचिते प्राकृताऽऽत्मपुराणे छंडकोपनिषत्सारार्थप्रकाशे अंगिरःशौनकसंवादोनामं,पोडशोऽष्यायःसमानः ॥ 🎼 नाअयगोमुनिउक्तप्रहानिया तुमने इमारेसेंग्रछीथी ॥ सासम्ब्रहानिया हमने तुमारेप्रति कथनकरीहै ॥ अब जिसअथेकेथवणकरणेकी ॥ इतिश्रीमत्परमहंसपीद्राजकाचायै श्रीस्वामिङद्धवानंदगिरिपुज्यपाद्शिष्येण स्त्रा !ऋषिकेपाते साब्नाविद्या कथनकरताभयाहै ॥ तैसे पिष्पछादनामासुनिभी संसारदुःखकरिकेपीडितसुकेशादिकपट्शिष्पोंकेप्रति यहब्ब् विद्या कथनकरताभयाहे ॥ कैसीहेसाबझविद्या ॥ पट्पश्रउत्तर्रोक्रिके अत्यंतस्पष्टकरीहुई है ॥ हेशिष्य ॥ यापोडशेअष्यायकेआदिविषे इति श्रीस्वामिचिद्यनानंदंगिरिकृतभाषा आत्मपुराणे षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ **∛∥॥ १६ ॥ श्रीगुरुम्योनमः ॥ श्रीकाजीविश्वेषराभ्यांनमः ॥ श्रीजंकराचायेभ्योनमः** शीतमारेक्ड्च्छाहोने ॥ ॥ सोअर्थ तुं इमारेसिपूछ ।

| गिप्तहोतीभई है। तितीनक्षतिवाक सोभीगराऋपि कीनकऋषिक्ष्यति कथनकरताभयाहै ।। भार जैसे सोभीगरानामाऋषि क्षांनकनामा



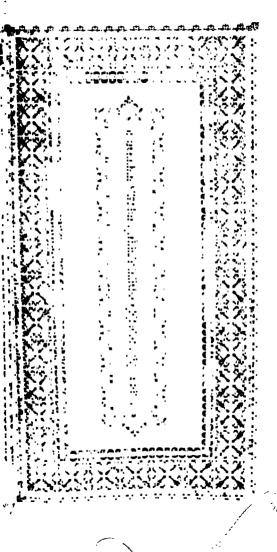

ॐ श्रीगणेज्ञायनमः ॥ श्रीग्रुरुम्योनमः ॥ श्रीकाज्ञीविश्वेश्वराभ्यांनमः ॥ श्रीज्ञंकराचायॅभ्योनमः ॥ अय सप्तद्ज्ञाऽघ्यायप्रारंभः ॥ ै त्मपुराणके चतुर्थअध्यायविषे आपर्ने दोप्रुरुषदंश एकद्वोवंश यातीनवंशोविषे स्थितऋषियोका परस्परमेद तथाअभेद कथ ∯नकन्याथा॥तथा दध्यङ्भयवेणऋषिने जाब्रविद्या देवराजइंद्रकेप्रति तथाअश्विनीक्रमार्रोकेप्रति कथनकरीथी ॥ साब्रव्यविद्याभी आपने आत्मपुराणके चतुर्थं पंचम पष्ट सप्तम याचारअध्यायोविषे आपेने यजुबेदके बृहदारण्यकडपनिषद्काअर्थं निरूषणकऱ्याथा॥तहायाआ निषर्काअथं निरूपणकरे हैं ॥ तहां पूर्वेपोडग्रेअध्यायिषिपे अयर्वाधुनिउक्तब्रतिद्याक्तंथवणकरिकै परमआनंदक्तापहुआ सोथद्रावाच् शिष्य पुनः तागुरुकेमुखते पिष्पछादऋषिउक्तप्रहामियाकेश्यमणकरणेकीइच्छाक्रताहुआ ताशीगुरुकेप्रति याप्रकारकाषचनकहताभया॥ शिष्यउनाच ॥ हेमगनम् ॥ याआत्मपुराणकेप्रथमअष्यायनिषे आप्नें ऋग्वेद्केऐतरेयउपनिपद्काअथे निरूपणकऱ्याथा ॥ ताप्रथमअ ध्यायोषेपे सनकादिकमुनियोंके तयासारिक्षेप्रमाकेसंबादकारिके वैराग्यादिकसापनोंसहित नानाप्रकारकीत्रस्रविद्याआपनेक्यनकरीयो॥ तथा माताकेउद्रिमेरियत वामदेवऋषिका सर्वोत्मभावरूपअनुभव कथनकऱ्याथा ॥ और हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणके द्वितीयअ अध्यायोषेप राजाअजातराजुके तथाबाङाकिबाह्मणके संवादकरिकै नानाप्रकारकीब्रह्मविद्या आपने कथनकरोथी ॥ ओर हेभगवच् ॥ या े कथनकरीथी ॥ तथा तिनअयिनोकुमारोकेप्रति ब्रक्षविद्याकेचपदेशुकरणेकरिकै सीद्ष्यङ्अथर्षणऋपि जिसप्रकार ताइंद्रते छेशुक्षेपातड्ड | आया॥सासर्वातो आप्नैकयनकरीथी ॥ और हेमगवत्रा।याआत्मग्रराणेक पंचमअध्यायविषे आप्नै यद्द्याता कथनकरीथी।जनकराजा पूरंगोडहोअष्पायविषे अयरंणवेदके मुंडकडपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्या ॥ अय यासपदहोअष्पायविषे तिसीअयरंणवेदके प्रधडप <sup>अच्</sup>यायविपे देवराजइंद्रके तथाप्रतर्देनराजाके संवादकािके नानाप्रकारकोबब़ाविद्या आपर्ने कथनकरीथी। और याआत्मपुराणके *त*तीय यायविपे तथाहतीयअध्यायविषे आपर्ने तिसो ऋग्वेद्के कौपीतकीउपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याया ॥ तहां याआत्मपुराणकेद्रितीय

कैपक्रमभागिषे याज्ञपस्यपुनिक्ष्पमूर्ये आश्वञादिक्षाक्षणक्ष्पनिज्ञाच्रोंकैशीतकरिकै हाकस्यबाझणक्ष्पअंभकारकै निश्चनकरताअया।

आपने यहगातो कथनकरीयी॥सोयाज्ञवल्मयमुनिरूपसूर्य आपणेउपदेशरूपिकरणोंकरिके मेत्रेयोद्धिके अज्ञानरूपअधकारकीनियुत्तिक नानकुरशंपकारकीनिज्ञानिकरिके ताजनकराजाकुँ अद्रितीयब्रह्म दिलावताभया ॥ और हेभगवच् ॥याआत्मपुराणकेसप्तमेअध्यायिषेप क्ति नामेंत्रेपोन्नोकेप्रति अद्वितीयत्रज्ञ दिखावताभया तिसतेंअनंतर सीयाज्ञवल्क्यमुनि संन्यासआश्रमक्ष्रं प्रहणकरताभया।और हेभगव । याआसमुराणकेअष्टमअष्पायविषे आपने तिसीयजुर्वेदके खेताथतरउपनिषद्काअथै निरूपणक≂याथा ॥ ताअष्टमअष्यायविषे थेता अस्माम्भि आप्ने तिसोम्बुर्नक्के कठब्छीउपनिषद्काअर्थं निरूपणकऱ्याथा ॥ तानवमअस्पायिषि यमराजाके तथानचिकेताके संवा निगुतिकारिके टोकांह रूपादिकपदार्थ दिखावे हैं ॥ तेसे सोयाज्ञयरूम्पमुनिरूपस्यैभी आपणेउपदेशरूपिकरणॉकरिके जनकराजाकेअ गत्रनीनगर्का नभावाषायणोपत्रपत्रियङ्का अर्थे निरूपणक≂याथा Ⅱ ताद्शमअथ्यायपिषे यरूणपिताके तथास्गुषुत्रके सेवादकरिके ना भूनरम् निके नेयासंन्यासियों के संवादकरिके आपने यानगत्केकारणों कानिरूपणक-याथा ॥ और हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणके नवम र्कात्के नानाप्रहारकोबब्राचा आपने कथनकरीयो ॥और हेमगयन्॥याआत्मपुराणकेद्शमअध्यायविषे आपने तिसीयजुर्वेदके तैतिर्

निष्शं हा अप्रै निरूपणकृत्याथा ॥ ताएकादरोअष्यायािषे आपर्ने यहवात्तां कथनकरीयो ॥ तापरसहंससंन्यासक्नं संवर्तकाहिकमडात्त्र ॥ और गर्भेदुःखाँकामिचार तथामृत्युनिद्राकाज्ञान तथा । और तासंन्यासविपे विरक्तपुरुपोंकाही अधिकारहै ॥ और दंड कमंडछ कापाय| गग्र रत्गारिकोंकागारणकरणा तासंन्यासीका बाब्रवेशहे ॥ तथा तिनसंन्यासियोंका त्रझचयांदिरूप आचारहे ॥ इत्यादिकसबेबातों ता पुरुप भारणकरतेभयेहँ ॥ और तासंन्यासकेप्राप्तिका बैराग्यही काळहे अस्तियोग इत्यादिकज्याय तावेराम्यकेकारणहें ॥

पाप्रहारहोत्रद्रानिद्या आपर्ने कथनकरीपी Ⅱ तथा वेननामागंषवंका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनकऱ्याथा Ⅱ तथा सत्यादिकसर्वसाथनों

। गंगागशाश्रमकीअभिकता कथनकरीयो ॥ और देभगवच् ॥ याआत्मपुराणके एकादहोअध्यायविषे आपर्ने जावाङादिकएकादहाउष

है ॥ तामभवपनिपद्विपेकयनकरिहुंकिषाः तिष्यकरिकेष्ट्रग्रहुआ सोथागुरु अयर्गणेवदिकेगीनकीपशासाविपेत्यित गामभवपनिपद् देशिषेप किसीनिमत्ताहके पट्छति एकडेहोतम्य ॥ केसथेत्राति कयनकरताभया ॥ शोगुरुरुवाच ॥ हेशिष्य प्रविक्रितिष्यत गामभवपनिपद् १ व मीतिमानये ॥ अव तिन्छत्तियोक्तामोकार्णकर्ते ॥ केसथेत्राति ॥ परस्पर अत्यन्तरनेहवादेवे ॥ तथा प्रविक्रातिज्ञिति वथाकिसी किरिकै नानाप्रकारकीब्रह्मविद्या आपने कथनकरीथी ।।और याआत्मपुराणके चतुर्रहोअध्यायिषेपे प्रजापतिके तथाइंद्रविरोचनके संवादक |ऽ रिकै नानाप्रकारकीब्रह्मविद्या आपने कथनकरीथी ॥ और हेमगवन् ॥ याआत्मपुराणकेपंचदहोअध्यायिषेपे आपने तिसोसामवेदके केन सात्रक्षविद्या इमारेपति क्यनकरो ॥ इसप्रकार ग्रिप्यक्रिक्षद्याहुआ सोशीग्ररु अथर्वणवेदकेशौनकीयशासानिपेहियत जाप्रअडपनिपद् 🖔 उपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ तापेचद्र्येअध्यायृविपे देवराज्दंदक् ब्रह्मविद्यारूपउमादेवीकेप्रसादतेँ टढआत्मज्ञानकोप्राप्ति आपने 🏅 कथनकरीयी और हेमगवच् ॥ याआत्मपुराणके पोड्जेअच्यायतिपे आपने अयवंणवेद्के सुढकउपनिपदकाअर्थ निरूपणकऱ्याया ॥ तापोडरोअष्यापतिये अगिरामुनिके तथाशीनकऋषिके संवादकरिके नानाप्रकारकीवलिव्या आपर्ने कथनकरीयी ॥ हेभगवस् ॥ तापोड रोअष्यापकेअंतिषे आपने यहवार्ता कथनकरीयो ॥ जैसे अगिरानामामुनि ग्रीनकऋषिकेपति सावुलविद्या उपदेशकरताभूयाहै ॥ तैसे पळाद्नामासुनि सुकेशादिकपट्ऋपियोकेप्रति उपदेशकरताभयाहे ॥ तावह्मविद्याकेश्ववणकरणेकी मेइच्छाकरताहे ॥ आप कृपाकरिके पर्प्रभग्नार्गकृषिक्यक साम्रमित्वा पिष्पटार्म्म मुक्ताारिकपट्ऋषियोक्प्रति कथनकरताभयाहे ॥ हेभगवन् ॥ जायसिव्या सीपि

ंक्प्रति दंदगत्प्रणापकरिके तथाआपणेदोनोंहरूतोंक्ष्रेजोडिके तथाशास्त्रकीविषिष्रवेक समिदादिकपदायोंक् इस्तविषेषारणकरिके गताभया॥ ताषिपखादमुनिक्नं दूरमेंआवताहुआदेखिकै प्रप्नमन्हुए तेषट्ऋपि परस्पर याप्रकारकेवचनकहतेभये ॥ यहजोषिष्पछा 🌣 द्युनिआगताहै ॥ सो इमारेसमैप्रश्रोकाउत्तरकेहैगा ॥ और सोपिप्पळादमुनि जभी तिनपट्ऋिपयोकेसमीपगया ॥ तभी तेपट्ऋिप आप तिनपद्ऋपियों के प्रति याप्रकारकाबचन () (किमाणमंत्रीताला सोयायिकप्रिया। शाशीर चतुर्य कांश्रुष्टमापक्रुळावपवरपातकारक्कशिल्यसंत्राक्ष्मातहुआ आथेळाथनपामा ीषया ॥ ४ ॥ और पंचमा विदर्भऋषिकेक्टविषे उत्पत्तिकरिके वेद्भिसंद्याक्ष्मापहुआ भागैवनामाऋषिया ॥ ५ ॥ और षष्ठा कतऋषि केकुक्रियेदरपतिकरिके कात्यायनसंद्याक्ष्मापहुआ कवंपीनामाऋषिया ॥ ६ ॥ यद्दपद्ऋषि व्याकरणादिकपद्अंगोंसिंहितचारवेदोक्केअ ष्य्यनक्रिके तिनवेदउक्तनित्यनैमित्तिकक्ष्योंक् तथासग्रुणप्रझकेडपासनावोंक् करतेभये ॥ तिसतेअनंतर ताकमैउपासनक्रिपभावते गुद्धदुआहेअंतःकरणजिनोंका ऐसेतेषट्दऋषि निर्धेणब्रह्मकेजाननेकीइच्छाकरतेभये ॥ तिसतेंअनंतर तेषट्ऋषि परस्परामिङिके याप्रकार कृषिचार करतेभये ॥ जोविद्यानपुरुष विद्यादिकगुर्णोकस्किहमारेतेंअधिकहोते ॥ तथा श्रोत्रियत्रज्ञनिष्ठहोते॥सोविद्यानपुरुषही हमारेप्रित निगुणबन्नकाडपदेशकरेगा ॥ परंतु ऐसाओनिषबन्ननिष्ठविद्यानुषुरुष कौनहै ॥ जिसकेहम श्ररणकूंपातहोंं ॥ हेशिष्य ॥ इसपकारकीिंच ॥करिकेयुक्तने तेपट्टऋषिईं ॥ तिनऋषियोंड्यरअद्यदकरिके भगवान्षिप्पछादमुनि आपणीइच्छापूर्वकविचरताहुआ तास्थानविषेआ रिशापणे आसर्ते संडिते भये ॥ तथा यथायोग्य तापिष्पछाद्मुनिका घूसनअर्थनकरतेभये ॥ तिस्तैं अनंतर तिपट्ऋपि तापिष्पछाद्मुनि गप्रकारकागचनकदतेभये ॥ देभगवत् ॥ यासंसारकेजन्ममरणरूपदुःखोतिभयक्रप्राप्तदोष्टके इमसर्वे आपकेशरणक्रपापन्नुपर्दे ॥ आप कृपाकरिके दमारेपति यहायिवाकाउपदेशकरो ॥ जिसब्रहाविद्याकरिकै इमारे सर्दुःखोंकीनिवृत्तिहोंने ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकी करताभया ॥ हेऋषियो ॥ जोशित्य विवेकोदिकसाथनॉकस्किसंपत्रभीहोने तथाग्रुरुशास्त्रविपेशद्धावात्रभीहोने ॥ परंतु सोशिष्य प्रायंग नभी तिनपद्रऋषियोंने ताषिष्पछादमुनिकेप्रतिकरी ॥ तभी सोषिष्पछादमुनि

्रिश्वमानामा अनारामा अनुस्तारमा अनुस्तारमा । स्वार्मिक स्वर्मिक स्वार्मिक स्वार्मिक स्वर्मिक स्वर भागकृष्कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्पादिकसर्वदिश्वावीका विभागकरणेहाराहै ॥ तथा सर्वेप्रकाइयवस्तुर्वोका भोक्तप्रिरुपंहै ॥ तथा े *परभप्रिमोमदोनों परस्परमिटिके मानाप्रकारकी*मुटिकरणेनिपेसमथें हें याप्रकारकानिचारकरिके भोत्तारूपअग्निकूं तथाभोग्यरूपसोमकूं उरग्रकस्ताभया ॥ अय तिनदोनोतिने प्रथम भोक्तारूपअप्रिकी सर्वात्मरूपता वर्णनकरे हैं ॥ हेकात्यायन॥ सीभोक्तारूपअप्रि अध्यात्म शिर्नेग्रुम्कार्करिक द्रीप्रकारकाहोले हे ॥ तहाँ यासंघातविषेस्यितनीपाणेहे ॥ सोप्राण अध्यात्मअमिरूपेहे ॥ ताप्राणरूपअध्यात्मअमि गिग मार्गानकान्यकरणाक्रपमोत्तापणा स्पष्टदी हे ॥ और आदित्परूपभाषिदेवहे ॥ केसादेसीआदित्यरूपभामि ॥ आपणेउद्यअस्त

त्रग्नहे ॥ नम् नामानुत्य अनेकत्यष्टिक्षांक्रिकेवत्तेमानहे ॥ अव ताप्राण्क्ष्यभिषिषे संबत्सरक्ष्पकाछ्क्ष्पकस्कि यास्रष्टिकाकर्ता गांगियकाशास्मारुपर्गणेनं सगेषियरूपदे ॥ तथा तप्तपुषणेकसमान जिसआदित्यकीपभाहे ॥ तथा जिसआदित्यते सर्वेषस्तुषिपयकज्ञा ा। गागनकरणवासने प्रयम् उत्तरायणादिककाङ्गिपे ताप्राण्ड्पअप्रिकीअवयव्ह्पता वर्णनकरे हैं ॥ हेकात्यायन ॥ द्राद्यमासकाजो नत्त्राय उराग्रमुआहे ॥ तथा त्रोआदित्यरूपआप्रे आपणेसहस्रक्षिरणोंकस्कि पगटज्योतिरूपहे ॥ तथा जीआदित्य यासर्वजीवोंकाचा

। गागै ।। गागै रस्म पट्मामरूपजोडन्सपण्डे ॥ सोडन्सप्यणभी ताप्राणअप्रिरूपहोडे ॥ याकारणतेही ताउन्सप्यणमागैक्षिकै गाग्राशे रूपएगाय याम्यंग्टर्नेभी प्रेत्तंमान्हे ॥ हेकात्पायन॥जिनअधिकारीप्रुरुण्नें तासग्रुणत्रह्मकीअभेदरूपकरिकेडपासनाक प्रप्राययोगिकमायनपात्र चपासकपुरुष याआदित्यमंडङक्षेत्रेनकस्कि ऊषरजाते हैं ॥ हेकात्यायन ॥ यहअधिकारीडपासकपुरुष यासु गाग्यागर्रे प्राणायनन यातामक्रिकिष्यक्षेत्र है ।।और सीस्थान मृत्युभयतेरिहितहे॥याकारणते बेदबेतापुरुष तास्थानकु अभृत अभय ग्पदछ गिर्दनकीस्क तिमपरोशस्थानकुमातहोते हो।सोस्थान समष्टिमाणरूपहिरण्यगर्भकेनिवासकास्थानहे ।। याकारणते चेद्वेताषुरुष गारोगींगामक्षिकपनगरे हो।और सील्यान हिरण्यमभेरूपत्रज्ञाकेरहणेकाछीकहो।यांसे तास्थानक्षेत्र त्रहाछोक यानामकरिकैकथनकरे हो।

गर्गा गंभिपरागिष्राम मह्ममंग्रमंक्रितुक्तें ॥ ऐतेअहंमहचपातनावालेपुरुप ताउत्तरायणमागद्भारा ताब्रह्मलोकविषेप्राप्तहोड्के

उट्गिपंशाग्तेनग्री॥ किंतु ताब्रुसङोक्षिपेदी मोक्षक्रेत्राप्तहों हैं ॥ हेकात्यायन॥जेते सोपद्रमासुरूपङत्रापण डपासकपुरु

कर्तास्वातनग्रा ॥ फितु ताब्रहाठाकाव्यत्वात ॥ क्षेत्राताव्यक्ष्येताव्यक्ष्येताव्यक्ष्येताव्यक्ष्येताव्यक्ष्येताव्यक्ष्येताव्यक्ष्येत्र । तथा विद्येतायुक्ष्ये त्राव्याय्वक्ष्येत्र प्राप्तायात्यात्यात्यात्त्र ॥ वत्यात्यात्त्र ॥ वर्षात्र विद्येतायुक्ष्ये त्राव्याय्वय्येत्यात्र । तथा विद्येतायुक्ष्ये त्राव्याय्याय्ये । तथा वर्षात्याय्वय्याय्ये । तथा वर्षात्याय्ये । वर्षात्र वर्षात्याय्ये । वर्षाय्याय्ये । वर्षाय्याय्ये । वर्षाय्याय्ये । वर्षाय्य्ये । वर्षाय्ये । वर्

सिकीएनहेर्ने हैं ॥ नेपुरूप आएनेप्राणीमितीसपद्गहेर्ने हैं ॥ जीर नेपुद्रम्यपद्गत मनितिने सोस्परितान स्थानित्री सिद्धि १० ॥ केसारमपुरूष ॥ जनपूरण क्रियाल सित्या स्थानित्रमाना सेप्याल सित्या स्थानित्रे

ं गोतेनसारूपप्रजापति पट्ऋतुरूपशर्मकोर्केयुक्त शिश्चनीरनामाचक्रीपे सुपंरूपकरिकेस्थितदै ।। तथा स्वर्गेङोककेऊपरिस्थितदैें॥

तथा वर्गायुक्तमेगोक्राकारणक्षरहोणेते यासर्वकाषितारू वह ॥ काहते सूर्य चन्द्र उत्तरायन दक्षिणायन इत्यादिक्ष कासि म

क्षत्रोयक्ष्रजापतिहै ॥ ताप्रजापतितें बृष्टिद्रारा ब्रोहिष्यादिरूपनान्षपकारकाअन्न उत्पन्नहोंने है ॥ और सोबोहिष्यादिरूपअंत्रे क्षुयातुर|

गुरुगोहेनजशामितिषमाप्तेहाङ्के जभी परिषक्त्वोते हे ॥ तभी ताअन्नतें वीयेरूपरेत उत्पन्नहोवें हे ॥ तावीयेतें यहनानामकारकीमना

करब्रहोते ॥ इसम्कार ताअप्रिसोमद्रारा सोमजापतिही याजगत्काकारणहे ॥ ३ ॥ इतर्नेकरिके यापथमप्रअविषे डपासनाकरणेयोग्य

प्राजके सूर्यांदिरूपकरिकेशिषेदेवप्रभावका वर्णेनकऱ्या Ⅱ अव ताप्राणके अध्यात्मग्रभावकेनिर्णयकरणेवासते द्वितीयप्रअउत्तरकानिरूपण

गिनिकेपनि प्रथक्त्या ॥ तभी सोपिप्पटाद्मुनि ताभागैवकेपति यापकारकाउत्तार कहताभया ॥ पिप्पटाद्डवाच ॥ इभागेच ॥ अ॥ गंगेंशेषदेगम कीन्हे ॥ यातीनॉप्रऑकाउत्तर आपकृषाकृषिके इमारेप्रति कथनकरो॥ होक्षाप्याइसप्रकार जभी ताभागंव ने तापिप्पट्या

ागार ।।गोर निनरेगतागोगिभो प्रकाशकरणेहारे कितनेदेवताहें ॥ और तिनसमेदेवतागोंभिभो कीतिभातिश्यतादिकगुणांवाछ।

पण्डारमुपिकेप्रति याप्रकारकाप्रश्न करताभया ॥ भागेवडवाच ॥ हेभगवच् ॥ याअघ्यात्मसंघातरूपजगत्कं पारणकरणेहारे कितनँ

हरें हैं॥ हेरीएप ॥ इसप्रकारकेउत्तरकंथरणकरिके जभी सोकात्पायनऋषि चूप्णीहोताभया ॥ तभी सोवेदभिनामा भागेवऋषि ता

ोपे पाण शपान ग्पान उदान समान यापंचरातिकपक्तिकीस्थतनोप्राणहे ॥ सोप्राण तिनसबैदेवताओतेश्वप्रहे ॥ कहिते इसरेशोचनेजा रेक्सियोकेन्वरुपभी गीपुरशंगादिकपक्रिक्याश्रीरकीस्थिति देखणेनियेशावे हे ॥ प्रन्तु याप्राणकेनिकसणेतिअनंतर याश्रीरकी काशारिकपेत्रगत श्रीत्रादिकपेत्तानइदियतकादिकपेत्रकमेइद्रिय एकमनएकप्राणयहसप्तदक्षेद्वताही यासवेशरीरॉकेथरणकरणेहारे हैं॥ और गिनगतदक्षदेगतागीरोपी श्रीत्रादिकपेत्रज्ञानइद्रिय एकमन यहपद्देवता रूपादिकपदार्योक्त प्रकाजकरणेहारे हैं ॥ और याज्ञरीर

स्पतिदेत्तणेषिये आयतीनहीं ॥ याँते यहमाणदेवता तिनसर्वेदेवताबोंतिंत्रेष्ठहैं॥अच याहीअयक्कै स्पष्टकरिकेनिरूपणकरे हैं ॥ हेभागैंच ॥|३

प्रधानमक्षिकाहोंने हैं ॥तेमधुकरराजनामा प्रधानमक्षिका जभी तामधुदेशनिपे ्रास्यतहोते हैं॥तमी दूसरीसर्वमिक्षका तामधुदेश्विपेस्थितहोंवे हैं ॥तेमधुकरराजनामा प्रधानमक्षिका जभी तामधुदेश, तभी तेदूसरीसर्वमिक्षकाभी तामधुदेशतैचळीजांवे हैं ॥ यहवार्ता सर्वेष्ठविपेशसिंद्ध ।। तेसे याश्रीराविपे जनपूर्वत यहपाण स्थितहोंवे हैं ॥ तामधुदेशतैचळीजांवे हैं ॥ यहवार्ता सर्वेष्ठ प्रहाण स्थितहोंवे ।। तेसे याश्रीराविपे जनपूर्वत यहपाण स्थितहोंवे ।। तेसे याश्रीराते वाह्यनिक्सिजांवे हैं ॥ याते याश्रीराविपेश प्रणोंकेविद्यमान्द्र दूसरेच्छुआदिकहंद्रियोंकेअभावद्वरमी नामकार्ये।। तथा याप्राणों के उत्क्रमणहुर तिनच्छुआदिकहंद्रियोंकिव्याक्रकतारूक्ति ।। तेसे वाह्यविपेश कार्ये। तथा याप्राणों के उत्क्रमणहुर तिनच्छुआदिकहंद्रियोंकिव्याक्रकतारूक्ति ।। तथा प्रशिक्षक प्रतिकादिकाने के जनक्ति ।। तथा प्राणों के उत्क्रमणहुर तिनच्छुआदिकहंद्रियोंकिव्याक्रकतारूक्ति ।। तथा प्राणोंकिविप्त प्रतिकादिकाने के ।।

W

मिपेही सर्काविपारकतारूपश्रेष्ठता निश्चयहोते हे । ताप्राणोकशिष्ठताछंदेखिकारिके तेच्छुआदिकइद्रियोंकेअभिमानदिवता याप्रकार ताप्राणकीस्तुतिकरतेभये।। हेपाणदेवता ।। अग्नि सूर्य पर्वन्य विद्युत वायु इंद्र आकाशादिकपंचधत सोम सत् असत् अमृत ऋगादिक है चारिवेद इसतेआदिछेकेजितनाकी नामरूपक्रियास्वरूपविथहे ।। सोसर्वविथस्वरूप तुंही हे ।। इहां पर्नेन्यशब्दकरिके वर्षाचिक्रमेर्योका यहणकरणा ॥ और सोशब्दकरिके भोग्यपदार्थोंकायहणकरणा ॥ और सत्ज्ञब्दकरिके मृत्पदार्थोंकायहणकरणा ॥ और असत्ज्ञब्दक रिके अमुत्तपदार्थोंकायहणकरणा ॥ और अमृत्यज्ञब्दकरिके देवतार्वोकेभोग्यपदार्थोंकायहणकरणा ॥और देपाणदेवता॥जैसे रथचककेना

णहेपता।याठोकविषे जरायुज अंडज स्वेदज चद्रिज्य याचारियकारकेपाणीहृपकरिकेभी देही उत्पन्नहोंने हे ।। तथा विराद्रतिरण्यगर्भे ।) हृपक्रिकेभी देही उत्पन्नहोंने हे तुमार्तेतिना दूसराकोई गर्छ। और हेपाणदेवता।। याठोकविषे ऐसर्यतावाङे जित्ते कपाणी है।। को देयतागानिके अग्निहे।। और पितरीविष नांदीमु ग्रेंहै।। और ऋपियाविष सत्पप्रायण आगिरस् अयवे आदिकहै।। जेर्ष्ययंवाङेशिक

मिषिपे अरा स्थितहोंने हें ॥ तेसे यहसंपूर्णनिय तुमारोगिरी स्थितहें ॥ याकारणतें दंपाणदेनता सनीन्युकाआत्मारूपहे ॥ और हेमा |

रमप्रकार तेमगंइप्रियोक्तेनता ताप्राणदेयताकीस्तुति करतेभये ॥ यांते यहप्राणही तिनसर्वे देवताओं तेंश्रेप्टहे ॥२॥इतनेंकरिके द्वितीय 🕹 मगूर्गयत्रायं तुम्हरिहो यद्यार्राहें ॥ ऐसेतुम्हरिस्क्षकूंजानजेहरिजेहमहें ॥ तिनहमपुत्रोंका आप माताकीन्याई रक्षणकरो ॥ तथा हमा 🍸 रेनाई चारित्रक्ष यान्नणोंकेयनकीमानिकरो ॥ तथा मुत्रणोदिरूप सत्रियोंके पनकीप्राप्तिकरो ॥ तथा हमारेताईपद्धव्रिकीप्राप्तिकरो ॥ ्र निर्णत का किरावारी महास्त्र के महास्त्रापन कुमारी स्थान कुमार का महास्त्र के अपने कुमार के किरावार किरावार क रिज्या किरावार के कुमार के स्थान किरावार के माणके महास्त्रीति के ब्रिज्ञा किरावार के स्थान के कुमार के किरावार के माणके किरावार के माणके किरावार के माणके माणके माणके के माणके माणके के माणके माण प्रप्रहाउत्तर निरूपणकन्या ॥ अव हतीयप्रश्रकाउत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार सीवेद्भिनामा भार्णवेऋषि प्राणोंकीशेष्ठ भगगरिके किमप्रकार पाश्गरीरिविष्यितहोवे हैं॥३ ॥ और यहप्राण याश्ररीरतेंबाह्य किमद्वारकरिके तथाकिसब्रत्तिविशेषकरिको गमातीपे सुत्रसिष्ठ रें।।नोपुरुप अतिश्यकरिके असुपरायणहोंने हे ।। ताकानामत्रसिष्ठहै ।। ऐसेत्रसिष्ठतैउत्तमअधिकारीकेप्रतिमें तिनसमे ं गुगानिगनिगिनाकरिंक उत्कमणकरे है।। ७ ॥ और यहप्राण बाह्यअधिभूतअधिदेवरूपसबैजगवक् किसप्रकार धारणकरे है ॥ ५ ॥ गति गापकारकामजन क्वताभया ॥ पिप्टारम्रिन्डगाच ॥ हेआखठायन ॥ तुमने पहअत्यंतमूक्ष्मप्रश्नकरे हें ॥ याते यासर्मुनियोक गागू निश्वकारिके तृष्णीभागकूपापहोताभया॥तिसते अनंतर सोआश्वायनामा कौश्वल्यऋषि ताप्राणकेउत्पत्तिस्थितिआदिक्षिकिषि ्रिजीर महमाण् अंतर अप्यात्मनगतक्र किसप्रकार धारणकरे है ॥ ६ ॥ याषट्मऑकरिकेयुक्त याहमारेप्रश्रका आप कृषाकरिके उत्तरकते ॥ देशिष्य ॥ इत्तप्रकारकाप्रश्र जभी ताआश्वल्यन्ते पिप्पन्तुसुनिकेप्रतिकऱ्या ॥ तभी सोपिप्पन्नाद्धुनि ताआश्वल्यम्बक् गक्रोंगाने तापिष्पठादग्रनिकेत्रति याप्रकारकेपट्सश्न करताभया ॥ आश्वछायनडवाच ॥ हेभगवचिषप्पछादग्रुनि ॥ याप्राणको किस गनग्रें उरगितरों दे ॥ १ ॥ और किसनिमित्तकारिके यात्राणका सबैज्यरिषिकेसायसंबंधहों है ॥ २ ॥ और यहप्राण आपणेक्रुं भिन्न

∤ यसोकाउत्तर कथनकरताहुं ॥ दें सावपानहोहकेअवणकर ॥ अव याप्राणकीकिसवस्तुतेंउत्पत्तिहोंवे हे याप्रयमप्रअकाउत्तर निरूपणकरे . तकमोकिरिकेही यहजीवरूपप्राण तिसतिसकारीरङ्गाप्तहोंने है।।कहितें आत्माकेप्रतिचिक्ष्यहणकरिके चेतनभावरूपापस्याजीमनहै ॥ सो ै पिदाभाषपुत्तमन यासंसारिके जिसपुण्यपापकमोङ्करे है ॥ सोईहीमन तिसपुण्यपापकमें किफल्क्भोगे है ॥ यातेयहमनही कत्ता | शेका ॥ हेमगवन् ॥ दूसरेशास्त्रोविपेतौ अरीरकृतकमे तथावाणीकृतकमे तथामनकृतकमे यातीनप्रकारकेपुण्यपापकमांविपेही या | अन्ममरणरूपसंतारकोनिमितकारणता कथनकरीहै ॥ और इहां आपने केवच्यानसकमीकृति पासंतारकोकारणताकथनकरी है ॥ यातें तिनदूसरेशास्त्रोकेसाथ आपके वचनकाविरोधहोवेगा ॥ समायान ॥ हेआश्वञ्यय ॥ यहवाकादिकहेदिय तथायहश्रीर ताम नैतिवित्रा स्नतंत्रहोहके किसीकार्यकरणेविषेत्रमधेहोहसक्तेनहीं ॥ किंछ तामनकृंआश्वयणकिरिकेटी केनाकारिकहेदिय तथायहश्रीर ताम रगरुपशात्मारुपाँचने यहजीवभूतप्राणक्षपप्रतियिंच उत्पन्नहोंवे है।।इतमेंकरिकेयहअर्थ वोघनकऱ्या।। जेसे दर्पणादिकोविपेस्थितप्रतिविच रें॥ रेशाभटायन ॥ जेते यास्युटदेहर्ते दर्पणादिकोंकीसमीपताहूपनिमत्तकरिके प्रतिबिंबहृषछाया उत्पन्नहोंमें है ॥ तेस परमार्थसत्य ्तानिमित्करिके पाप्राणका तिनसक्ष्रारिकेसाथ संवंथहोतै है याद्वितीयप्रश्नकाउत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेआथठायन॥यहजीवरूप उलादिरूपार्ववते भिन्नसताहोवैनहीं ॥ यातें सोप्रतिविच तार्विवमात्रकेहीआश्रितहै।।तैसे यहप्राणभी ताआत्मामात्रकेहीआश्रितहै ॥९॥ गाण तिसतिसश्रीरकेसाथ जोसंवेधक्र्यात्रहोंने हे ॥ तासंवंधनिषे याविज्ञानरूपक्रिके≂पेहुषष्ठण्यपापकर्मही निमित्तकारणहें ॥ तामनक्र भोकाहे जिसमनकाकार्यरूप जोमानंसकमे है ॥ तिसमानसकर्पोकरिकेही

क्षापकमांकेनिग्रत्तकरणेगातते एकग्रुणाप्रायिश्वत विधानक≂याहे ॥ और तामनकेविज्ञानरूपव्यापारधूर्वेक क∹येद्वुपत्रबहत्यादिकपापक कःमात्रारेहे ॥ तामानसत्यापारतेतिना सोप्रायिश्वत कत्याजावेनहीं ॥ काहेते जिसपुरुपने आपणीद्यव्रिप्रवेक पापकपैनहींकत्या ॥ सोष्र गोना मागशितातोते ॥ मनकेत्रापारतेतिना सोपागश्चित्तहोनिनही ॥ यातेअबुद्धिपूर्वकक≂पेहुएकमेनिपे मनकेयोगोर्तेही पुण्यरूपता अथ गरां भेगामामुक्तमनरी निमुष्यपाषकमोक्तेकरहे॥तामनक्रतपुष्यपाषकमाँ कारिकेही यहदेहइद्दियादिकषंवात उत्पन्नहोंबेहै ॥तथा ताम नोपुण्यपाषरूपतानर्होहोतीहोगोतो धम्झास्रतिषे जोमनकेविज्ञानरूपच्यापार्तेविन। केवङ्शरिर्हद्रियादिकोंकरिकेच्येहुए ब्रह्महत्यादि गोकेनिगुत्तकर्णेशासते त्रिगुणाप्रायित्रित निपानकऱ्याहे सोषमैशास्त्र असंगतदोनैगा ॥ समापान ॥ हेआश्वङायन ॥ यद्यपि धर्मेशास्त्र रंग तभी मेनेअगुद्रिपूर्वकषापकर्षक-पांदे याप्रकारका आष्णेमनकािकैविचारकरेंद्रै ॥ तभीही सोपुरुष ताप्राषिश्चित्तकरणेकाअिकारि हो)है॥ तामानगीनारतेतिना सोपुरुप ताप्रायिश्वतकाअपिकारीहोनैनर्ही ॥ योते तामनकेविज्ञानरूपन्यापरतेही सोअबुद्धिषुर्वकपा गुत्रागुरूपनापाप्तहेरोडे ॥ तामनकेयोगतिषिना ताकमेविषे घुण्यपापव्हपता प्राप्तहेषिनहीं।किंवा ॥तिनपुण्यपापकमीकाकर्तापणा तथाभो क्तारका ग्रुद्धशासाविषे ।। अथरा देइंडोद्रैयादिकोविषे ।। अथवा मनविषे ।। यहविचारकऱ्याचाहिये।।तहां ग्रुद्धआत्माती असंगतिर्वि हाग्दे॥यांने नाद्युद्धशात्मापिषेतो सोक्तांपणा तथाभोक्तापणा संभवैनहीं॥और यहदेहइंद्रियादिकतो जडहेँ तथापरतंत्रहें ॥ याँते तिनदे रशेषेतारिकारिका तोक्षांभीकाषणा संभवेत्द्रा ॥ किंतु परिशेषते सोक्षांभीकाषणा तथाषुण्यपाषकमे तामनिषेषेद्रा स्थितहे ॥याते निषे अर्गुद्धगुरंकक्ञ्येहुएपाकक्रमों के निग्नत्तकरणेवासते प्रायक्षित्तकाविषानकऱ्याहे ॥ तथापि सोप्रायश्चित्त तामानसब्यापारकेयोगं

वियोंहे भाषणेआपणेकायविषेपरणाकरहें॥तेसे याहारीरविषेत्यितहुआ यहिक्याहित्वाहामाणमी आपणेहे याण अपान समान ब्यान े उदान भारवप्रकारकाकारिके नेबादिकसर्वद्वियोंके आषणेआषणेज्यापाराविषे प्ररामकाहै।। भव तिनदंचप्राणोंकेत्यानका तथाकायंका | भूगेनकरें हैं ॥हेआक्वायन ॥ तिनप्नुमाणोंविषे नोप्युम म्यानप्राणहै।। सोप्राणते । क्वारित्येत ने दोनाितका दोनोंच दोनेच एक्सुत | मिलिके एकशत १००माडीहोंने हैं।तिरप्तकशतमाडियोंनिए एकएकमाडीकी यह भगाडा तथा।तमाकाह्य हमासाहरूप कार्याताहरूप हमासाहरूप पहसतिछाहे तिनसप्तिछाहोषिपेस्थितहै ॥ तथा मुखनासिकाद्वारा वाहागमनागमनकरे है ॥ और दूसरागोअपानहै ॥ सोअपानतै पायु | रिफरिकेरहे हैं।। अव न्याननामाप्राणकेआश्वयकहणेवासते अयमनाडियोकीप्रमसंख्या कथनकरे हें।। हेआखळायन ।। यादेहचारीजो | विक्रिकेरहें ।। हें आखळायन ।। यादेहचारीजो | अस्तिकेर्ग कथाने ।। जे वालोकियोपिस्तिहिं । जे वालोकियोपिस्तिहिं । उपस्य यादोनोविगेस्थितहे ॥ तथा विद्यासूत्रकेविभागकुंकरे हैं॥और तीसराजीसमाननामाप्राजहे ॥ सीसमानतो भोजनकरेंद्वेष्त्रप्रक्षे तथा | | पानकन्देहुएजुल्के समानकरेहे॥ याते सर्वेशरीरविषे न्यापुक्डु आभीतोसमान प्रवेठत्तत्तताहिङ्होंके तथाअध्यारचक्तके मध्यदेशविषे विशेष | वाहपद्वसरीनवनवनाडीहोने हे।।तहां एकसुप्रमानाडीकुंडोडिके दुसरीद्शस्कंपहपनाडी तथातिनोंकीस्युत्वशासाहपनचेनाडो९०यहसन

्रास्त्रम् वास्त्राम् वास्त्राम् वास्त्राम् ज्ञाताम् याणम् वास्त्रक्षिक्षिक्षिक्ष्यात्रम् वाह्यातम् वास्त्रम् रनं करिके महमाण माशरीरतं नाझ किसद्वारकरिके तथाकिसग्रुतिविशेषकरिके तथाकिसनिमित्तकरिके उत्कमणकरेंहै यातीनविकरपोंक न्गाँगाओर तासुप्रमानाडोकरिकेतो उदाननामाप्रापही विचरेहे।किसाहेसोउदाननामापाण सवैदा उष्मेंगमनकरणेकांहेर्नभावजिसका॥३॥ क्षियुक्त नतुर्यत्रशानि प्रयमदोषिकरूपोकासमापान कथनकऱ्या॥कहिते यह्याण सुपुम्नानाडी इष्पद्वारकरिके तथाउदानबुत्तिङपकरिकेया गुगोनै गहाउत्कमणकरेहै।।यात्रचनते तिनदोनोविकल्पोकाउत्तर सिद्धहोवे है।।अब किसनिमित्तकरिकै यहप्राण

गत्नीय्कित्यकासमागान वर्णनकरे हैं ॥ हेआखटायन॥मरणकाछिषिषे जिनजीबोंके अमिहोबादिकपुण्यकमें फंटदेणेवासते सन्सुखहोषै गने मन्मुराहोंने हैं ॥ तिननीरोंक़े सोडदाननामाप्राण नरकादिकोंकीप्राप्तिकरेंहै ॥ और तामरणकाञ्चिपे जिनजीबोंके प्रण्यपापरूपदो तेनविद्वान्पुरुपाका सोउदा नंक्षं फटर्नेगगाने मन्म्गहोंगे हैं ॥ निनजींगोंहे सीटदाननामाप्राण मनुष्यछोककोप्राप्तिकरेहें ॥ और तामरणकाछिषिषे जिनपु मोउदान तासुप्रमानाडोद्रारा है ॥ निनतीर्गाहेनी पद्दत्राननामाप्राण र्नगोदिकलोकोंकीपाप्ति करे हैं ॥ और तामरणकाछिषि जिनजीबोंके पापकमें रग्रे मजीदीप्राप्तिकाँदै ॥ और जिनपुरुष्ति आत्मसाक्षारकारिके पुण्यपापरूपसर्वकर्म निद्युतहुष्हें ॥ 1 लारि निमस्तारिक इंग्रिंगिया निकरणेहारे पुण्यपापक मैरूपप्रतिवंधक नहीं हो है ॥ तिनपुरुषों कूतो

्रमानिक प्राथमित स्थानिक क्षिति । स्थानिक क्षिति क्षित स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक

महार नभी त

----

र्षं शोदिकगीणस्तरूपोक्तिके अंतरअध्यात्मनगत्कूषारणक्रेहे ॥ अत्र याहीअर्थकेस्पष्टकरणेता

निर्ुभा गात्मरूपनगत्के क्सिप्रकारगारणकरहे ॥ यापंचमपष्टदोनोष्योकाउत्तर निरूपणकरहे ॥ हेआथकायन॥यह|

सोगै ॥ रुतनैक्षिक चतुर्यप्रत्रनस्कानिक्षणकन्या ॥ छ॥ अव यद्प्राण बाह्मअथिभूतअथिदैवप्रपंचक्क किसप्रकार थार्।

शरीरनेशहा उत्कमण करतानहीं ॥ यति अन्वयन्यतिरेककृष्कि

यापुण्यपापकमाविष्हा ताप्राणकेडतकम्पणकानिमित्

्र तमा बोप्राण पुण्पपापकमाँकिवर्शतं अनेकद्रार्गरारेकेसाथ संबंधक्र्यासहीवे हैं ॥ तथा बोप्राण नाडीआदिकअनेकस्थानांविपदेहें ॥ तथा बोप्रा १ णाएंकोपरक्षे ॥ संपाजीपाण अप्पात्मअपिवेषस्य ॥ माप्राण मेंहू ॥ याप्रकार बोअपिकारीपुरुप ताप्राणकीअभेदउपासनाकरेहे॥तिस १ अपिणारे पुरुपक्ष सर्वाने स्वाप्तिकर्तिकार अस्वपत्रित्ते ॥ वेषास्त्रित्ते ॥ वेषास्त्रित्ते ॥ अस्वपत्रित्ते । 🎖 स्गांटोक्के मप्यदेशविपे यहआकाशरहेहे ॥ यति तासमानका सोस्वगष्ट्रध्वीकेमण्यविताकाश बाह्यरूपहे ॥ और जैसे ब्यान सर्वना ि एते पेनपाणोके कमते गहारूपोकानिरूपणकरे हैं ॥ हेआश्वठायन ॥ चुकु तथाआदित्य यहदोनों प्राणस्वरूपेहें ॥ यति तिनदोनोंकाप है समागोकत्तक ॥ दिन विनयनोंक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्ट क्रिक्स क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट 🖔 रस्परमेदनर्ति है ॥ किंतु तिनदोनोंका अमेददी है ॥ यति ताप्राणनायुका वाह्यरूपआदित्यहै ॥ और यापृथ्वीदेवताकरिकेंद्रों अपानवा ्डिगोनिक्षपक्दे ॥ तेसे यहवाह्यवाधुभी व्यापकहे ॥ यति ताब्यानका यहवाधु वाह्यरूपहे ॥ और जैसे याबदानका ऊर्धंगमनकर ठिषिपे सीप्राण तेजोरूपनव्हानक्रिक्षेत्रकहुआ ताजीवक् छोकांतरिष्पेळेजांवेहैं ॥ तात्पर्ययह ॥ पूर्वडक्तेनजींबिना याज्ञरीरिषिपे ताड े गुकाशाकपंजहोंगे ॥ याते ताअपानका साष्ट्रध्यी गह्मरूपहै ॥ और जैसे यहसमान श्रारिकेमच्येदेशिषेपरहेहै ॥ तैसे भूमिठोकके तथा णेकास्मागवे ॥ तेसे अग्निरूपतेजकाभी ऊर्ष्यमनकरणेकास्वभावेहै ॥ याँते ताउदानका पहतेज वाहारूपहै ॥ हेआश्वठायन ॥ याश रिरिपिस्यित जोअंतःकरणकीयुत्तिरूप तयाउष्णतारूपतेजहै ॥ भीतेज जिसकाङिषिपे शांतहोइजांवे है ॥ तिसकाङिषिपे यहजीव करंथातरूपप्राणशृतिबाछाहाँबेहै ॥ सोप्राण यद्यपि आपीमपःप्राणः याञ्जतिषिषे जरूमयरूपक्रिक्यनक-याहै ॥ तथापि मरणका र्गनकीस्पितिहोनेनही ॥ याकारणतेभी मोतेज उदानरूपहीं है ॥ हेआश्वायन ॥ मर्णकाळिषिपे जोजीव कर्मकेवश्तें भावीप्राप्तहोणेहा रिग्रीरिक्ज्ञानजन्यसंस्कार्रोबाछाहै ॥ तथा जोजीवं इद्रियमनप्राजेकिसाथ तादारम्यसंबंथकूंप्राप्तहुआहै ॥ ऐसेजीवकूंही सोक्तियाशिक्तिपाण ुं ठोफांतर्षिपेटेजावे हैं॥अच यापूर्वडक्षियाका फठ वणेनकरेंहैं ॥ हेआश्वहायन॥जोप्राण पूर्वडक्रिरीतिसे प्रमारमादेवते डन्पझभयांहै ॥

|गैत आयटायन यातीनऋपियाँके तीनप्रश्वत्तर्राकारिके सग्रुणविद्याकाविषय निरूपणकऱ्या ॥ अच निर्धुणविद्याकेविषयकानिश्चयकरणे| अवतात्ताम्यकतात् द्वाज्य वाप्यत्तामेवाका कुळ म्पनकरत् ॥ तंत्रायत्यामानामम् प्राप्तामानेकारिकार्यामाने ग्राप्ता स्प्रां नेपाण मुख्याप्तामेवकात्ते अनेपत्रात्ताकाय् संस्पर्यमातित्य आत्मापात्ताम् स्पर्यात्ताप्ताप्ताप्ताप्ताप्त स्पर्य नद्गात्ते हैं। कितु तिनवन्तिकपुरवृत्तिक अतःकरणक्ति स्पर्यात्ता अस्मितिकारकामानित्र है ॥ तेशिसिसीक्षिकिस केशाश्यकानिणय प्रयोजनहै ।किहिते जिसकेव्यापारकीउपरामताकारिके जाग्रतकीनिष्टतिरूपकायन होयेगा ।। तिसीकेंहीं जाग्रतकीआ अवस्याकुंआय्यकानिणंयही फटहे ॥ काइते जोषस्तु स्वप्रअवस्थाविषे सावधानरहेगा ॥ तिसवस्तुनिपेही स्वप्रकीआथयतासंभवेहे ||काहत जोवस्ठ सुप्रमिकाटकेसुषक्रेभोगेगा ॥ तिसवस्तुनिपेही सुप्रप्तिअवस्थाकीआश्यवता सभवेहे ॥ 👂 ॥ जोर हेभगुवस् ॥ तासुपुति यात अंतःकरणकोशुद्धिवास्ते याअपिकारीपुरुषों ने साप्राणकीचपासना अवङ्यकस्किकरणो ।। ३॥ इहां पूर्व प्रसंगविषे कात्यायन भा गास्ते चतुर्यप्रअउत्तरकानिरूपणकरे हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार ताषिष्पछाद्मुनिकेयचनक्षेत्रपणकरिकै सोआथछायनऋषि तुष्णीमा पर्त्यापिपे पहसंप्रणेप्राणादिक किसआपारिषेपेस्यतहोते हैं ॥ यापंचमप्रश्रका तुरीयअक्षरआत्माकानिणेयहीप्रयोजनहै ॥५॥ हेशिष्या है|पपछादगुनि॥ याज्ञारीरनिषे आष्णेआषणेट्यापारकीडपरामतारूपज्ञयनकू कौन प्राप्तहेषि हैं ॥ इहां याप्रथमप्रश्रका जाप्रतअवस्था 🏽 असाग्पानिंगे रक्षकपणासंभवेनहाँ ॥ २ ॥ और हेभगव्च ॥ यासंवातिंगे नानाप्रकारकेस्वप्रोंङ्क कीनेदेखेंहै ॥ यातृतीयप्रश्रका स्वप्त फार नभी तागार्यक्रिषिने ताषिष्पञाद्मु निकेग्रति पंचप्रश्रकरो। तभी सोषिष्पञाद्मुनि तागार्यकेग्रति यथाक्रमते तिनपंचप्रश्रांका के॥ तेवपासकपुरुप मोत्तरूपअमृतक्ष्रातहोते हैं ॥ तामोक्षरूपअमृतक्ष्रपातहोहके तेवपासकपुरुप पुनःयासतारदुःखक्ष्रपातहोवेनहीं ॥ |नक्ष्मानक्षोताभया ॥ तिसतेंअनंतर गार्थनामा सौघौषणिऋपि तापिप्पछाद्मुनिकेपति यद्पंचपकारकाप्रअकरताभया ॥ गाग्येडवाच ॥ अयृता अयं तिसिद्धतिती॥ १॥ और देभग्वन् ॥ याज्ञरीरतिपे सर्वेदा आपणेआपणेज्यापारविपेस्थितद्वुए कीन जायतक्ष्राप्तदीवे हैं ॥ गादितीयप्रक्रमा याश्रारिकरशाक्ररणेहारेकानिणंय प्रयोजनहै ॥ काहेतें जो सर्वासाव्यानहोपें है ॥ तिसविपेही रक्षकपणा संभैषेहे । ||॥३ ॥ और देभगवच् ॥ यासंपाताविपे सुषुप्तिकेमुखक्कं कौनभोगेहै ॥ याचतुर्थप्रश्रका सुषुप्तिश्वस्थाकेआश्रयकानिर्णयहीफल्हे ।

गिगैस्गिया तारापापा कहों है ॥ योतें जठराप्रिसहित तेपंचप्राणहीं याहारीरकारक्षणकरणेहारे हैं ॥ २ ॥ इहां सुपुसिअवस्थाविपेस्थित गिदापुरुपके अतिनें अगिहोत्रकीप्राप्तिकथनकरींहें ताकानिरूपणकरेंहें ॥ हेगायी। जैसे प्रसिद्धअग्निहोत्रीपुरुपोंका गाहपत्यनामाओग्न सारास्पिररहे हें ॥ और आहपनीयनामाअग्नितों होमकरणेवासते तागाहपत्यअग्नितेंडठाइकै प्रज्वस्तिक≂याजावें है ॥तैसे इहां प्रसंगविपे पींगिणिप्रीपेपिसितारोगे हैं ॥ यापकारकीसमानतारोध्योपकारकरिके शुनिने ताब्यानके दक्षिणअमिकपकद्याहे ॥ओर ताविद्यान्पुकप रा गमानगणापापुरी निरमार्थसत्यारिकप्रायोगिरिक्षस्यात्रेतीरतदोनाक्ष्येत ॥ जैसे प्रमिद्धअस्यि अभी यज्ञ्यान किसीद्धिरमा रतारीय गर्नेराहितरी बाश्यनक्षेत्राप्तहोंने हैं ॥ याँते सोच्छुआदिकइंद्रियमिशिष्टमनहीं याजाप्रतअनस्थाकाआश्रयहै ॥ १ ॥ अव दिशीयप्रकाउत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेगार्ये ॥ सुप्रुप्तिअवस्यानिषे मनसहितइंद्रियोकेल्यहुएभी प्राणु अपान ब्यान समान उद्दान यहपे मिरमाप तार्रात्ममारहेपानहोड्क आपणेआपणेज्यापारतेनिवृत्तिष्टपश्यनक् प्राप्तहोंने हैं ॥ और सुपुत्तिअनस्थानिपेतों तेचश्चआदिक नारापंपचनेरे ॥ पाअन्यारापंपचनकंरी वेदवेतापुरुष दक्षिणअग्निकहेरी ॥ तादक्षिणअग्निरूप सोज्याननामावाश्वाहे ॥ काहेरी जेसे गीतद्वीग्रोग्रोग्राज्योगेषे गोदक्षिणआग्ने दक्षिणदिज्ञाकेछंडमिपेस्यितहोते हे ॥ तैसे यहज्याननामावाश्वभी व्हर्ष्यकेषंचिक्द्रोषिषे तार एदगाभया ॥ पिप्पटादग्रनिक्राच ॥हेगाग्यं ॥ स्वप्नअवस्थाविषे यहचक्षआदिकपंचज्ञानइंद्रिय तथावाकादिकपंचकमेझेद्रिय प्रसारनापाप नठराप्रिसाहित नापणेजापणेज्यापारिषिपेत्थितिरूपनाप्रतक्षे प्राप्तदोषे हैं ॥ याकारणेतेहीं तासुप्रुपिषिपे याजीयोंकेउद्र पुरपरेप्रापदंतो आवरनीयशप्रिरूपकहेहै ॥ और ताअपानकू गार्हपत्यअप्रिरूपकहेहै ।। और ताविद्वानुप्रुरुपका ब्याननामावासु अन्वा रापंपननह्परे ॥ इहां ओदनविशेपकानाम अन्नाहाये हे ॥ सोअन्नाहायेंह्पओदन जिसअग्निषिपकायानावेहे ॥ ताअग्निकानाम अ 

क्षिपे सासमाननामानायुहीहोतारूपहे।। काहेते यहसमाननामानायु उच्छासिनिःशासरूपदोनोआहुतियोकू न्यूनअधिकभावतेरहितसमानता ||ह्यामकरे हे ॥ ओर यह्वदाननामाबायुनौ ताबिद्वान्पुरुषके प्राप्ञांप्रिहोत्रका फठरूपहे ॥ काहेते यांप्रसिद्धअप्रिहोत्रविपेभी यनभानपुरु ्रीकृ ताउदाननामाबायुकेउत्कमणकरिकेही स्वगोदिकफळकीप्राप्तिहोंमै हें ॥ याकारणते सोउदाननामाबायु ताबिद्वान्पुरुपक्ष

**ईपत्यादिकअग्नियां तायजमानपुरुषक् रचर्गरूपफळकी**यातिकरे हें॥ तेसे यहप्राणरूपआग्निपी तामनरूपयजमानकू छुपुतिअवस्थाविपे| काफ्रटरूपहे ॥ और यागिद्रानुपुरुषकेप्राणअप्रिहोत्रविषे ताविद्रानुपुरुषकामन यजमानरूपहे ॥ और जैसे बाह्मअप्रिहोत्रविषे प्रसिद्धगा निदाभासपुक्तमनदी तारनप्रअवस्थाकाआथयहै ॥ ३ ॥ और हेगाग्यै ॥ सोमनदी तासुप्रुप्तिकेसुखक्रप्राप्तहोंने है ॥ काहेते तासुपुप्ति अन् ||अप्रिहोबका यजमानरूपहे ॥ सोईहोमन चेतनकेप्रतिबिंगक्ष्यहणकरिके प्रकाशमान्छुआ नानाप्रकारकेरनप्रोंक्रेदेखे है ॥ याकारणते सो स्यागिपे जेंसे यहसंसार यद्यपि स्पष्टक्रिकेमतीतहोंबैनहीं ॥ तथापि तासुपुतिबिपे यहसंसार सूक्ष्मबीजरूपकरिकेरहे हे ॥ तेसे तासुपु करिकेस्पितहुमा यहमनदीतासुप्रीमिकाआश्यदंशिष्ठा।अय पंचमप्रश्रकाउत्तर निरूपणकरे हैं।।हेगाग्यं ॥ जोचेतनस्वरूपआत्मा तामन्तिषे |मितिवियक्षक्षिकेस्यितहै॥ताचेतनआत्माविषेही यहमाणादिकसबैजगत् स्थितहै॥जैसे याछोकविषे सायंकाछविषे अनेकदिशाबोतिआये कुए अनेकपक्षी किसीमहान्युक्षविपेरियतहोवेहें ॥ तेसे पृथ्वीआदिकपंचभूत तथातिनपृथ्वीआदिकभूतोंकेगंधादिकग्रण तथाच्छुआहि हद्यकमञ्मिषिस्यत ब्रह्मानंद्रूपर्नगेकीप्राप्तिकरे हैं ॥ इसप्रकार ताब्रह्मवैतामिद्रान्पुरूपका सर्वेदा अमिहोबहोंने हैं ॥ अब तृतीयचतु थंत्रअकाउत्तर निरूपणकरे हैं ।। हेगाग्यै ।। जोमन स्वप्रअवस्थाविषेभीजागे हैं ।। तथाजोमन सुपुतिअवस्थाविषे ताविद्वानुपुरुषके प्राण तिगिपे यहमन यद्यपि स्पष्टरूपकरिकेप्रतीतहोंनैनहीं ॥ तथापि सोमन तासुप्रतिषिपे सुक्ष्मबीजरूपकरिकेरहे है ॥ यति तासुक्ष्मबीजरूप फ्रग्ईदिप तथाचारप्रकारकाअंतःकरण तथापंचप्रकारकापण यहसंपूर्षप्राथं ताचेतनआत्माविपेही स्थितहै॥हेगाग्यं ॥ताचेतनआत्म

नाहिएपैपचनेहैं ॥ याअन्वाहापैपचनकेहीं वेदवेतापुरुप दक्षिणअग्निकहेंहैं ॥ तादिक्षिणअग्निक्प सोव्याननामावाष्ट्राहै ॥ काहेंतें जेसे १ प्रीसदअग्निशोद्यागिपे सोदिक्षणअग्नि दक्षिणिदशक्षित्रके के अपने से स्वत्यानके प्रदेश अग्निक्सकाहि । अग्नेर सोव्युक्प १ प्रीस्पादिक्षणिदिस्पद्योगे हैं ॥ याप्रकारक्षिमानताहेंअंगीकारकारिक शतिने ताव्यानके दक्षिणअग्निक्षणकाहि । अग्नेर सोव्युक्प १ सा मगत्यापापापो निस्पादेपस्पादिक्षणिक्षणिक । मनेतेताय तादात्म्यमातक्ष्मप्रदेके आपणेआपणेव्यापारतेनिवृतिहप्ययमक्ष्मप्राप्तहोषे हैं ॥ और मुप्रीक्षअक्ष्याविपेतो तेचक्षुआदिक दग्रदिय मनकेतितत्ति ताज्ञयनक्ष्मप्रदेषे ॥ यति सोचक्षुआदिकइद्रियविशिष्टमनहीं याजायतअवस्थाकाआश्रयहै ॥ १ ॥ अय दिगीयप्रसहाउत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेगाय्ये ॥ मुप्रीस्थवस्थाविपे मनसहितइद्रियोक्रिट्यहुष्भी प्राण अपान व्यान समान उदान यहपे पुरुपकेप्रापकेतो आवहनीयअप्रिरूपकहेहै ॥ और ताअपानकू गाहंभत्यअप्रिरूपकहेहै ॥ और ताबिद्वानपुरुपका व्याननामावाधु अन्वा हार्षप्तनरूपेंहै ॥ इहाँ ओदनविशेपकानाम अन्वाहार्य है ॥ सीअन्वाहार्यकूपओदन जिसअग्निविपकायाजाँमेंहै ॥ ताअग्निकानाम अ त्तः प्रशिक्रणेहारे अपानुवासुत् वाह्यामूनकरणेहाराप्राणवासु उठायाजावे है।।याप्रकारकीसमानताक्ष्र्यहणकरिक श्रीतेभगवतो ताविद्वान् तियानपुरुषहं अतिने अमिहोमकीप्राप्तिकथनकरीहै ताकानिरूपणकरेंहें ॥ हेगाग्ये॥ जैसे प्रसिद्धअमिहोत्रपुरुपोंका गाहंपत्थनामाअमि अपिहोस्परहे हे ॥ और आहवनीयनामाअमितौ होमकरणेवासतै तागाहंपत्यअमितेंडठाइके प्रव्वित्तिकऱ्यालावे हैं ॥तैसे इहां प्रसंगविषे उत्तर महताभ्या ॥ पिष्पटाद्मुनिह्नाच ॥हेगाग्यं ॥ स्वप्नअवस्थाविषे यहच्छुआदिकपंचज्ञानइंद्रिय तथावाकादिकपंचकमडेंद्रिय गेगेस्मितकानापा्पाकहोते हे ॥ याते जठराग्निसहित तेपंचप्राणहीं याज्ञारीरकारक्षणकरणेहारे हें ॥ २ ॥ इहां सुषुत्रिअवस्थाविपेस्थित पत्रसारताप्राण जठराग्निसाहित आपणेआपणेज्यापारिषिपेत्त्विष्ठाक्ष्यात्रक्षं प्राप्तहोंने हैं ॥ याकारणैतेहीं तासुषुप्तिषिपे याजीयोंकेज्दर

कानामहै ॥ तथा प्राणहरारूपअवस्त्रमुकाभी नामहे ॥ केसाहेसोॐकार ॥ तापस्त्रमुकेसाय तथाअपस्त्रमुकेसाय अभिन्नहे ॥ काहेते त्रारंदे दें ॥ तदा जोपुरुप प्रयम अकारमात्राक्तं ऋषेदरूपकरिकैचिंतनकरेहै ॥ तिसडपासकप्रुक्पक्तं ताझ्ययेदकेअभिमानीदेवता याभू मिटोककीप्राप्तिकरे दे ॥ और बोपुरुप अकार उकार यादोनोमात्राऑक्षंयजुर्वेदरूपकरिकै चिंतनकरेहै॥तिसडपासकप्ररुपक्त तायजुर्वेदके अभिमानीदेगता स्वगंठोककीप्राप्तकरेहें॥ और बोपुरुप अकार उकार मकार यातीनोमात्रावोंक्तं सामयेदरूपकरिकैचिंतनकरेहें॥तिसडपा तीकरुपंते ॥ याकारणते सोॐकार तापरअपरब्हातेंअभिन्नहे ॥ अन्यविषेअन्यदाष्टिकाजोआछंननहोंने हे ताकानाम प्रतीकहै ॥ जैसे शास्त्रामनिषे जीनिष्णुदाष्टि तादारिकाआङंग शास्त्रात्रामहे ॥ याते सोझास्त्राम ताषिष्णुकाप्रतीकरूपहे ॥ तैसे सोॐकारमी तापर रीपुरुप ताप्यानरेम्प्रमावते ताअपरम्रहाहंही प्राप्तहोंवे हैं ॥ हेसत्यकामा। ताफल्केमेद्विपे केवळ पुरुपकीकामनाकामेद कारणनहीं है।। ान्यस्का तयाग्यकनामका वेदवेतापुरुपो ने अमेद्दकियनक-याहे ॥ अयग् देवताप्रतिमाकीन्याई सीॐकार तापरअपरब्सकाप्र पुरुग ताप्यानकेप्रभावते तापरब्रह्मक्रंही प्राप्तदोवेहे ॥ और ्बोअधिकारोपुरुग ताप्रणवक्ष्रं अपरब्रह्मरूपक्रिंके चितनकरे है ॥ सोअधिका अपरत्रत्नका प्रतीकरूपे ।। हेसत्पकाम ॥त्रोअधिकारीपुरुष याॐकाररूपपणवर्छ परत्रहारूपकरिक चितनकरे हैं ॥ सोअधिकारी गरगुरग्ग्रं गागामगेर्केश्रमिमानीरे्गता त्रस्रटोककीप्राप्तिकरेंहें॥जात्रहाट्येक्षिपेत्रापहुआ सोडपासकपुरुप पुनःभूमिट्योक्षियेओंनेनहीं। रितगुराकीमातिकरेनर्स ॥ और सीतीनमात्राप्रकमणवती याचपासकप्रुरुपाङ्क प्रनराष्ट्रसितंरहितत्रझळोककीमातिकरे है । ो अकारउकार रूपदीमात्राह ॥ तेदीनोमात्रा यावपासकपुरुपक्षं पुनराष्ट्रतियुक्त भूमिस्वगेछोककपुलकोही प्राप्तिकरे हैं॥ जसएकअकारमात्राप्रधानप्रणबका निंत ताप्रणग्नेमात्राग्नामिद्मी ताफ्ठकेभेद्षिपेकारणहै ॥ काहे तें ताप्रणवमंत्रविपे अकार उकार मकार अद्धेपात्रा षारारणीतं यागुगुधुननोने तातीनमात्रावाछेप्रणवकाही ध्यानकरणा ॥एकमात्राका अथवादोमात्राका ध्यानकरणानहीं। मारीपुरुपर्ने तातीनमात्राबाँगुक्तप्रणवकाही प्यानकरणा ॥ हेसत्यकाम

।तोअपिकारीपुरुष यासवेजगद्दंसामान्यरूपकरिकै तथाविशेषरूपकरिकै साक्षात्कारकरे हैं ॥ तथा यासंसारकेजन्ममरणा

ति मुक्तहोने है ॥ हेगाग्ये॥जिसअक्षरपरमात्मादेविषे यहजीव स्थितहै ॥ तथा जिसअक्षरिषे ताजीवकेडपाथिरूपप्राणइंदि

समपदक्षेत्राप्तहोषे है ॥ ५ ॥ इतमेक्षिके चतुर्थत्रश्रजतारकानिक्ष्मणक्ष्या ॥ अय ताअक्षरआत्माकेष्क्रवारज्यदेशते जोअ 🔶

हिं॥ ताअक्षरपरमात्मादेवक् जोअधिकारीपुरुप आपणाआत्मारूपकरिकेसाक्षात्कारकरे हैं ॥ सोअधिकारीपुरुप सर्वेज्ञहुआ

्रानमहं ॥ नमा मानस्तरमम्बन्धानम् नम्बन्धानम् । केमोहेसीॐकार्॥ तापरम्बन्धानम् वायास्यम्बनेसाय अभिन्नहे ॥ कहिते | मानमहं॥ नमा मानस्तरममान विदेशसाप्रसी में अभेदेदीक्षयनकत्ताहे ॥ अथवा देशतम्बिसाकीत्ताहे सीॐकार तापरअपस्त्रहाम | | क्षित्रेत्रमायकारकपरीमात्राहें ॥ तेदोनामात्रा यावपासकपुरुपक्षें पुनराष्ट्रतिष्ठक अमिर्चगेञीककेसुलकोही प्राप्तिकरे हैं ॥ प्रनरा || इसित्रहिष्ठसकोपातिकरेनहीं ॥ और सोतीनमात्राष्ठकप्रणवती यावपासकपुरुपांक्षें प्रनराष्ट्रतितिरहितत्रहाञ्ककीप्राप्तिकरे हैं ॥ प्रात्ते ||| र गार्या क्यापत सार्यात सार्यक स्वार्यात है। हैसत्यकामा ताफ्ळकेमेद्विप केवळ पुरुषकीकामनाकामेद कारणनहीं है।। है र गिर्य नाप्यानेक्यायों किमेद्दमी ताफ्ळकेमेद्विपकारणहैं।। काहे तें ताप्रणवर्मविपे अकार उकार मकार अर्द्धमात्रा यहसावेतीनमा र तासे हैं।। तहीं त्रोप्रप्रयम अकारमात्राहें ऋषेदरूपकरिकेचित्तकरेंहैं ।। तिसञ्पासकप्ररुपछं ताझ्येवेदकेअभिमानीदेवता यास्र है मिटोककीपातिकरें है।। और जोप्रस्य अकार उकार यादोनोंमात्राओं छ्यञ्चेदरूपकरिके चित्तनकरेंहै।।तिसञ्पासकप्रस्य तायञ्जेवदके अभिमानीदेवता स्नांटोककीपातिकरेंहैं। और जोप्रस्य अकार उकार यादोनोंमात्राओं छ्यञ्चेदरूपकरिके चित्तनकरेंहै।।तिसञ्ज ै नीक्रप्रहे ॥ याकारणते सोठेक्वार तापरअपत्ववतेंजिमिबहे ॥ अन्यविपेअन्यदाष्टिकाजोआलंबनहोंवे हे ताकानाम प्रतीकहे ॥ जैसे बाज्यागीरो जोतिरणुद्दिहे ताद्दिकाआलंबन काल्यामहे ॥ याते सीशाल्याम ताविष्णुकापतीकरूपहे ॥ तेसे सोठेकारमी तापर अपस्त्रहा प्रतीक्रपहे ॥ हेसत्पकाम ॥बोअपिकारीप्रुष्प याञेकाररूपप्रणवक्षं परबहरूपकारिके चितनकरे हे ॥ सोअधिकारी गुरुम नाम्यानक्षेत्रभागते तापरब्हाहूही प्राप्तहोंगेहे ॥ और जीअधिकारोप्डरुप तामुणपकू अपरब्हारूपकरिके चित्तनकरे हे ॥ सोअधिका गर्गरणेते यामुमुक्षजनाने तातीनमात्रावालेप्रणवकाही ध्वानकरणा ॥एकमात्राका अथवादीमात्राका ध्यानकरणानहीं ॥ काहे ते याप्रण ९९४४४११: तागामेदकेअभिमानीदेवता त्रहाठोककीप्राप्तिकरेहें।।जाब्हाठोकविषेपाप्तहुँआ सोउपासकपुर्प पुनःभूमिछोकविषेआवेनहों।। गर्भिकारीपुरुषमे तातीनमात्राबुंधुकप्रणवकाही ध्यानकरणा ॥ हेसत्यकाम ॥ ्रशाम्तत् साओत्मार्व म्या स्पया भावाइत्याहिक्मुण्वावाङ्हिकं जीवसंज्ञाङ्गास्त्री वास्तवतेष्त्मात्माह्पही हे।।ताजीवपरमात्मा क्ष निर्मित्तानमीभेद्नहीं है।।अब याकथनकरिहुईनिगुणिवद्याके फलकानिरूपणकरे हैं।।हैगाएये ॥ जीआत्मादेन सर्वजन्यापकहुआत्मी अस्मन्तिषे विश्वपक्रिक्वभिन्यक्त्वी है।।तथा जीमात्मादेव सर्वज्ञात्कान्नविद्यानक्तरहै।।तथा जोमात्मादेव रधूक सहम कारण याती |१ नकारीगें तेरिहतहें ॥तथा जोआत्मादेव स्वमकाकाअक्षरआनिदस्बरूपहैं॥ऐसेआत्मादेवकूं जोअभिकारीप्रुक्प महोनेताग्रुरुकेउपदेशतें साक्षा िक्कताणें ते प्रत्नहोंने हें ॥ हेमायी।जितम्बारपरमात्मादेवनिषे यहजीव स्थितहे ॥ तथा जिसम्बद्धपूषिये तानीवकेन्याधिरूपमाणहोहे ॥ ्नापकरे हैं ।सोअधिकार्षेप्रुरुप यास्वेजगत्रकंसामान्यकृषक्रिके तथाविज्ञेष्कृषकृष्कि साक्षान्कारकरे हैं ॥ तथा यासंसारकेजनममरणा गादिकस्थितहें ॥ वांअक्षरस्पूमात्मादेगक्वं षोआधिक्प आपणार्थात्मात्मकपक्तिकेसाक्षात्कारकरे हे ॥ सोआधिकार्तापुरुप् सर्वज्ञहुआ िष्कारोपुरुप तामकातमाने समर्थनहाँ हो । तामिष्कारीपुरुपकेमति मणक्कीउपासनानिधानकरणेनासते पंचममभूत्र । रितमावरूपसमावङ्गातहोने हे ॥ ५ ॥ इतमेकारिक चतुर्थमभउत्तरकानिरूपणकृत्म ॥ अन् ताअक्षरभात्माकेएकनारउपदेशते जोअ , तरकानिरूपणकरे हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी तामिष्ण्यादमुनिने गाम्मेऋषिकेमति उत्तरकह्या तभी सोगाम्येन्द्वति ह्यण्णीभावकू 🤌 ागिहोताभया ॥ तिसर्वेशनंतर सेसित्यकामनामा शैल्यक्षांपे तापुषपञ्चसानिकमति यापकारकाप्तश्च करताभया ॥ सत्यकामङ ।

्रीकामहै॥ गया त्रात्रहारू पत्रत्रात्रत्रात्रात्री नामहे ॥ केसाहेसोॐकार्॥ वापस्त्रत्नेकसाय तयाअपस्त्रत्नेकसाय अभिन्नहे ॥ काहेते है | यात्रपापितं त्रारिणुद्रप्टिदे नाद्रप्टिकाआदंबन क्राड्यमिदे ॥ यति सीक्षाङ्याम ताषिष्णुकाप्रतीकरूपहे ॥ तैसे सीञ्जेकारभी तापर अपग्रम् मा मनोकरूपे ।। हेसत्यकाम ॥त्रोआयिकारीपुरुष याअँकाररूपप्रणवक्षे परंत्रहारूपकरिकै चिततकरे हैं ॥ सोअधिकारी पेटो कीप्रापिकरे है ॥ और जीपुक्ष अकार उकार यादीनोंमात्राओं क्ष्यखेंदेरूपका्कि चित्तनकरेहे॥तिसटपासक्षुक्षक् तायुखेंदिके |भी हर गई।। माहार गरे सोॐ हार तापर अप्त हते अभिन्न है ॥ अन्य विपेअन्य दृष्काणी आङ्गन हो वे हे ताका नाम प्रतीक है ॥ जैसे जारं हैं॥ नहां नोपुरुप प्रयम अकारमात्राक् ऋषेदरूपकरिकेचितनकरेहें ॥ तिसडपासकपुरुपक् ताऋगुषेदकेअभिमानीदेवता याभू पुरुम नाग्यानकेमभावने नाप्त्रमधूढी प्राप्तहोते ।। और जीअधिकारोपुरुष ताप्रणवकु अपस्त्रहारूपकरिकै चितनकरे है ।। सीअधिका | गाना गान गान कनामका नेर्नेतापुरुगों में अभेद्दीकयनक-पांदे ॥ अथवा देयताप्रतिमाकी-पाई सोज्यकार तापरअपरत्रहाकाप |गिगुरुग नाग्यानकेप्रमागने ताअपरत्रस्ह्हीं प्रातहोंने हे ॥ हेसत्यकाम॥ ताफ्छकेभेद्विपे केवछ पुरुपकीकामनाकाभेद कारणनहीं है ॥ गारार्जैं। गागुगुराननिने तातीनमात्रानान्येपणकाही प्यानकरणा ॥एकमात्राका अयवादोमात्राका घ्यानकरणानहीं ॥ काहे ते याप्रण ग रग्रग्रं गापापोर्केशमिमानीर्गता त्रव्रोककीपाप्तिकर्षें।। जात्र्वजोकषिपेपासहुआ सोडपासकपुर्ष पुनःभूमिछोक्षिपेसोषेनहीं।। शीगगानीरेगगा रंगगेत्रोककीपाप्तकोंही। और जोषुका अकार उकार मकार यातीनोंमात्रांबोंकू सामेषेदरूपकरिकेचित्तनकरेही॥ि किंग नाप्रगाकेमात्रागिकाभेदभी ताफडकेभेद्विषेकारणहै ॥ काहे ते ताप्रणवमंत्रविषे अकार उकार मकार अर्द्धमात्रा ग्रीगिरिसिस्यस्यान्त्रीमासिक्रेनर्स् ॥ और सोतीनमात्रासुक्ष्यपवतो याउपासकप्रुरुपाँछं प्रनराष्ट्रितिरहितत्रहाओककीमां है। गगी शामारा मार क्षरीमात्रों ॥ तेरीनोमात्रा यावपास कप्रक्षर्छं पुनराष्ट्रतिष्ठुक्तः भूमिस्वगेळीक कसुलकी ही ःशिष्ररुपे नातीनमात्रार्योगुक्तप्रणकाही प्यानकरणा ॥ हेसत्यकाम

The Highligh Persistative Majorations appropriate Section Section of Astrophysical Astrophysical Commence of the Commence of t

तिहुआभी वास्तवतेषरमात्मारूपहो है।।ताजीवषरमात्मा *' जोआत्माद्वेव सवेत्रन्यापक*हुआभा तिमादेवकूं जोअधिकारीप्ररूप ब्रह्मवेताग्रुरकेउपदक् हंगात्मादेव चक्षुजाादेकइदियोकेसाथमिछिके दर्शनादिकअनेः यरूपकरिके तथानिशेपरूपकरिके साक्षारकारकरे है।। तथा ं अन ताजक्षरजात्माक गत्मादेवविषे यहजीब स्थितहै ॥ तथा है . आत्मारूपकारिकेसाक्षा हैं॥यति सोआत्मादेव दृष्टा स्पष्टा श्रोताहत्यादिकग्रुणांवालाहोहकै वीवसंहाहंग्र सित्मिदिन सम्बन्गतकाञ

मूल स्टेड्सेट्रेस्ट्रिस स्टूड्स स्टूड् स्टूड्स स्टूड् [कृषाक्रिके ताषोडग्रकछाबालेपुरुपकास्वरूप हमारेप्रति कथनकरो॥हेशिज्य॥इसप्रकार जभी तासुकेशानामाऋषिने ताषिप्पठाद्मुनिके |मृति मर्नकऱ्या॥तभी सोपिप्पळादसुनि तासुकेशाऋपिकेप्रति याप्रकारकावचन कहताभया॥पिप्पळादसुनिरुवाच॥हेसुकेशा॥जोतुमने पेडशुकञागञपुरुप पूछाहै।।सोपुरुप कोईदूरस्थितनहीं है।।किंतु जिसपुरुपिषेपे तेपोडशकठारहेहें।।सोपुरुप यातुमारेशरीपिषेदी प्रत्य क्षआत्मारूपक्रिकेरियतहे केसाहैसोपुरुप॥तासवैजगत्ररूपपोड्माक्छ।ओंकाअभिष्ठानहोणे ते यासवैजगत्कानियंताहै॥अव तापरमात्मादे आगमन इत्यादिकगुणाँवाछिसंतारक्कं किसडपाषिकरिकैप्राप्तहोवाँगा ॥ याप्रकारकाविचारकरिके सीपर उत्क्रमणका तथापरङोकषिपे गमनका तथापरङोकतेंआगमनका कारणहे ॥ १ ॥ तिसप्राणतेंअनंतर सोपरमात्मादेव शद्धारूपद्धस पंनकटाओंके उत्पत्रकरताभया ॥ ७ ॥ तिनपंचभूतोंतिंअनंतर सीप्रमात्मादेव ज्ञानकासाघनरूपजेशोत्रादिकपंचज्ञानइंद्रियहैं॥तथाकमे गकादिकपंचकमेंईद्रियहें ॥ ताद्श्रइंद्रियरूपअष्टमीकछाकुंउत्पन्नकरताभया ॥ ८ ॥ तिसतेंअनंतर सोपरमात्मादेव तिन |श्रीदेविगोंहे प्रगुत्तकरणेहारेमनरूपनवमीकळाकुं उत्पन्नकरत्ताभया ॥९॥ तिसतेंअनंतर सोपरमात्मादेव तामनकोस्थितिकरणेहारे अन्नरूपद तिनपोडशकलाओंकीउत्पत्ति कथनकरे हैं॥हेसुकेशा॥जोपरमात्मादेव त्मादेव क्मांकिकरणेका तथातिनकमिकिफलभोगका आपारहृषणे आकाश बाधु तेज जऌ पृथ्वी यहपंचसूतहें ॥ तिनपंचभूतहप रीकटाहुं उत्पन्न करताभया ॥ इहां क्रुभकमाँविषेत्रघुत्तकरणेहारीआस्तिकयबुद्धिकानाम श्रद्धाहै ॥ २॥ तिसशद्धांतेअनंतर सोपरमा इच्छाकरताहुआ याप्रकारकाविचारकरताभया।मेंपरमात्मादेव याज्ञारीरविपेस्थितहुआभी सर्वेज्ञ्यापकहुँ तया विक्रियातेरहित<u>ह</u>ै । प्रत्यकूरूपक्रिके याझरीरविपेस्थिततै॥सोईहीपरमात्मादेव याजगत्तकीउत्पत्तिंपूर्व जराधुचर्मकीन्याई वंघनकरणेहारीउपा वृरूपुषुरुपकी अद्रितीयरूपतास्पष्टकरणेवासतै तापरमात्मादेवते मिप्रमात्माद्व उत्कमण गमन () कामाधनहत्रपने

ड्सक्टाबाटेपुरूपके में जानतानहीं।।हेराजन् ॥ याटोक्तिये जापुरुप मार्गकाया । प्रत्या । प्राप्त । प्राप्त । प्राप

Walter To the State of the Stat

याभूमिठोकक्रमातद्दि ॥ और अकार उकार यादोमात्राप्रधानप्रषक्का चितनकरणेहारापुरुष स्वर्गठोकक्ष्रपातद्दिषि है ॥||ৠ

्रऔर अकार उकार मकार यातीनमात्राप्रथानमृष्वकार्नितनकरणेहारापुरुष ब्रह्मछोकक्रमाप्तहोंने हे तेसे जोपुरुष अद्विमात्राप्यान् १ मण्यका चितनकरेहे ॥ सोपुरुष अद्वितीयब्रह्मभावक्रमातहोंने हे ॥ इसम्कार याअधिकारिपुरुषोंक् ताञ्ज्वाररूपमणवर्तेही सवैभो ग्यप्दायोंकी तथामीक्षकी प्रातिहोंवेहैं ॥ यति यहप्रणवमंत्र सर्वमंत्रीतिश्रेष्ठहै ॥ ५ ॥ इतनैकरिके पंचमप्रश्वत्तरकानिरूपणक-या ॥ इसप्रकार जभी तापिप्पळादस्रुनिमें तासत्यकामकेप्रति उत्तरक्ह्या ॥ तभी सोसत्यकामनामाऋपि चूष्णीभावक्रुप्रप्रसहोताभया ॥ तिसते ताषुरुपा में जोपोड्सकटावोंबाट्यपुरुप कथनकऱ्याहै॥ ताषुरुपकेनिजयकरणेवासते में बहुतवार विचारकरतामयाहू ॥ परंतु ताषुरुप्क आवतासया।और तोहिरण्यनाभनामाराजा बहुतविनयपूर्वक तापीडक्कठावालेपुरुषकास्वरूप हमारेसे पूछताभया ॥ ताराजाकेप्रश्रक् अव चतुर्यप्रमुन्षिप्कथनकरेंहुए अक्षरप्रमात्माद्विषि प्रत्यक्रह्पतानिश्यकराषणेवासतै प्षेप्रमृनजन्तरकानिरूपणकरेहें ॥ हेशिष्य ॥ अनंतर सुकेशनामाभारद्वाचऋषि ताषिष्पळादग्रुनिस प्रत्यक्ञआत्मास्वरूषपूछताभ्या ॥ सुकेशाख्वाच ॥ हेभगवत्षिष्पळादग्रुनि॥वेद्वे स्वरूपक्षे मेंअनुपर्यत निश्चयनहींकरताभयाद्वाहिभगवन्।।पूर्व किसीकाङ्षिप कोश्राङ्देशकाअधिपति हिरण्यनाभनामाराजा इमारेसमीष

गुन सेनोंलोककेसुबरूपफ्टकंनपातहोहकै भाग्यरूपमुठमहित नाश्क्रपातहोंवे है ॥ याप्रकार तामिथ्यावचनके मुहाचुडु:सरूपफट्छेंजा थमणकरिकेमें ताहिरण्यनाभराजाकेमति याप्रकारकावचन कहताभया।हिराजन् ॥ जोपोडशकटावाट्यपुरुष तुमने हमरिसपूट्यही।।तापो डशक्लाबालेपुरुपक्षं मेंजानतानहीं।हेराजच् ॥ याछोकविषे जोपुरुप मोहकेवशतें मिथ्यावचनक्च्य्चारणकरे हैं ॥ सोमिथ्यावादीपुरुपरूप

नताहुआमें स्पप्रिषेपी तामिथ्यावचनक्रुकहतानहीं।ति जायतअवस्थाषिपे तामिथ्यावचनक्रु में कैसेकहुंगा ।। यति यसुकेशानामान्धपिने तापोदशुक्ष्यान्तिकारिकानी हमारेपति नदीक्ष्यतकच्या ।।याप्रकारकीशुक्षा हुमने आपणेमनपिपे कदाविद्यभी नहींकरणी।। \*\* स्टब्स्बर्धाने ॥ याप्रकारकार्यक्य कभी हमें निक्षित्यमासराजीकशिकक्षा ।। तभीकोहरण्यनाभराज। दण्जीआवक्ष्यास destrobede Displace in displace and a subsider of the subsider property of the subsidering pro-一日の日本の大学の日本の大学の一人

मक्तिमें तादिरण्यनाभावकिमीते यामकारकावनन कहताभया।दिस्ताय् ॥ जोपोडकाकटागाटमुकेम् तुमने तमसिंगटाते।।तागो। जक्तमहेन्से तादिरण्यनाभावकिमीते यामकारकारिने वीपक्ष्य नीलेकामते हैं स्थ्याप्वनक्ष्यापणकरेते ॥ सीक्ष्याप्तिपुर् <sup>ऽकू</sup> उत्पन्नकरताभया ॥९॥ तिसतेंअनंतर सोपरमात्मादेव तामनकीस्थितिकरणेहारे अन्नरूपद्||< मी महनकःमामिनी सीविष्ववृत्तमुनि मामुक्रेमाझिक्ताति मामुकारकावन्त् कहुताभया।पिष्पञ्चद्रुनिरुवाच।दिग्रुकेशा ।। जोतुमनि प्रयम् प्राणं थातः समान न्यान उदान यापंचयुतिवाछे प्राणकष्मकठाक्कं उत्पन्नकरताभया केसाहेसोप्राण ॥ याक्षरीरते|| ज्युक्त गुण्यस्टोकीसे मुनका तथापरछोक्तेंआममनका कारणहे ॥ १ ॥ तिसप्राणतेंअनंतर सीपरमात्मादेव श्रद्धाकृपद्भ रैं ॥ तादश्हेद्रियरूपअष्टमीकछाकुंउन्प्रकरताभया ॥ ८ ॥ तिसतेंअनंतर सोपरमान्मादेव तिन∥ भाग गर्ग गामान प्रमान प्रमानामुक्य कोहरूरिक्यतनहीं है।किन्नु निस्युक्पिपि तेपोड्यकलारहेंहैं।सोपुक्प यातुमारेग्ररीरिषिपेही प्रत्य रागेता स्मीतिकमों के फल मोगका आधार हपने आकाश वाधु तेज जल पृथ्वी यहपंचभूतहें ॥ तिनपंचभूतहप् ग्रसपुरुमाने अदिनीयह्नयमार्मप्रकरणेवासने तापरमात्मादेवते तिन्पोडशुक्छाओंकीउत्पत्ति कथनकरे हें।हेसुकेशा।जीपरमात्मादेव हुन्छाकरतातुआ यामक्तरकाविचारकरताभया।विषयमात्मादेव याद्यारीरविपेरियतहुआमी सर्वेत्रञ्यापकहुं तथा विकियतिरहितहुं ॥ येसा . वर्ज्यप गमन आगमन इत्यादिकगुणौवालेसंसारक्षे किसज्याधिकरिकैप्राप्तहोगोगा ॥ याप्रकारकाविचारकरिकै सोपर गर १५ मा हास का साम स्थान के स्थान कर जो है। स् सन्म हास के स्थान कर जो है। स्थान के स 🐣 क् नग्पंत्र क्ल्लिम्ण ॥ इहां शुभकर्मोविषेपवृत्तकरणेहारीआस्तिक्यबुद्धिकानाम अखाहे ॥ २ ॥ तिसश्रद्धांतेंअनंतर सोपरमा गुंशात्माक्रग्करिके स्मित्रे मेत्रतोत्रतात्रक्षातात्रात्तर्गात्रक्षक्ष्यां काशिष्ठान्त्रोणे ते यासवैजगत्कानियंताहै॥अव तापरमात्मादे अस्तिष्ण॥७॥ तिनषंचभूतीतंअनंतर सीपरमात्मादेव ज्ञानकासाधनरूपजेशोत्रादिकपंचज्ञानइंद्रियहँ॥तथाकमे

त्र पापापाण वर्षापाक्षका मातिहानेहैं ॥ याते यहमणवर्षत्र सर्वमंत्रोतेश्वेहे ॥ ५ ॥ इतमेकिरिके पंचमप्रभठतारकामिकपणकतेही सर्वन् ्री अय चतुर्थपर्तनमिषकथनकरेहुए अक्षरपरमात्मादेनमिषे प्रत्यक्कष्तानिश्चयकरावणेनासतै पद्यपृत्तनउत्तरकानिरूपणकरेहे ॥ देशिष्य ॥ 後 इतमकार नभी तापिपछाद्युनिने तासत्यकामकेग्रति उत्तरकहा। ॥ तभी सोसत्यकामनामाञ्जपि द्वज्जीभावक्रेयासहोताभया ॥ तिसते ् अनंतर् सुकेश्नामाभारद्राब्ऋिप तापिप्पळाद्भुनिसे प्रत्यक्षआत्मारवृद्धपष्ट्यताभूयाः ॥ सुकेशाउवाच ॥ हेभगवद्पिप्पछाद्भुनि॥वेद्ने / नापुरुपों में नोपोड्यक्लावोंबाट्यपुरुप कथनक्र-याहै॥ तापुरुपकेनिणेयक्र्योवासते में बहुतवार निनारकरताभयाहे ॥ परंतु तापुरुपके स्वरूपकुं मेंअयुपरीत निश्चमनहींकरताभयाहुं।हेभूगवद्यापूर्वे किसीकाछविपे कोश्राछदेशकांअधिपति हिरण्यनाभनासाराजा हमारेसमीप भावताभूया॥और सीहरण्यनाभन्।माराजा बहुतिनयपूर्वक तापोड्मक्टाबालेपुरम्हास्वरूप हमारेसे प्रञ्जाभया ॥ ताराजाकेप्रश्रक् अवणक्रिकेमें ताहिरण्यनाभराजाकेप्रति याप्रकारकावचन कहताभया।हिराजन् ।। जोपोडशकळावाळापुरुप तुमने हमारेसँपुछाहै।।तापो | | डशकळावाळेपुरुपके मेंजानतानहीं।हेराजच् ।।याठोकविषे जोपुरुप मोहकेवशते मिय्यावचनकेउचारणकरे हैं ।। सोमिय्यावादीपुरुप प् ्र देतोलोककेत्रवक पालकुरामातहोहके भाग्यकप्तकित नाशकृमातहोते है ॥ याप्रकार तामिध्यावननके महायद्वःसक्षणककृता

🌿 श्मीकछाङ् उत्पन्नकरताभया ॥ १० ॥तिसतेंअनंतर खोपरमात्माद्व वीयेरूपएकादशीकछाङ् उत्पन्नकरताभया॥इहां ताअन्नकरिकेज न्य जासामध्ये है ताकानाम बीये है।। १९॥ तिसतैंअनंतर सीपरमात्मादेव ताबीये तैं जन्य जोशुष्टिकरणेहारातपेहै तातपरूपद्राद्शीक

ममंब्री।१३॥तिसतेंअनंतर सोपरमात्मादेव ठौकिकवेदिककमेरूपचतुर्वशिकछाङ् उत्पन्नकरताभया॥१८ ॥इहां मंत्रशब्दकोजोवेदकेअ ष्पयनिपेरुक्षणाकरीहै ताकायहकारणहै।।यद्यपि मंत्ररूप तथात्राह्मणरूपजेवेद्हें।तिवेद् साक्षात्प्राणतेहीप्रगटहुएहें।तहांश्रीता।अस्यमह उत्पन्नकरताभया॥ इहां वेदोंकेअध्ययनकाना ग्रक्ट उत्पन्नकरताभया ॥ १२ ॥ तिसतैं अनंतर सीपरमात्मादेव मंत्ररूपनयोद्शीकळाकुं

तोसंतस्यनिःशसितमेतछडमेदोयखुर्वेदःसामवेदोऽथवागिरसइति॥अर्थयइ ॥ इसमहाच्परमात्मादेवकेही ऋष् यञुष् साम अयर्वण यह चारितेद् असर्हपर्हे ॥ १ ॥ याश्रुतिमें साक्षात् प्राणों ते तिनवेदाँकाप्रगटहोणा कथनकऱ्याहै॥यातें सामध्युक्षप्वीय ते तिनवेदाँकीउत्पत्ति

हुईनहीं।।तथापिअहरैआदिकारणजिसका ऐसाजोसामध्येंरूपवीये हैं तथातप्हैं।।ताबीयंकरिके तथातपकरिके तेवेद अध्ययनादिरूपविस्ता

जोसुसदुःस्क्पफ़टेहे ताकानाम टोक्हे ॥ १५ ॥ तिसतैंसनंतर सोप्रमात्मादेव नामरूपपोडग्रीकटाक्कं उत्पन्नकरताभया ॥ इहां श रक्षेत्रातहोंने हैं।याँते तेवेद अप्यनद्वाराही तिनवीयोदिकोतिष्रगटहोंने हैं ।।साक्षात्प्रगटहोंनेनहीं ।। याँते तामंत्रपदकी वेदकेअध्ययनिषे ठञ्जणाकरणीयुक्तहै॥ और तिनकर्मो तेंअनंतर सोपरमात्मादेव ङोकरूपपंचदशीकङाकुँ उत्पन्नकरताभया ॥ इहांतिनकर्मो तेंउत्पन्नभया

रीराविच्छित्रचेतनकेवाचकचे देवदत्त यहादत्त इत्यादिकशब्दहें तिनोंक्ष्नामकहेंहैं॥जोपोडशीकछारूपनाम मुक्तपुरुपोंकाभी नियुत्तहोंने नहीं ॥ किंतु सीनामप्रष्यकारूपीत स्थिररहेहे ॥ याकारणतेही श्रीतिषिप तानामक्षे अनंत यानामकरिकेच्यनकऱ्याहे ॥ १६ ॥ यहपोड्युक्टा तापरमात्मादेवते उत्पन्नहोते हैं॥तहाश्चिति।सप्राणमस्यत्वाप्राणाच्छ्दां खंबायुज्योतिरापःप्रथ्वीद्रियंमनोऽन्नमन्नाद्रीयैतपोम

त्राकमें शिकालों के प्रचनामन् ॥ १ ॥ याञ्चतिका यहपूर्वतक्षयंदी जानिलेणा ॥ देसुके हा।। जिसपुरुषक् आत्माकासाक्षातकार

) कपोड्ग्रका रुपमावक्रपातहोवे हें ॥ तोष्ठरुपकेताहै ॥ वास्तवर्ते नामरूपतेरहितहै ॥ तथा निरवयवे ॥ तथा आनंदस्वरूपहे ॥ तथा | न्वयंग्योतिसमृतत्वरूपहे ॥ और जेते रथवककेनाभिषिपे अरास्थितहोवे हें ॥ तेसे अिसप्रुरुपषिपे यहप्राणादिकपोडश्कास्थितहो वे हैं॥ हेसुकेशा ॥ ऐसेपरमात्मादेवक्रं जोपुरुष आषणाआत्मारूपकरिकेसाक्षात्कारकरे है ॥ तिसपुरुषक्र् याश्रीरकेनाश्तेअनंतर प्रनः नासमुद्रकेनामरूपकेंहीं भारणकरेंहें ॥ तेसे तासकपुरुषके यहप्राणादिकपोडशकला जनपरीत तानिशैणपुरुपक्रेनहींपासभई ॥ तनपर्यत । जिसपुरुपविषे यहप्राणादि इसप्रकार सेपिपण्डादमुनि तासुकेशानामाभारद्वाजऋपिकेप्रति आत्माकाडपदेश्करिकै घुनः तिनसर्वऋपियोंकेप्रति याप्रकारकावचन इतनाहीं मेंजानताहूं ॥ इसतेंपरकोईवस्तु में जानतानहीं ॥ तारपर्ययह ॥ जोब्रह्मकाबास्तवस्वरूप हमने तुरहारेप्रति उपदेशकऱ्यांहे ॥ तिसत्पर्दसराकोहँगस्तुउपदेशकरणेयोग्यनहीं है ॥ यातैताअद्वितीयत्रहां तुमसर्व आपणाआत्मारूपकरिके निश्चयकरो।।होज्ञिष्याइसप्र %] कार जभी तापिपखहादग्रीनेतिनमुकेशादिकपटऋषियोकेप्राते ब्रह्मविद्याका उपदेशकऱ्या।तभीतेसर्वऋषितापिपखहामुनिका देवताकी |∦न्याई अर्चनप्रगनकर्तेभये।।और तेसर्वऋषि तापिप्पछादग्रुनिकेप्राति याप्रकारकेवचनकहतेभये।।देभगवच्।।आपने क्रपाकरिके हमारे सर्व अवङ्यकरिकैसंपाद्नकरणा ॥ ६ ॥ हेशिष्य ॥ हीं आपणेआपणेभित्रमित्रनामरूपकूषारणकरे हैं ॥ और तैप्राणादिकपोडशक्छा जभी तानिधुणपुरुपकूषातहोंवें हैं ॥ तभी तेपाणादिक तुम्हारेप्राति उपदेशकत्याहे ॥ कार् जमो तापिप्पटा्दमुनिनेतिन्सुकेशादिकपट्ऋपियोंकेप्रति बहाविद्याका उप्देशकऱ्या।तमीतेसर्बक्झपितापिप्पटादमुनिका दे ] कुछा आपणे भिन्नभिन्नामरूपकापित्यागकिरिक तानिगुषपुरुपकेनामरूपकुंही पारणकरे हैं ॥ हेसुकेन्ना ॥ सम् कहताभया ॥ पिप्पळाद्मुनिरुवाच ॥ हेसुकेझादिकसर्वद्राहाणो ॥ यहजोअद्रितीयब्रह्मकात्त्वरूप ॥ याते याअधिकारीपुरुषोने तात्रहाात्मज्ञानक् |ममाद्रुसमृत्युत्रेमयकीप्राप्तिहोवेनहाँ ॥

है॥और हमारेक्रे मायातेंपर निर्धेषत्रकासाक्षात्कारकराइकैआपनेंक्रतार्थक-याहै।। हेभगवन् ।। आपकेउपदेशककोर

गैयात्रझदः पिता ॥ ब्रह्मजन्म हिषिप्रस्य प्रेत्यचेहचज्ञाश्वतं ॥ अर्थयह ॥ यास्थूळज्ञरीरकीउत्पत्तिकरणेहाराजोपिताहे ॥ तथा ब्रह्मभाष∏∤ ्रा ागियाकीप्राप्तिकरिकेही मुख्यबाह्यणभावकीप्राप्ति कथनकरिष्टे । यहिँ आपही इमरिष्तिहो ।। तथा आपहीहमरिषाताहो ।। आपति १ गिना दूसराकोई हमारापितामातानहीं है ।। कहिँते यहङोकप्रसिद्धपितामातातौ याज्ञरीररूपमिष्याआत्माकीहो उत्पत्तिकरेंहें ।। जाज्ञरीर णभागक्ष्रापहुए हमसर्वे आजदिनविपे आपते त्रह्मवित्वरूपकरिकेउत्पन्नहुएहैं।किहिते।।ब्रह्मजानातिब्राह्मणः ।। इत्यादिकश्चतियोगिषे

प्रउपदेष्यगुरुते जोत्रहावित्त्वरूपकरिकेजन्महे ॥ सोत्रहावित्यक्ष्पजन्म याजीवतअवस्थाविषे तथामरणॅतेअनंतर सर्वकाळिविषे नित्यहे ॥∥४

निप्राप्तिकरणेहाराजोग्रुक्है ॥ तिनदोनोंबिपे ब्रह्मभावकीप्राप्तिकरणेहारा ग्रुरुरूपपिता अन्यंतश्रेष्ठहै ॥ काहेते याअधिकारोग्रुरुपका ताब्र|

गष्रक्षवित्तरूपजन्मका कदाचित्त्रमीनाझहोचैनहीं ॥ १ ॥ यहवात्तो अन्यज्ञाह्मविषेत्रीकहोहै ॥ तहां श्लोक ॥ ज्ञरीरमेतौक्ररुतः पिता∥थ

गुतानुभारत ॥ आचायुन्तायाजातिः सानित्यासाजरामरा ॥ अर्थयह ॥ हेभारत।षहङोकप्रसिद्धपितामाता जिसश्ररिक् उत्पन्नकरेहें ॥| सीशरीरतो जरामरणकरिकेष्ठक्तहे ॥ और यहत्रझवेताग्रुरु याञ्चिकारोप्रुरुपोकेप्रति जिसब्रह्मितवरूपजातिकीप्राप्तिकरेहे ॥ साब्रह्मित्नि

क्ष्पनाति नित्यहै तथाअजरअमरहै ॥ योते यहत्रक्षविद्याकाउपदेश्करणेहारागुरु याङोकप्रसिद्धपितामाताते अत्यंतशेष्टहै ॥ ९ ॥ हेभ्गा 🎼 ग्न् ॥ कामकोपादिकमगरोंकरिकेयुक्त जोयहअनियाह्म दुस्तरसमुद्रहै ॥ ताअविद्याह्मपसमुद्रते आपने ब्रह्मनियाह्मपन्नोकाकरिके

। जेसे पूर्व तृसिंहभगवान्कीउपासनाकरिक शुद्ध ( अभि श्रद्भित्राटेअभिकारोषुर्गोक्री पातरोपे हैं ॥ अगुद्धित्तवालेषुरुपोंक्रं सोआत्पनान प्राप्तरोपेनहीं ॥ और साचित्रकी न्यनकरी ॥ अन जिसअर्थके सामास्यातं महात्र्यस्य सामास्य सामास्य सामास्य ।।। सोमास्यातं महात्रमस्य नामुक्ष्यं नामुक्ष्यं सामास्य कार्यं । । । वार्षां । वार्षां श्रीकाशोविश्वेथराभ्यांनमः ॥ श्रीशंकराचायेभ्योनमः इति श्रीस्त्रामिचिद्घनानंदगिरिकृत भाषाआत्मपुराणे सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ ॥ इतिश्रोमत्परमहंसपरिश्राजकाचार्य ताब्ह्यात्मज्ञानकः प्राप्तहोतेभयेहं । है गये ॥ काफकीवादिकमत्तरीकृतिकृतिक वीत्रमहाने विद्यास्य । स्वाक्ष्यिक प्रकार । स्वाक्षित्रमू न्य ॥ मान्नकाप्राप्तिकरणदाराजायहभारमज्ञान है मेतामिनांका प्सेद्वता मनापातिरूपगुरुकेउपदेश्<mark>त</mark> श्रीगुरुभ्योनमः ॥ पिपटादम्ननिउक्तम्ब्रविद्या हमारेसपूछाया ।। उपासनातिषिना मद्यारिष्यायःसमाप्तः ॥ १७ ॥ 

٤



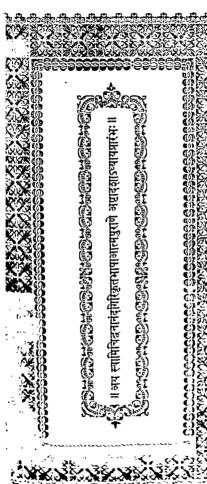



ऽ∥यजॉरके गुरदारण्यकत्रपनिषद्काशये निरूपणक∹पाथा॥तद्दांयाज्ञवल्त्यसुनि स्वकृत याज्ञवल्त्यस्सृतिनामात्रंथविषे संन्याप्तियोंकेप्रीति|∲ र्णियप्रसास्तायपदेश करताभयाद्वे॥देशंच्यासियो॥जाग्रुद्दरारण्यकत्रपनिपद् मेयाज्ञवल्क्यसुर्यभगवाच्तें अध्ययनकरताभयाद्वे॥साब्रहदारण्य ||४ १ कत्रपनिपर्भी पासुग्रुशुजनों ने अगर्यकरिक वर्षसद्वित जानपेयोगयदे।किसद्विसग्रिदद्रारण्यकडकचिज्ञान ॥ मधुकांङ याज्ञवल्क्यकांङ्क् । ♦ |गिरुकांद्र यातोनकोर्डाकरिक प्रकाशितदे ॥ तथा दोषुरुप्यंत्र एकछोवंग् यातीनवंशोंक्र कथनकरणेदारोहे ॥ तथा मधुबाझपाविषे प्रया | 🎖 | अर्थ निरूपणकन्याया ॥ तादोनों अष्पोर्मोदिषे आपने कोषीतकिसुनिङक्तज्ञान कथनकन्याथा ॥ जोकोषीतकिसुनिङक्तज्ञान इदानींकान 🍴 हों को जोलोकोने सनकादिकपुर्तनाक प्रयान प्रयादकार तथा वकारकपुरूक ।। तथा भागानकार अस्य । । अस्य ।। १८०० । १८०० । || माहेत तिनसर्वाद्रमंतिये ने नेमिकापपुरुष ताआत्मज्ञानक्षेत्रम्यक्रिकितीने हैं।तिहमारेसरीखभाष्यवाद्रमता याङोकविषे विर्रेकी हैं।। ं|गिज्ञानगिपे देगराबइंदके तथाप्रतदेनराबाके संबादकारिके आपनें नानाप्रकारकोब्रह्मायेबा कथनकरीथी ॥ तथा राजाअजातज्ञ इके तथा| {∤कःगागा ॥ और हेमगान् ।।याआत्मपुराणके द्वितीयअष्यायषिपे तथातृतीयअष्यायषिपे आपने तिसीऋग्वेदके कौपीतिकिउपनिषद्का| ीकरेशिंगे नाकीगीनकिशासाकेअप्ययनकरणेदारे बाह्मण विद्यमान्हें ॥ याप्रकारतें ताज्ञानकीप्रसिद्धिदेनहीं ॥ ताकौषीतकिमुनिउक्ते / गाटाकिनाप्रजक्ते संगदकरिके आपने नानाप्रकारकोत्रज्ञाविद्या कथनकरीयो ॥ जोअ जातकुञ्जनङाकिकासंवाद आश्रयेकाकारणहे ॥ ऐ∣नमा शोनापुरुर्षोकेग्रद्धिकरणेदाराहे ॥ और हेभगवच् याआत्मपुराणके चतुर्थ पंचम पछ सप्तम याचारिअघ्यायोविषे आपर् है। गा ताआहम्जान्केकथनकरणेहारे आपस्रित्रेमाग्यगन्यन्तापुक्षमी दुर्छभही हैं ॥ ऐसादुर्छभआहमज्ञान् आपूर्ने हमरिपति कथन ||गिगे छपसंपदायदुआ गर्तमानदे ॥ कादेतें सोकोपोतिकिम्रनिउक्जान इदानींकाङिषिषे किसीविरकपुरुगींविपेही निद्यमानदे ॥ परन्तु अमु {िनगरुस्ति परिअपसन्ध् प्रासदुआ**दे ॥ ऐसाविज्ञान उपासनाभागकुं**छोडिके आप्नें कथनकऱ्याथा।।हेभगवन्॥जिसबृहद्सरण्यकउपनिष्

ै रिनितानिपे पपुरुविभिनिस्पनतपैमंत्रोक्ष्यंकीयगटनाक्षिके नासबैमञ्जकांदका महास्थयं आपने प्राटक-याया।तामञ्जकांदकम्

ंपेशायनमः ॥ शोगुरुभ्योनमः ॥ श्रोकाशीषिथेखराभ्यांनमः ॥ शीशंकराचायैभ्योनमः॥अथ अष्टाद्शाऽध्यायप्रारंभः ॥ पूर्वेस

.[पिगि अपर्णेवेदके पश्वपनिपद्काअथै निरूपणकऱ्या।[अययाअए।इशेअध्यायिषेषे तिसीअथर्वणवेदकेनृसिंहपूर्वोत्तरतापनी

ा.⊱|यउपनिपर्का तथा ईशावास्पटपनिपर्का अर्थनिरूपणकरें हैं ॥ तहां प्रवेअःयायोंविपे नानाप्रकारकोत्रह्मविद्याक्षंत्रवणकरिके तृतिक्ष्र्या

मिछुआभी सीक्षित्य प्रनेसप्तरक्षेण्यायकेअंतिषेप द्वित्यमग्वात्के उपासक्देवताविकेबृत्तांतक्षं अवणकरिकै प्रनःप्रअक्रणेकीइच्छाक्रता
 भेषा ॥ और ब्रह्मियाक्षेत्रवणकरिके अन्यंतहपैक्षेत्रातिहुआहैमनिष्मका तथाचित्तकीप्रसन्नताकरिके विकासितहुआहैमुख्रूपकम्छिनि
 मिका ऐसासीकिष्य ताशापणेगुरुकेपति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ शिष्यउवाच ॥ हेभगवत् ॥ प्रवेशापने हमारेपति ऐत्रेरपादिक

०∥शनेकमुनियोंकरिकेकथनकरीहुई तथाइंद्रआदित्यादिकअनेकदेवताबोंकरिकैकथनकरीहुई नानाप्रकारकीत्रक्षविद्या कथनकरीथी ॥ ताब्र

्रो सिगियाकेश्वणकरिके हमारा जेत्तसारकीप्राप्तिकरणेहारा आवरणरूपअज्ञान निधृत्तहोताभयाहे ॥ याकारणतेही हमारेक्रे स्वयंत्योति ४ आत्मादी सर्वरा प्रतीतहोंने हे ॥ जैसे विप्यासककामीपुरुपक् आपणेव्हद्यविपे सर्वदा कामिनीहीप्रतीतहोंने हे ॥ तैसे हमारेक्रे आपणेव्ह ४ द्योंपेपे सोआनंदरवरूपआत्माही सर्वेदा प्रतीतहोंने है ॥ हेभगव्य ॥ आपकेउपदेशते आत्माकेगस्तवस्वरूपक्रजानिके में अभी क्रत ४ क्रियंप्रापक्षणांक्रणांह ॥ यति ताआत्माकेस्वरूपविपे हमारेक्ष किचित्रमात्मी संग्यरह्यानहीं ॥ यति ताआत्माकेनिणंयकरणेविपे हमा

्री रिहं अभी किचितमात्रभी पृष्टणेयोग्यरह्यानहीं ॥ तथापि जैसे पितामाता बाङकका ङाङनकरे हैं।। तेसे आपनेंभी हमाराङाङनकऱ्याहे १ गायाङ्मपाह्यभेगोग्यरकरिक तमोरेक कियोज्यकेनानजेकीहरूङक जोआपने उत्तरकह्याहै यहही आपने हमाराङाङनकऱ्याहे ।। याने १ गायाङमपाह्यभेगोग्यरकरिक तमोरेक कियोज्यकेनानजेकीहरूङाङ्क पक्कीयहर्ज्य ।। सीआपक्रपाकरिक हमारेमित कथनकरे ।।

्रीरकाअपं तपानारायणीयवर्गनेपदकाअर्थ निरूपणकत्याथा ॥ तादकामअप्यायविषे वरुणपिताके तथाभग्रपुत्रके संवादकरिकेनानाप्र १० कारकी बहाविया आपने कथनकरीथी ॥ तथा वेननामागंपवैका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनकत्याथा ॥ तथा सत्यादिकसर्वसायनो ॥ % निपे संन्यासआश्रमकीशकता कथनकरीथी ॥ और हेभगवद् यात्रात्मपुराणके एकादक्षेअध्यायविषे आपने जावाङादिकएकादक्षडप् श्रीनिपरोकांगर्थं निरूपकन्याया ॥ ताएकादक्षेअध्यायविषे आपने यहवातों कथनकरीथी ॥ जावाङादिकडपनिपदेविषेक्ष्यनकत्याजो |ुं||कारकीम्माविधा आवर्ने कथनकरीयी ॥ जोर हेभगग्य ॥ याजात्मपुराणकेदशमभःषायाविषे आपर्ने तिसीयजुर्वेदकेतेतिरागकउपनिष

्री पिरकपुरुपोकारी अपिकारहै ॥ और तिनप्रमहंससंन्यासियोंका शिखायज्ञीपवीतकेत्यागपूर्वक एकदंडकाथारणरूप वाझवेशहै ॥ तथा | १० तिनसंन्यासियोंका बस्तच्योदिकपर्मीकागळनरूप आवारहै ॥ तथा आत्मज्ञानरूपफुरुपआवारहै ॥ इत्यादिकसर्वेशातों आपने ताए १० कादशेअप्यायिपे कथनकरीथी ॥ और हेभगव्य याआतमपुराणके द्वादश त्रयोद्ध चतुर्देश यातीनअप्यायोंविपे आपने सामवेदकेळां १० दोग्य उपनिपर्काशये निरूपणकन्याया॥तहांद्वादशेअध्यायविपेउहाळकधुनिके तथाचेतकेतुके संवादकरिके नानाप्रकारकोब्राबिधा प्रमहेससंन्यासदे ॥ तापरमहंससंन्यासक् प्रवेसेवतेकादिकमहान्पुरुप प्रहणकरतेभयेहैं।और तापरमहंससंन्यासविषे वैराग्यहीकारणहे ॥ क्षीसिवराग्य गर्भदुःखिकिविचारकरिके तथामृत्युचिन्दिकित्वानकरिके तथाअद्यागयोगकरिके पाप्तद्वेषि है ॥ और तापरमहस्तन्याप्तिषे

|| गिया आपने कथनकरीयो ॥ और याआत्मपुराणकेचतुर्देशेअच्यायविषे प्रजापतिक तथाइंद्रविरोचनके संवादकरिके नानाप्रकारकीब्रह्म || ||(| गिया आपने कथनकरीयो ॥ और हेभगवच्॥याआत्मपुराणकेपंचद्गेअच्यायविषे आपने तिसीसामवेदके केनडपनिपद्काअर्थे निरूप **शीगापनें क्यनकरीक्षी।और याजात्मपुराणकेत्रयोद**रोअष्यायविषे भगवात्त्सनत्कुमारके तथानारदम्रनिके संवादकरिके नानाप्रकारकीत्रहा 🎚

🎖 णिक-यापा ॥ तापेचदद्यीअप्यायपिपे ब्रह्मिद्यारूप्जमादेवीकेअद्ययहर्ते सिदेवराजइंद्र पक्षरूपबृक्ष्देखताभया यहवात्तों आपने कथनक 🧏 |{|तीपी ॥ गौर देभागक् ॥ याआत्मपुराणकेपोड्कोअघ्यायिषे आपने अयवेणवेदके मंद्रकज्ञवानेसङ्काकके सिक्राणाच्यास्ताजनके

गोतिनागिति (तटक्डिकेशपंकाशंतभाविकरिके आपनेंक्यनक=पाया तामधुकांडिषिषे आपनेंद्रस्यङ्अथवंणके तथाअयिनीकुमारों के 🏻 संगएकर्ति नानापकारकोग्रज्ञविद्या कथनकरोथी ॥ और तिनआश्विनोक्डमारोंकेप्रति ब्रह्मविद्याकेडपद्ग्रकरणेकरिके जिसप्रकार देवराज [

प्पायिषे आपने यहवात्तीकथनकरीथी ॥ मिथिठाषुरीकानाथ राजाजनक यासंसाररूपवनतेभयक्रेप्राप्तहोताभया ॥ ताजनकराजाक्रुं सो थेर्गे ताद्रपुट्मुनिकेमस्तककाछेदनकऱ्याथा ॥ तथा तिनअभिनीकुमारों ने जिसप्रकार ताद्ष्यङ्मुनिका जीवनकऱ्याथा ॥ सासंपूर्ण पातगल्त्पमुनि वादकयाकरिके तासंसारवनते वाह्यकरताभया ॥ और हेभगवन् याआत्मपुराणकेसप्तमअघ्यायविषे आपर्ने पहवात्तां क डगिपे पर्याक्षमंते प्रनुत्तभईजा जरूपकथा वादकथा यहदोप्रकारकीकथाहे ॥ जाकथा श्रद्धावाच्पुरुपोंकु त्रह्मद्यानकीप्राप्तिकरणेहारीहें॥सा रोप्रकारकीकथाभी आपने अध्यायोंकेभेदकरिकैकथनकरीथी॥ तहां याआरमपुराणकेपंचमअध्यायविषे जनकराजाकेयज्ञसभाविषेस्थित आथठादिकत्रसणोंके तथागागी के द्वद्यविपेस्थितजेसंज्ञयथे ॥ जेसंज्ञय तकेरूपबङ्ते तिनों ने प्रगटकरेषे॥तिनसबेसंज्ञयोंकु सोयाज्ञच रत् परस्परमीतणेकीइच्छाकक्षिके जोशाझकेअर्थकाविचारकरणाहै ताकानाम जल्पकथाहे ॥ और हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणकेपष्टेअ ं पनकरीपी॥सोयाद्यरूक्पमुनि आपणीमेंत्रेयोद्योक्चे तावादकथाकरिके तासैसाररूपवनतेवाह्यकरताभया॥तिसतेअनंतर सोयाद्यवरक्यमु ॥तां आपनें ताचतुर्येअप्पायिषेपे कथनकरीथी ॥ और हेभगव्य पंचम पष्ठ यादोअप्यायरूप जोषाज्ञवल्यपकांडहे ॥ ताषाज्ञवल्क्यका ल्ग्यमुनि जल्पकथाकरिके भेदनकरताभया॥और सोयाज्ञवल्क्यमुनि झाकल्यबाह्मणकेतो झरीरसिवतिनसंशयोंकुं भेदनकरताभया॥

्री संग्यासआयमक्रेयदणकरताभया॥इद्दां तत्त्वस्तुकेनिणैयकरणेवासते जोग्रुक्झिष्यकासंवाद्दे ताकानाम बादकथाहै॥और हेभगवन्॥

गाजातम्प्राणोकअष्मज्यायतिमे आपने तिसीयतुर्वदेके बताबतरत्यानिपदकाअथै निरूषणकऱ्याया ॥ ताअष्टमअष्यायिनि खेताभ

भाषीको समासेन्यासियोक्त संगदकारको नामाप्रकारकोत्रमतिया आपने कथनकाथी।।ओर देसगवन्।।याआत्मपुराणकेनवस्थन्ययायिषे कथके किकाकार्यक कदनकायणीकारकाकोरिकचनकायाः।।।सम्बन्धकायायिक व्यक्तायाके समास्य स्थापिक व्यक्ताक संगायकारके आमाध

॥ ग्रस्कामत्जीवांका पाङ्नकरणेहाराहै । तथा जोर्द्रभगवाच केछासरूपस्चगैक अथवा सत्वयुतिरूपस्वगैक प्राप्तदुप् त॥

्षाद्रकोनद्दे याप्रकार्ष्ट्रजेहुए सर्देवताओंकाग्रुकहुपदेशातथा जोहद्रभगवान् तिनदेवताओंकप्रति आपणेसर्वेत्यापिस्वहृपकाङ्पदेशकरि । के तथासर्व तेंअनंतरआपणेप्रत्यक्षमाक्ट्रं गेपकरिके तिनदेखतेहुएदेवताओंकाअनादर्करिके आपणेशरीरक्ट्रं अंतर्थानकरताभया।और

🎖 तेसगंदेयता सगेटोकॉऊपरअनुप्रदकरिके आपणेसमीपस्थित अधिकारीजनोंकेपति यापकारकेवचन कहतेभये ॥ हेअधिकारीजनों ॥ ह तज्ञापतिभगगन्के ब्रह्माविष्णुआदिकसर्वेदेवता विश्वतिरूपहें ॥ और जिसल्मासहितहद्रभगवान्रूष्पआत्माक्षेदेखिके प्रसन्नमन्हुए

🖔 मदेवता उमादेगीसहितमहादेवरूपीअमृतक् आपणेनेबरूपीपात्रकृष्ठि पानकरतेभये हैं ॥ याँतें हमदेवता महानुभाग्यवाछे हैं ॥ तथा मर🎚

णतिरिहतअप्टतहुएई ॥ और इमदेवता श्रद्धाभक्तिपूर्वक तारुद्दभगवाच्काही आराथनकरतेभये हें॥याकारणेंतेंहो इमदेवता तापरमज्यो तिआनंदरगरूप अद्वितीयरुद्दभगवानुकः आपणाआत्मारूपकिरिकेपातहोतेभये हें ॥ तारुद्दभगवाच्कीप्राप्तिकरिके हमदेवता जन्ममरणा द्रिक्तगुँदुःला तिरिहतहोतेभये हें॥यति अभीहमदेवता आपणेंड्द्रादिकदेवतास्वरूपक् आपणाआत्मारूपकरिके कदाचित्रभीनहींजाने गे॥

केतु सोउमापतिरद्रभगवान्ही हमाराआत्माहै ॥ किंवा कामदेवक्नं नष्टकरणेहाराजो उमापतिरुद्रभगवान्हे ॥ ताउमापतिरुद्रभगवान्क्रं

रृगदेगता आपणाआत्मारूपकरिके जानतेभये हैं ॥ यति हमदेवताओं के सोकामरूपकाञु तथाकोषादिककाञ्च अभी किचित्मात्रभी अनथ

क्षेत्राप्तिकरित्तकेंग्नर्धे ॥ कैतादेतोकामरूपश्च ॥ जैते याङोकविपे कपटीजुवारी यर्तिकचित्प्यनादिरूपपुष्यक् मध्यविपेराखिकै छोकों | हेतगंपनारिकप्त्रायोंहे इरणकरिङो हीतिसे यहकामभी अत्यंततुच्छनारीश्ररीररूपपण्यकरिकै यात्तवेङोकोंके घर्मादिरूपत्तवेषनक्रंहरण |

% फस्टिने हैं ।। यार्त यहकाम अत्यंतभूते हैं ।। किना ।। सर्व देवताओं काआत्मारूप जोरद्वमगवाज्ञ ।। सीरुद्वमगवाज् इमदेवताओं केहद्व प|थि १९ पिपे पर्गशिमगतकरे हैं ।। याकारणते तेसर्व देवताभी इमोरह्दयविपेनिवासकरे हैं ।।और सोरुद्वमगवाज्ञ हमजीवोके प्राणअपानदोनों के| १९ प प्यति स्थितदेकि तिनप्राणअपानदोनों इं आपणेआपणेकायीविपे प्रवृत्तकरे हैं ।। और स्थूञ्ज सूक्ष्म कारण यातीनवाच्यअयोंकेसाथ|ध्र

ा पापपिपे ग्राम्तिष्या त्रमाने अथर्गामुनिकेप्राति उपदेशकरीथी ॥ सात्रम्नविद्या अंगिरामुनिके तथासौनकमुनिके संवादकरिकै आपने 🗒 गातिष्यकेप्रति कथनकरताभया ॥ शगुरुरुवाच॥हेशिष्य॥पूर्वजोहम्तै हर्सिहभगवात्र्केउपासकदेवता कथनकरेथे ॥ तेच्छुआदिकोकै गिपिषाता स्पोरिकदेवताही हैं।।अवतानुसिंहभगवान्केर्वक्षपकावणैनकरेंहैं।।हेशिष्य।।जोमनुष्यकष्होंवेतथासिहकष्होंवे ताकानाम मुसि ग्री।ऐतात्रसिंहमगगन्रीं याअधिकारीप्ररूपोंकः उपासनाकरणेयोग्यने।किसोहेसोट्सिंहभगवान।कोपवानहोद्दके सर्वप्राणियोंकेसंदारक्रेक करतातूं ॥ सोअंपरजुन्यायकीरीतिसे प्रवेजसभाषकेअर्थका विस्मरणकरिके करतानहीं ॥ किंतु आष्केकहेहुएसवेअर्थके मनविषे स्मर ण्करिकेत तोपरुनमें आष्केआपेकरताहूं ॥ यति हमरिप्रश्नकाजनर आषक्तेअवर्यकह्याचाहिषे ॥ सोहमाराप्रश्रयहहै ॥ हेभगवन् ॥ रिभगग्य ॥ एसप्रकार पूर्व जोजोवर्थ हमने वापसैपृद्धाया ॥ सोसर्वेवर्थ वापने हमरिप्रति कथनक-पाथा ॥ याँते अभीभी मैं बारुक गता प्रगापितिरूपब्रह्मिन्डपदेशुँते ब्रह्मात्मक्ष्यातहोतेभये हैं।हिभगगन्।।ताब्रह्मात्मज्ञानकेश्रयणकरणेकी में इच्छाकरताहुं ।।आप कृपा पूर्तांतदश्रास्पायकेशंतिषेपे आपने यहबात्तो कथनकरीयो ॥ मुसिहभगवात्कीउपासनाकरिक शुद्धभयाहै अंतःकरणाजिनोंका ऐसेदे ागगें निपत् अयंकेरूछणेकीइच्छाकरताहुं ॥ आप कुपाकिरिके ताहमारे प्रथकाउत्तरकहो ॥ हेभगवत् ॥ यहजोप्रश्र में आपकेआगे क्ष्मनक्ष्मोर्ग और हेमगवच् ॥ याआत्मपुराणकेसत्तदक्षेअध्यायविषे आपनें तिसीअथर्वणवेदके प्रश्नडपनिपद्काअर्थं निरूपणक≂याया॥ गुाप्तमर्गेअप्पापिपे पिप्छादमुनिके तथामुकेशादिकपटमुनियोंके संवादकरिकै नानाप्रकारकीब्रह्मविद्या आपने कथनकरीथी॥ करिके सोबलात्महान हमारेपति कथनकरो ॥ इसप्रकार शिष्यकरिकेषुङ्बाहुआसोशीग्रुक अथवेणवेद्विपेस्थित चुर्सिहभगवाच्कीकथा

कारकमाधुक्त तानेव्रममग्रह समन्याम मानामकारककान कर है। या भारत सार सार सार सार है। या कारणें वेदनेता पुरुष्ी । भीकृतम् सिक्के यातीनम् रिक्केश्तरहितहे ॥तथा यांशिकारीपुरुष्कि आपणेह्दयिषि उपासनातिप्रतीतहोषे है।।याकारणेते वेदनेतापुरुष् 🆑 तारद्रमगगर्क अनंत यात्रामकरिकेकथनकरे हैं ॥ ७ ॥ और तोरुद्रभगवान् आपणेभक्तजनोंकू ब्रह्मविद्याकाउपदेशकरिक यादुःखरू री|मुसंसारसमुद्रते पारकरे हे ॥ याकारणते वेदवेतापुरुष तारहमगावाच्क् तारक यानामकरिकेकथनकरे हें ॥ ५ ॥ और सोरुद्रभगवाच् या 🎢 तस् एककेश्केशयभाषकाजीशततमाभागहे ताशुत्ततमेभागकाभीगो शततमाभागहे ॥ ताभागकीन्याई सोरुद्रभगवाच् जीवरूपकरिके श्रीसर्गसरीरॉलिंगे अन्यंतसुरुमजीनरूपकरिक स्थितहोंने है।।याकारणतें वेद्वेतापुरुष तारुद्रभगवात्क् सुरुम यानामकरिकेक्यनकरें हैं ॥

 ४ यसगान् आपणेसक्तमनोके अविद्या अस्मिता राग द्वेप असिनिवेश यापचक्कशांकी आत्यीतकनिवृत्तिकरेही। याकारणते वेदवेताष्ठक् क्ष्रितास्त्रक्तात्रकरेहें ॥ ७ ॥ और यहरुद्रसगगान् निग्रणसाक्षीरूपकरिके यासंवातकेअंतर्यकाशकरेहे ॥और ० विवास प्रतिकाशकरेहें ॥ जोर यह विवास प्रतिकाशकरेहें ॥ याकारणते वेदवेताष्ठक्प ताक्द्रसगगान्क वेद्यात यात्रकाशकरेहें ॥ याकारणते वेदवेताष्ठक्प ताक्द्रसगगान्ति । 🎖 जिंती पहरुद्दभगवान् अत्यंतसुरुम्हे ॥ याकारणते वेदवेताषुरुष् तारुद्दभगवान्के सुरुम् यानाम्करिकेक्यनकरे हे ॥ ६ ॥ और यहरु |भिमदान्दे ॥ तदां श्रीत ॥ महतोमहीयान् ॥ अथवा योगीपुरुषोंका जोपरश्रीरिविषेप्रवेशहोंवे हे ॥ ताप्रवेशकाकारण तिनयोगीपुरुषोंका ||प्राण्डे ॥ सोयोगीपुरुपोंकाप्राण तापर्शरीरिविपेस्यितनाडोआदिक सर्वसूक्ष अंगोविषेप्रवेज्जरहे है ॥ यांते सोप्राण अत्यंतसूक्ष्महे ॥ ताप्रा

||मुक्से ।। सासूक्षतामी अंतःकरणादिक उपाषियोंकेसंबंधेते हैं वास्तवतेनहीं ।। वास्तवतेंतों सीरद्रभगवान् आकाशादिकमहाच्पदायोंते

) किस्मागाच् याशाकाशादिकसमैगगत्ते महाच्हे ॥तथा आपणीसत्तास्फूलिंदेकरिकै यासमैजगत्केबृद्धिकाकारणहे।।याकारणते वेदवेताषु १ क्य ताकदमगगून्के प्रति पानामकुकि कथनकुरेहें ॥९॥ और यहरुद्दमगत्राच् यासमैजगत्कोब्रन्पत्तिरुयकरणहाराहे ॥ यति

🎖 |परुन्द्रभगगान्द्री यासर्गेत्रगदरूपक्रिक्तिरुवत्द्रोंदै ॥ सीजगत्काकारणरूपरुद्रभगवान् अज्ञानकेवश्वें कल्पितभेदवाछाप्रतीतद्वआभी 🏻

ितारोत्म्पभारतंत्रातभवागे अकार उकार मकार यातीनमात्राओंबाङा ॐकाररूपपनहेंहे ॥ ताप्रणवर्तेभी जोरुद्रभगवान् तुरीयरूपक | |अतिके परेपत्तानुर ॥ गौर मनहेम्पाननिस्तिपे ऐसाजो प्राणइदियादिकाकासमुदायरूप सुरुम्जिंगश्रीरहे ॥ तार्छिगश्रारिकुमी सोरुद्रम् ॥ 🏅 । गगर्शे मात्रीहराकरिकेपकाशकरे है ॥ कैसाहेसोडिंगश्रीर ॥ जैसे यहछोकप्रसिद्धपट नानाप्रकारकेचित्रोंकाआपाररूपहोंचे है।तिस जो पूर-गाटगशरारक्षभट पार्च कर्गाम्यकाम्यात्मा मार्गाम्य हो । जिनवासनाओं कि कि यहसंपूर्णसंसार प्रवर्तमानहीं है । ऐसे के धुराग्रायाकामकोपादिकों महसंपूर्णसंसार प्रवर्तमानहीं है । ऐसे के धुराग्रायाकामकोपादिकों प्रकारमावाद्दे प्रकार अकार उकार मकार अद्देगाया यासादोतीनमात्रावाद्धेपण्यमंत्रकेसाय तादात्म्य के सिन्देगाय प्राप्त के सिन्देगाया है । तारुद्द भगवान के प्रकार प्रकार के भगवान के भगवान के प्रवापक प्राप्त के प्रवापक प्राप्त के सिन्देगाया के प्रवापक प्राप्त के प्रकाप के सिन्देगाया कि प्रवापक प्राप्त के सिन्देगाया कि धुरुक प्रवापक प्राप्त के सिन्देगाया के अध्याप्त के सिन्देगाया कि धुरुक प्राप्त के सिन्देगाया के अध्याप्त के सिन्देगाया कि सिन्देगाया कि धुरुक प्राप्त महित साम के सिन्देगाया के भगवान का सिन्देग साम के सिन्देग साम के सिन्देग सिन्देग साम का सिन्देग साम के सिन्देग साम के सिन्देग साम का सिन्देग सिन्देग साम का सिन्देग साम सिन्देग साम सिन्देग साम सिन्देग सिन्देग साम सिन्देग सिन्देग सिन्देग सिन्देग साम

ि प्रशास्त्रिमस्रोर्द्धन्यम् यास्युन्नमात्र्ह्षप्तिमान्नाषार्ह्षप्ते ॥ तथा निसस्हमान्नमारोर्गिषे तिस्तिसअर्थक्षेत्रिषपकरणेहारी यह

्र) शर्रमुत्रकोप्राप्तिकोदै।।अथवा भूमिठोकतें आदिछेकं म्रह्मोठोकपर्यंत सर्वछोकोविपेविद्यमान जेनानाप्रकारकेग्रानंदेहें तिनसर्वेथानंदोंकी (भूषाकि है। याकारणेंते वेदवेताप्रकृप तारुद्रभगवाच्छं प्रणव यानामकरिकेकथनकरेंहें ।। अथवा भक्तजनेंकि द्वःवसहित पापादिकसर्वे । श्रीतिकञ्च तारुद्रभगवाच्छं ।। याकारणें वेदवेताप्रकृप तारुद्रभगवाच्छं भूषाय ।। श्रीर मेर्स पोस्ट्रप्तिङोक्षेत्रके तथाज्ञित्रक वार्ष्यक्षकरिक आपणेत्वक आपणेत्वक प्रणव ।। अरेर मेर्स पोस्ट्रप्तिङोक्षेत्रक तथाज्ञित्रक वार्ष्यक्षक आपणेत्वक प्राप्तिक वार्ष्यकरिक आपणेत्वक प्राप्तिक वार्ष्यक प्रणव ।। अरेर मेर्स पोस्ट्रप्तिङोक्षेत्रक तथाज्ञित्रक वार्ष्यक प्रणव ।। अरेर मेर्स पोस्ट्रप्तिङोक्षेत्रक तथाज्ञक प्रणव ।। अर्थिक प्रणव प्रणव ।। अर्थिक प्रणव वार्ष्यक प्रणव ।। अर्थिक प्रणव वार्ष्टिक प्रणव ।। अर्थिक प्रणव वार्ष्यक प्रणव ।। अर्थिक प्रणव ।। अर्यक प्रणव ।। अर्थिक प्रणव ।। अर्थिक प्रणव ।। अर्थिक प्रणव ।। अर्थिक प्रणव ।। |प्रणवरूपरद्रभगवान्क्रं ॐकारयानाम करिकैकथनकरेहैं॥ १ ॥और सोरुद्रभगवान् आपणेत्राझणादिकभक्तजनेंक्रिं ऋगादिकचारिषेदरूप 🏻

क्षेत्रमानक्षा ।। एसामाना हुकारक्षरनहम्भन्दाकारक आपणनत्साकुत्रुजान ह ॥ तस परमानद्रकपद्रमकारकप्रक प्रभापकारत्यातक्ष

पूर्णया ३ संपूर्णशे ७ संपूर्णज्ञान ५ संपूर्णवेराग्य ६ यापट्मगोकाआश्रयहे ॥ याकारणते वेद्वैतापुरुप तारुद्रमग्यानक् मग्वान् या |४ नामकारिककयनकरे हे ॥ १३ ॥ और याळोकविष्जितमेकराजादिकहें ॥ तेराजादिकपुरुप यरिकचित्देशविष्टियतप्राणीरूपभूतिकेई |१ थरहोवेहें ॥ तथा तिनप्राणियों तेभिन्नस्थितहोवें हैं और यहरुद्रमग्वान्तों आकाशादिकपंचमदाध्तोंकाभोईबर हे ॥ तथा तिनआका|४ 🌡 मकार तेवेदनेतापुरुप ताईशाननामारुद्रभगवान्की सर्वेदा स्तुतिकरे हैं ॥ १२॥ और प्रदुर्द्रभगवान् संपूर्णेष्ये १ संपूर्णेषमे २ सी , गौबां हैं ॥ तेआपकीस्तुतिरूपगोदां ताआनंदरूपकुष्पकीप्राप्तिकरणेवासते हमभक्तजनरूपवत्सोक्ते प्रेमकरिकेआपदीबुङोने हैं ॥ हमन ♦ त्सोकेप्रयत्नकीअपेक्षाकरतीनहीं ॥ जिसकारणते तेआपकीस्तुतिरूपगोवां हमभक्तजनरूपवत्सोके सर्वेडःलोहूनाकुकरणेहारीहे ॥ इस शादिकभूतांके उत्पत्तिस्थितिख्यकाकारणहोणेते तिनआकाज्ञादिकभूतोंका अभिव्रिनिम्तज्पादानकारणहे याकारणते वेदवेतापुरुप ता सत्वित्आनेदस्वरूपहै।तथा सर्भेदतरहितहै।ऐसेमहात्आत्मदिवक् यहत्रहाबिहारूपउमा्कापतिरुद्रभूगवान् सर्वेदा आपणाआत्मारू पक्रिकेंदेखें ॥ याकारणतें बेदनेतापुरुप तारुद्रभगवान्क्र महादेन यानामकरिकेकथनकरें हैं ॥१५॥ और यासनैजगत्क्रं सत्तास्फ्रतिदे पेहारा जोयहरुद्रमगवान्दे ॥ सीरुद्रभगवान् यासर्वजगत्तिषे सत्तादिरूपकरिकेप्रवेशकरें है ॥ याकारणतें वेदनेतापुरुप तारुद्रभगवान्क्रे तिष्णु यानामकरिकेकपनकरें हैं ॥ अथवा तारुद्रभगवान्तिषे योगीपुरुप अभेदरूपकरिके प्रवेशकरें हैं ॥ याकारणतें वेदनेतापुरुप तारुद्र रुद्रभगवान्कं महेथर यानामकरिकेकथनकरेहें ॥१८॥ और जोआनंदर्यरूपआत्मा सर्वेतेमहान्हे॥तथा स्वप्रकाज्ञआद्वेतोयरूपहे॥तथा

भगवानुक विष्णु यानामकरिकेकथनकरें हैं ॥ और सोहद्दभगवान् सर्वेत्रन्यापकतारू पत्रझत्वकरिके सर्वे तेअधिक है ॥ तथा सर्वेष्रकाज्ञका भेदाविष्णुं ज्वेटंतेसवेतोमुद्धीनुर्सिहंभीपणभद्रं मृत्युमृत्युनमाम्यहं ।।याएकाद्शपदोंबोछेपंत्रविषे तामहारिष्णुरूप नृसिहभगवानुकाहो | नेयंताहे ॥ याकारणेंसे तारुद्रभगवान्क्कं नुसिंहधुवंतापनीयविषे महाविष्णु यानामकारिकेकथनक≂याहे ॥ तहां घूवंतापनीयविषे ॥ उम्रेवी∣

तीईशानशन्द मुख्यनहींहै किंतु गीजहै॥और तीरुद्रभगवान् यात्तर्नगत्तक् आपणेआपणेकार्यविषेप्रयुत्तकरे है।।याकारणते वेदवेतापुरुप करेंहे ॥वाकारणतभी यहरूत्रभगवान्ही महान्त्रारवीरहै॥और यहरूद्रभगवान् कामरूपस्मरकेदेहकूं दम्धकरताभयाहै॥याकारणतें यारुद क्रिके यारद्रमगवात्वविद्येषटे हैं । और । अनीर्गयात्राचतिमुद्यमानः।। इत्यादिकश्रितपाँविपे जीवोंक्परतंत्रकहा। है। पाँते तिनजीवों विपे पाप्रकार्ते तारुद्रभगवान्कीस्तुतिकरेंहै ॥ यहरुद्रभगवान् असुरोकेसाथगुद्धकरणेकाङिषि अनेकगुणांक्रिफेगुक्तहोंने है ॥ यतियहरुद्रभ ागत्ही महान्ध्रानीरहे ॥ अथवा यहस्द्रमगगत् आपणेआत्मसाक्षात्कारहृपवङकरिके कामकोपादिकअंतरगृजुर्गेके भक्षण

भागान्हें स्मर्देहपक्यानामकस्किक्यनक्रेंहे ॥ हेरुद्रभगवान् इमअयिकारीजन आपकीस्द्रतिङ्भवचनोंकस्कि सर्वेदा आपका आरा

्रीजन्द्र क्याटक्रवाणक्रकरणकारा जायतुष्टक्षावाठाभगवात् ॥ तीचतुष्टुत्तभगवात्के वेदवेतापुरुप त्रह्मा यानामकारककथनकर ह॥५८॥

ताहद्रह्पद्सिंहभगगाच्काद्दिष्कप्दे ॥ इतनेंप्र्यक्रिके ॐकारादिकअष्टाद्शनामोंकेनिरूपणप्रसंगक्रिके ट्रोसिंहपूर्वतापनीयविपेकथन 🏻 🏿 | यनकरे हैं ॥ १८ ॥ केसाहेसोबझा सुवर्णमयनोयद्वझांडगोङकहे॥ताबझांडरूपगोङकविपेस्यित जोयद्भुमिरूपकमङ्हे ॥ जिसभूमिरू 🌿 और सोजन्नाहो समष्टिसुस्मरूपकृषिके व्यष्टिस्युङ्गरीरोक्टेंडरमुकरे हें ॥ याकारणते बेदवेतापुरुप ताब्हाकू प्रजापतियानामकृष्किक ||पकमङका यद्दमेरुपर्रत कर्णिकारूपद्दे ॥ ताकेविपे तथासत्यछोक्विपे जोत्रहादिवतावोंकेउपकारकरणेवासतैस्थितदे॥सोत्रहाप्रजापतिभी

🎖 | करीता प्रणगेहेगोणत्रिसमिपे तथा पूर्वडक्ञअसुदुष्छंद्रूपमंत्रहेप्यानभिसमिपे ऐसीसगुणमिया तासगुणमियाकास्वरूप निरूपणकऱ्या 🔃 🦄 | अय प्रंउक्तअतुरुष्टंदक्पमंत्रहेगोणजिसम्पि तथापणवहैप्रपानक्तिमिषे ऐसीसगुणविद्याकेस्वरूपकंत्रयनकरणेहारी तथाकेवङपणवहैप | पानतिसागि ऐसोसगुणविद्याकेस्वरूपक्रप्रकरणेहारी तथातुरोयप्रणवहैप्यानजिसमिषे ऐसीनिगुणविद्याकेस्वरूपक्रथनकरणेहारी

||सनामा पर्कविषे स्थितहे ॥तथा सर्वे ते उत्कृष्शोभावाछाहै ॥ तथाजिसप्रजापतिकु वेद्वेतापुरुष त्रह्मायानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ऐसेप ्रीतापातिकेसमीप तेअग्निकादिकदेगता जातेभये॥ केसेहेंतेअग्निआदिकदेगता ॥ ताप्रजापतिके समप्रित्युरुरूपविराट्शरीरिषिपेत्ति ॥ | ्रीयुग्एककाङ्गिपे अग्निआदिकसर्देवता ताप्रजापतिकेसमोपजातेभये ॥ कैसाँहेसोप्रजापाति ॥आपणीमानसीनामाप्रियाकेसहित अमितौज 🎉 गोर्गासहउत्रतापनीपहे॥ताकेअपैकानिरूपणकरणेवासतैप्रथम् तात्रींसहभगवात्केउपासकदेवतावींकीजिज्ञासाकावणैनकरे हें।हिशिष्य॥

ीरेगस ताप्रजापतिकेपति दंडवत्प्रणामकरिक तथाआपणेदोनोहस्तजोडिकै याप्रकारकावचनकहतेभये ॥ देवताडवाच ॥ हेभगवय्॥पुर्व |आपरें दगोपप्रित सर्वमंपीविषेतागरूप जोअनुदुष्टंदरूष्ट्यमंत्र प्रणवादिकअंगवंत्रीसहित तथावीजसहित तथासामङ्गास । ्रीत्या ताअतुर्धर्कृषम्बन्धियाषिष् ताप्रजापतिक शिष्यताहृपकारिक कुश्रछहै ॥ तथा प्रणबहैपयानिजसिषेषे ऐसीजा ब्रह्मात्मभाव 🏋 🌣 त्रोपनकरणेहारी पिद्याहे ॥ तारिद्याकेपाप्तिकीहें इच्छानिन्हों छे ॥तथापूर्वडेक्तिव्याक्रिके ग्रुद्धभयाहै मनमिन्हों कागिऐसेते अग्निआदिक

ক प्रतिषाद्मक-पादे ॥' केसादेसोमंत्रामित्तीसअसरोंबाञाजोअनुषुष्टंद्दे ताअनुषुष्टंद्बाञाहै॥तथा जिसमंत्रकास्चर्षिग्रेपरूप सामक्रिके उचारणहोषे हैं ॥ पुनःकैसाहसीमंत्र ॥ प्रणमादिकअंगमंत्रोकिसिन्धुक्तहै ॥ तथा चारिपाढ़ोंकिसिन्धुक्तहै ॥ ऐसेमंत्रकरिनेकथनकऱ्याजोनु याअपिकारोप्रुरुपोंक्रं अवरूपकरिकेडपासनाकरणेयोग्यहै ॥ हेशिष्य ॥ यहप्रणविद्धप तथारुद्रह्पप र्गेंसरभगगम् केषठ तामंत्रकाअर्थरूपकरिके उपासनाकरणेयोग्यनहींहैं ॥ किंतु महाचक्कानाभिरूपकरिकेभी उपासनाकरणेयोग्यहै ॥ ता शार्चायोंने याप्रकारसेंवर्णनक-याहै ॥ प्रथम ॐकाररूप प्रणवक्रें छिखणा तिसप्रणवतेंबाझदेशविषे सुदर्शनमंत्रके पद्गसर्गित्तिमेगुक्त पद्कोणनाट्या कमट्टिक्षणा ॥ तिस्तैनाह्यदेशमिपे अष्राक्षरंभंत्रकेअष्टअक्षरोक्तिक्युक्त अष्टकोणनाट्याकमङ्खि सहभगवान्हे ॥ सोन्तिहभगवान् । महाचक्रकास्वरूप

द्वादर्गअक्षरमंत्रकेद्वादर्शक्षांकरिकेयुक्दादर्शकोणवाञाकमञ्जिक्षणा ॥ तिसतैगद्यदेश्विपे मानुका पोटराकोणवाञाकमञ्जिषणा ॥ तिसतैवाद्यदेशिषे पूर्वजकअनुदुष्छंदकेनतीसअक्षरोंकरिकेयुक्त पोडशकीणवाटाकमटोटेखणा दिकपोडशस्वरांकरिकेयुक्त

नतीसकीणनाटाकमछोछित्वणा ॥ तिसतैअनंतर मायानीजकरिकै तथाभुनछयकरिकै तथामात्तकानणौकरिकै ताचककू बाह्यते नेघनक रणा ॥ तथा पद्कोणतेंआदिछेके पोड्सकोणपयैत प्कएककोणहृपद्छक् बिंदुसहितईकारकरिकेवेघनकरणा ॥ याकानाम नुसिंहाष्य महाचक्रहे ॥ तहां श्रोक ॥ पट्कोणस्यसुद्शेनंबष्डुदञ्योछासिताष्टाक्षरं बाह्मेद्वाद्श्वपंपत्रकमछंतत्पोड्शाणैच्छदं द्वात्रिशन्मनुवर्णपत्र

कमछंदुतोछसन्मात्कं मप्पस्यधुवसुविद्योजवळयंचकेनुसिंदाहुयो। याद्योककाअयं यहपूर्वेडकहीजानिछेषा।।ऐसेमहाचक्रीविषे रथचक रूतप्रकार तापूर्वकुत्तमंत्रकाश्चरंकप तथामदाचककानाभिक्षपः तथाक्षोरसमुद्रविपेविष्णुरूपक्रोरकेस्थित तथासर्वप्राणियोकेह्दद्यादिको गिगित्पर नोत्रांतरभगरात् ।। तात्रांतरभगरात् कीवपासनाक् जेअपिकारोपुरुप निरंतरकोई ॥ तेअपिकारोपुरुप थामद्वात्तरंसारसन् कोकामकाकार कारणकार्के कारणकार्के । योक कार्यात्रकार्यात्र मात्रांसदभभगरकीवपासना अवश्यकरिकेकरणी ॥ ३६ ॥ केनाभिकीन्यांदैस्पित जोप्रणवरूपन्नतिदभगवान्दै ॥ तानूसिंदभगगानकीटपासना याअधिकारीपुरुपोंहे अंवर्यकरणेयोग्यहै ॥ हेझिष्य ॥

1121

🎳 और ज्यष्टिकारणज्ञरीररूपडपाषिवाट्य जोप्राज्ञहे ॥ सोप्राज्ञ पाआत्मादेवका तृतीयपादहे ॥ और तिनतीनोंक्रें प्रकाशकरणेहारा जो 📝

्रीताक्षाहपुत्रीयहै ॥ सोतुरीय याआत्मादेवका चतुर्थपादहै ॥ यहचार्रापाद यथाकमते ताप्रणवमंत्रकेअकारादिकचारिमाञावाका १/ अर्थहपदे ॥तेचारापाद अप्पारमहपहें ॥और हेदेवतावो ॥ ताआत्मादेवके जैसे विश्वादिकचारि अप्पात्मपादहें ॥ तैसे ताआत्मा १/ देवके चारिअपिदेशपादभीहें ॥ तहां समिटिस्युठश्रीरहप्यगायिवाछा जोविराद्धे ॥ सोविराद्र प्रथमपादहे ॥और समिटिस्यस्पर्यरिर ्री पार्क ॥ और तिनसगोक्ष्यकाक्षरणेद्वारा परमात्मादेव चतुर्थपाद्दे ॥ यहचारों ताआत्मादेवके अथिदेवपाद्दे ॥ हेदेवतावो ॥ जैसे । श्रीताप्रणयकीअकारादिकचारिमात्रा चारिचारिपकारकोहोंवे हें ॥ तैसे याआत्मादेवक विराटादिकचारिअधिदेवरूपोर्तेअभिन्न जेविश्वा १) दिकचारिपादेह ॥ तेविश्वादिकचारिपादमोतीन्न मध्यम मंद तुरीय याचारिभेदकरिके चारिचारिप्रकारकेहोंवे हैं ॥ तहां जामतरूपवि । १ एका जोत्नरूप नेशादिकहेटियोक्करिके रूपादिकविषयोंक्ष्यहणकरेहें ॥ सोत्वरूप ताविश्वका तीन्ननामा प्रयमपाद हें ॥ और ता ॥ सोईश्वर तृतीय 🌿 हज्जवायिवाला जोहिरण्यगभेहैं ॥ सोहिरण्यगभे द्वितीयपादहै ॥ और समष्टिकारणज्ञारीरहृपज्पायिवाला जोईश्वरहै ॥

र्रामारहमानहोगे हे ॥ तोस्परूप तानिथका मंदनामा हतीयपादहै ॥ और तानिथका जोसर्वपापितेरहितानिविशेषहरीयस्परूप ॥ १४॥वोगितिशेषस्परूप तानिथका चहुपंगदहै ॥ इसप्रकार स्वप्रकाद्दातिजसभी चारिप्रकारकाहोवे है ॥ तहां स्वप्रअवस्थानिप जोते ्रीतिकारा जोस्वरूप मनोर्पोक्रेकरेंई ॥ सोस्वरूप ताविश्वका मध्यमनामा द्वितीयपादुहै ॥ और ताविश्वका जोस्वरूप मोहकरि

भासहित तथामहाचक्रमहित कथनक-याथा ॥ केसहित्तामंत्राज ॥ मृत्यु भयकीतिवृत्तिक्रणेहाराहे ॥ तामंत्रराजकितिरूपणिनिप् आपने दि अ ै तिनचारिविभागोँई यथाकमते प्रणवमंत्रकेचारिमात्रावोविषे मिळावणा॥तिसतेंअनंतर जोट्रितिहभगवात् पूर्वतापनीयकेमंत्राजविपेस्यित 🕍 जभी तिनअग्निआदिकदेवतार्थे ने प्रजापतिकेप्रतिकऱ्या ॥ तभी सीप्रजापति तिनदेवतार्थेकिप्रति याप्रकारकाउपदेशुकरताभया ॥ प्रजा|ि त्तेक्षेपते चारिपादोंबाङा प्रणवमंत्रभीकथनकऱ्याथा ॥कैसादैसोप्रणव् ॥ आपणेचारिपादोंकाबाच्यरूपनो चारिप्रकारकाआत्मादै ताआ। त्माकेसाथ अभिन्नहै ॥ हेमगवन् ॥ यासंसारहृपअग्निक्रिसंतप्तजेहमदेवताहै ॥ तिनहमदेवतावोकेताई आप कुपाकरिके ताप्रणवका उपदेशकरो ॥ तथा ताप्रणवकरिकैप्रतिपादित जोअत्यन्तद्वविद्येयाताहै ॥ ताआत्माका उपदेशकरो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाप्रशीर् पतिरुवास ॥ हेदेवतावो ॥ तुमों ने पूर्व जिसमंत्रराजकीउपासनाकरीहै ॥ सोमंत्रराजचारिपादोवाठहि ॥ याते तामंत्रकेचारिविभागकरिके |

🔞 चारिचारिप्रकारकीहोंने हैं ॥ तहां तिनअकारादिकवर्णोंकी वैखरीनामास्थुङअवस्थाती वाक्षिपरहे हैं ॥ और तिनअकारादिकवर्णाकी ||% 🎙 की अकार उकार मकार नाद याचारिमात्राहोंवे हैं ॥ तिन अकारादिकचारिमात्रावांतिये एकएकमात्रा स्थूठसुक्ष्मादिकभेदकरिके|्री ्रिमते नामि हदय भूषण्य दश्मद्वार याचारिस्थानांविषे ताद्यमित्रभगवात्का तिनमंत्रोंकरिकेषुजनकरे ॥ हेदेवतावो ॥ ताॐकाररूपप्रणव | र्या थ ताङस्यकाअभेदांचतनकरें।।तथा यहअधिकारीपुरुप तान्नुसिंहभगवायके त्रह्मा विष्णु रुद्र सर्वेथ्रर यहचारिरूपकरुपनाकरिके यथाकि ताप्रणवमंत्रकेचारिमात्रावोकावाच्यार्थेरूप तथातामंत्रराजकेचारिपादोंकावाच्यार्थेरूप जेआत्माकेकल्पितचारिपादेहें तिनचारिपादोंकेसा 🗟 एकाद्शपदोका सिक्रोपअर्थहपकरिके कथनकऱ्याथा ॥तिसन्तिहभगवान्कं सर्वपदायों तेरहित तुरीयछङ्गरनहप्तानिके ययाकमति ।

्र दूसरी मध्यमानामासुश्मअवस्था द्वदयद्श्वविपर्देव ॥ और तिनअकारादिकाणीकी तीमरी पर्यतीनामाबीजअवस्था छुंडि १ दूसरी मध्यमानामासुश्मअवस्था द्वदयद्श्वविपर्देव ॥ और तिनअकारादिकाणीकी तीसरी पर्यक्रिकसर्वेत्रज्यापकारे ॥ इसप्रकार अकारा

्रिका महतामा हतीमपादह ॥ और जिसआतमादेवकेस्बह्यिषिप यांकिष्पतद्वेतप्रपंचकी समृतिमीनहींहों है ॥ तथा जीआत्माकास्बह्य ्रीलाँसिंग इरगादिक्युभक्मोंकूंकरे हें॥इतनेंकरिके मंद मध्यम यादोप्रकारकेआधिकारीकावर्णनक≂षा।अब उत्तमअधिकारीकावर्णनकरे हें ॥∭ 🏄 तिमित्र तीनपस्तुर्गेकीअपेक्षाकरे है ॥तिनकीअपेक्षाकरिकेहो तुरीयकह्याजा वेहै॥यति सेतुरीयताप्नमेमी कृष्टिपतहे ॥ परंतुतातुरीयताषम् 📙 |५| पितितश्रिमादिककर्षोक्तेकरे हें ॥तथा हिंसादिकनिषिद्धकर्षोका परित्याकरे हैं ॥तथा तेअधिकारीपुरुप सत्य तप द्या दान ब्रह्मचये |४ 🔥 प्रतीतहोवे हे ॥ और तिसीआकिरुपनामातुरीयआत्माकीसतास्फूतिते यहपुर्वेउक्तपोडशप्रकारकाआत्माकास्वरूप प्रतीतहोवे हे ॥ तहा ीनगीनगर्गनकोर्दे ॥ हेदेवतावो ॥ याअविकरुपनामाआनंदरुवरूपआत्माकेजानणेकीइच्छाकरतेहुषु यहत्राझणादिकअथिकारिष्ठरुप वेद् देग्तागो∥याशृषिकरपस्यक्ष्पआत्मोकेजानपेकीइच्छाकरतेहुए कोईकत्राहाण प्रत्रुपपणा वित्तएपणा छोकएपणा यातोनप्रकारकेएपणायों∭ है|साका चतुर्यपद्है ॥ हेदेवतावो ॥ सोअविकल्पनामा तुरीयआनंद्र्यरूप तिनचाराअवस्याग्रीविपे अधिधानतारूपकरिकेअतुगतदुआ 🎉 हिंग सगैभयतेरहितहै ॥ तथा जन्मादिकसभेषिकारों तिरहितहै ॥ तथा यहआत्मादेव परमाणुआदिकसूक्षपदायों तेभी अत्यंतसूक्ष्महै ॥ ै काशाश्यरूपशासा कल्पितनहीं है ॥ हेदेवतावो ॥ जैसे निमेटआकाशविषे गंपवैनगर प्रतीतहोंवे हे।ायाँते सोगंपवैनगर कल्पितकह्याजा १ नि ।ातेसे ताअविकल्परूपश्चकासाविषे यहसवैजगत् प्रतीतहोंवे है।।याँते यहजगत्भी कल्पितकह्याजावे हे।।ओर यहअविकल्पआस्मा ]और आकाशारिकमहाच्पदायों तंभी अत्यंतमहाच्हे ॥ ऐसेआत्माकेतासात्कारतेंही मोक्षकीपातिहोंने है ॥ अब ताआत्मज्ञानकेअथि 🎖 मिनोषुक्रांकू अनेकन्मोकेषुण्यकमीकिकि प्राप्तहोंने हे ॥ ताआत्मोकेत्मरूपकानाम अविकर्पहे ॥ सीअविकर्परम्बरूपतिसत्तरीयआ |यत्रापि आत्माकेतुरीयस्वरूपविषेकल्पितरूपतासंभवैनहीं ॥ तथापि तातुरीयआत्माविषे जोतुरीयतारूपयमे है ॥ सोतुरीयताथमं आपणे

हापरित्पाणकरिके तथापरमहंससंन्यासकेत्रहणपूर्वक सर्वकर्मोंकापरित्यागकरिके केवछ भिक्षाद्यतिक्र्यारणकरे हें ॥ ऐसेडत्तमअधिकारी |श्र - रायाशानंदरगरूपआत्माहंसाक्षारकरिके अंतरतेसवेज्ञद्यभीवाद्यते अंपम्रकप्रकपकीन्यांडे याप्रथ्यीविपेनिचरे हें- ॥ याकारणतेहो || ४

रों के यथाक्रमते ओत अनुज्ञाता अनुज्ञा अविकल्प यहतुरीयआत्माकेचारिपादअर्थक्ष्पहें ॥ अच तिनओतादिकचारिपादोंके तीत्रादिक 🏅 । पक्रिकेवर्णनकरे हैं॥ तहां जैसे अंगारांतिये आग्र अतुगतदीद्देकरहे है ॥ तैसे जोआत्मादेव सर्वेस्यूञ्सूङ्मकारणज्ञरीरांतिये साक्षीरूपक श रिके अत्रगतहै॥ तथा सम्मीबोकाआत्मारूपहै॥ तथा जिसआत्मादेनकरिके यहसम्प्रपंच आपणेआपणेरूपकरिके जान्याजावेहे॥ ्री ताअंतर्यामीआत्मादेवकानाम ओतहे ॥ मोओतनामाआत्मा तातुरीयआत्माका तोवनामा प्रथमपादंहे और जोआत्मादेव घ्याता ध्यान १ ध्येय बाता ज्ञान बेय इत्यादिकजगतके आपणीसतास्फ्रानितरहितदेखिक तथा हमारीसतास्फ्रानि याजगत्रक्रप्राप्तहोंने यापकारकावि कास्वरूप सत्यमंत्रादिकोंक्रेयहणकरेंहै ॥ सोस्वरूप तातैजसका तीव्रनामा प्रथमपादहै ॥ और तातैजसका जोस्वरूप स्वप्रक्रेस्वरू | ्री आत्मदिवका मध्यमताम्। द्वितीयपादहै॥और जोआत्मदिव कल्पित्यगतेते आपणीसत्त्रिकुंशाकपणकरिके । ताकल्पितजगत्र्रेले भै। सकरिके केमटकाप्केशदितीयकपके जाणेशाताआस्मपके अदुद्धा यानामकरिकेकथनकरे हैं।सिअदुद्धानामांआत्मा तिसद्वरीयआत्मावेष 🏽 चारक्रिके आपणीमतास्फ्रुत्ति ताजगद्मियातकरे हैं ॥ ताआत्मदिकानाम अनुज्ञाता है सोअनुज्ञातानमाआत्मा तिसतुरीय नोप्राज्ञकास्वरूपहै ॥ सोस्वरूप ताप्राज्ञका तीवनामा प्रथमपादंहै ॥ और राजसग्रतिहै प्रयानजिसविषे ऐसाजोताप्राज्ञकास्वरूपहै ॥ बुका मेदनामा तृतीयपादहै ॥ और ताप्राज्ञका जोस्वरूप निविंशेपतुरीयरूपहै ॥ सोनिविंशेपस्वरूप ताप्राज्ञका चतुर्थपादुहै ॥ और , धूर्व प्रणवगंत्रकी जोनादनामा चतुर्थमात्राकथनकरीथी ॥ तानादमात्राकी बीज विदु स्तित सहचारिअवस्था कथनकरी है॥तिनचा सीस्वरूप ताप्राज्ञका मच्यमनामा द्वितीयपादहै ॥ और तामसबुत्तिहैप्रथानजिसमिषे ऐसाजोताप्राज्ञकारवरूपहै ॥ सोस्वरूप ताप्रा क्रिकेहीजानेहै ॥ सोस्वरूप तातेजसका मध्यमनामा द्वितीयपादेहै ॥ और तातैजसका जोस्वरूप तास्वप्रविपे मोहकारिक, मूठमाविक ह्प तांतेजसका चतुर्थपादहै ॥ इसप्रकार मुप्रुत्तिअवस्थावाठा प्राज्ञभी चारिप्रकारकाहोंने है ॥ तहां सारिक्कग्रतिहेपपानजिसविषे ऐसा ्र प्राप्तहोंपेंहे ॥ सोस्वरूप तातेजसका मंदनामां त्रतीयपादंहै ॥ और तातेजसका जोस्वरूप निर्विशेषतुरीयरूपहे ॥ सोनिर्विशेषतुरीयरच

|४||काजोकी इटप्रतीतिहै यहही तिनभूमिकाजोकाज्यकरणाहै ॥ तिनभूमिकाजोगिपेभी यहजयिकारीपुरुष जिस्पिसभूमिकाज्ञाज्यकरे ॥ |४||तिसतिसभूमिकाकापरित्यागकरिकै उत्तरउत्तरभूमिकाकुंजाञ्चयणकरे ॥ इसप्रकार ज्ञानेश्वभ्यासकरतेकरते याञ्चिकारीपुरुषकुं |४||तिसप्रिपेकेपुण्यकर्मके प्रभावते ताञ्चविकत्पतुरीयज्ञात्माकीप्राप्तिहोवै ॥ तभी याञ्चिकरिपुरुपकुं कार्यसहितञ्ज्ञानकीनिद्यति |४||होवे है ॥ तिसतेजनंतर याञ्चिकरिपुरुपकुं किचित्पाञ्चभिकर्तेब्य वाकीनहींरहेहै ॥ यति ताञात्मसाक्षारकारकीप्रापित्याति याञ्चिका 🎖 वाचकतासिद्धहोते हैं ॥ तिनपोड्याअवस्याओं के याअधिकारीपुरुपने गुनैःश्नैःकिस्कैनयकरणा ॥ चित्तविपे प्रतिचंपतेरहित जोतिनभूमि ्री शकरणेषिपेभी कोईपुरुप् समर्थनहीं है ॥ तथा ताआत्माकेउत्तरकहणेषिपेभी कोईपुरुप् समर्थनहीं है ॥ याकारणेरेही शद्धावात्र्शिष्यों क १९ स्किपूछेहुएभी कोईकब्रह्मेताषिद्वानुपुरुप्तिनशिष्योंकेप्रति सीसत्तित्यानंदर्वरूपअविकल्पआत्मा मीनकरिकेही उपदेशकरतेभये |४| रे ॥ काहेते जोगोयस्तु वाणीकरिकेकपनकऱ्याजविहे ॥ तिसतिसवस्तुविपे नेत्रादिकगश्चइंद्रियोंकीविपयता अथवा अंतरमनबुद्धिआदि रिषुरुपॅने ताप्रणवकीडपासना अवश्यकरिकै करणी ॥ अच जिसब्रह्मकेज्ञानकरिकै कार्यसहितअज्ञानकीनिद्यतिहोंचे है तात्रह्मकेरन्यभावको नमंत्रिष्ठी तादारम्यसंभिषक्रिक्रियतहोते हैं ॥ सब्भेदतर्हित शुद्धपरमारमादेवविषे तेकला रहेतह।। यात । तनस्थकल्लाभा सभक्षे ॥ अब दूस्प्रकारकावणकरहे।।हेदबताओ ॥ प्वेडकरीतिसे चारिचारिभाषयवावाली जेअकारादिकचारिमाञाहें ॥ तिनचारि श्रीनभी यथाक्रमते चारिचारिअवययोवाठीअकारादिकचारिमात्राओंकेसायमिछाया ॥ तभी तामंत्रकेदोदोअक्षरोंक्रे एकएकअवयवको 🎼 🏰 🗥 ें अनुदुष्छंद बत्तीसअक्षरोंकाहोंने हे ॥ और ताअनुदुष्छंदके अष्टअष्टअक्षरकेचारिपादहोंने हें ॥ ताअष्टअष्टअक्षरवालेचारिपादोंके ,🖔 अभिन्यांसिकरणेहारोयुक्तियोंकानिरूपणकरे हैं॥ हेदेनताओ ॥ स्थूळ सुक्ष्म कारण यातीनज्ञरीरोंकीअपेक्षाकरिकै जोतुरीयरूपअविकत्प (४) ज्ञारमाहे ॥ तोअपिकरपञ्जस्यारमा वाकादिकदश्वाहाईद्रियोंका अविपयहे ॥ तथा मनकाभीअविपयहे ॥ याकारणते ताआत्मादेवकेप किसाथ यथाकमतें पूर्वउक्श अनुषुछंदरूपमंत्रराजकेचारिपादोंकेमिळावणेकरिके तामंत्ररातकेभी पोडराअययसिद्धहोते हें ॥

ांकू जानिसकतेनहीं ॥ जैसे पूर्व संबत्कादिकसैन्यौंसी याळोकोंकिस्किअज्ञातहुए विचरतेभये हैं॥ यातें या 🎖 क्तिमाका तथाकेवछपणवकेउपासनाका निरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ यहअधिकारीपुरुप जोकदाचित्किसीपापकपरूपप्रतिचंथकेवश्ते 

श्रीताआत्मादेवक् अविकल्परूपक्रिकेनहींजानिसके ॥ तो याअधिकारीपुरुपोंने तापापरूपप्रतिवंधकीनिवृत्तिकरणेवासते कोइंडपाय अव श्रीह्यकरिकेकरणा ॥ सोडपाययहहे ॥ पूर्वजोचारपादोंवाङा मंत्रराजकह्याया ॥ तामंत्रकेचारपादोंका तथाक्रमते विश्व तेजस पाज तुरीय

🖒 तोअज्ञानदे ताअञ्जानकाजोषिषपदोपे दे ताकानाम अधिष्ठानदे ॥ सीअज्ञान रूनभावते आवृतरञ्जुआदिकजडपदार्थोक्कविषयकरेनहीं ॥ 🖠 [समस्त्रकाजान होरे हे ॥ यार्ते सोकल्पितसुलकुरलमी आत्मापिषे मनकोषिष्यताक्षेतिव्हकरितकेनहीं ॥ अय ताआत्माविषे इंद्रियोकोञ 🐇 ्रीत्रोगिगपशेन ताकानाम अभिष्ठानहे ।। सोअधिष्ठान सर्वेक्टिपतपदार्जीकाएकहोहोंने हे।। जेते एकहोस्ड्युह्पअधिष्ठानिषे कलिपतेने सर् ्री आगष्ठानहोते है ॥ शंका ॥ हेमगवन् ॥ किएपतप्तादिकोकेअभिष्ठानहप जेठुतिकादिकहें ॥ तिनठुतिकादिकों किप्तिपत्तिपाँ १ किशोग्ष्रानकपरन्युआदिकोका भेदददिलगिषेभावे हे ॥ यति सर्किल्पतपदार्थोका एकही अधिष्ठानहोते हे यहवातों संभवेनहीं॥समा १ पान ॥ हेरेनतागे॥ य्वपि अगिचारकाळीचे कल्पितसपींदिकोंका तथा कल्पितरजतादिकोंका भित्रभिन्नही अधिष्ठानप्रतीतहोंवे है ॥ ||भिष्यता सिङ्करणेनासतै प्रयम अभिष्ठान्तर सिङ्करेहें ॥ देदेवतावो ॥कल्पितपदार्थीकाउपादानकारणरूपजोअज्ञानहे ॥ ताअज्ञानका } तथापि रिचारकस्किदेतियेतो तिनष्डग्रशदिकाँकं कल्पितसर्पादिकाँकोअथिष्ठानता संभौनहीं ॥ किंतु तिनरष्ड्रग्रुक्तिआदिकोविपे अनुगन नोपामान्यनेतन्येदे ॥ साचेतनविषेदी तिनकल्पितसर्गादिकोकोअथिष्टानतासंभौ हे ॥ कांद्रे ते कल्पितसस्तुकाडपादानकारण ्रीस्ति निमस्त्रुआदिकोषिपेअनुगत जोचेतन्हे ॥ ताचेतनक्रंही सोअज्ञान विषयकरे हे ॥ याते सोचेतन्ही तिनकल्पितपदार्थोंका अघि हर्स्यत् ॥ और कार्नत्रस्तुकाज्ञान क्रितोद्दिपक्रिकेनेनदी॥ किंतु साजीआत्माक्षिकद्यं ताकार्त्प 🎖 | रड नळगरा भूविछय इत्यारिकपदाये हैं ॥ तिनसर्वकल्पतपदायोंका एकहीरज्जु अधिष्ठानहोंने हे ॥ तेस सर्वकल्पितपदायोंका एकही ्रीगंशीर अपिषानक्ष्यता निक्षणकरे हैं।।हेदेगतायो॥अमकाङ्विषे जोनस्तुजिसक्लिप्तप्तप्दायंकेसाय तादात्म्यसंबंयक्रिक्यितोतहोंबेहे।। / गिरप्तुरी गाफरिपतपरापेकाशपिषानदोर्ये देशितसनस्तुर्तिभिन्न दूसराकोद्देनस्तु ताकरिपतपदार्थकाञ्चाथिष्टानद्देनिनदी ॥यदअथिष्ठानका ४ गिराण रऽगुरीपशादिकोरिपेसेमयतानदी।क्षित्र तिनस्ज्युर्तिज्ञ रिक्षेत्रियेञ्जतत्रोद्दर्ताहर्पसीमान्यज्ञेक् ॥ताद्देतात्रिषेदी सोअधि /|गानदै ॥ गोनेतनरूपशिष्ठान सर्वपुरुदी दे ॥ अय यादीअर्थक् स्पष्टकरणेवासते प्रथम स्युठारुंचतीन्यायकरिके इदंतारूपतामान्य

्री त्मातेगविपे तिनइद्रियोंकीविषयताभी संभवेनहीं ॥ और इंद्रियोंकीविषयताकेअभावहुष् ताआत्मादेवविपे शुन्दकीविषयताभीसंभै । ति नहीं ॥ तात्पर्ययुः ॥ नेतादिक्इद्रियतों निषमक्रिके रूपर्पश्रीदिक्ष्यमींके तथारूपरप्रशीदिक्ष्यमैवछिपदायोंक्डी विषयकरेंहैं॥और मन याअभिघानआत्माकिरिकै प्रिरणाकरेहुए ॥ तेनेत्रादिकइद्रिय तथामनबुद्धिशरीरादिक आपणेआपणेकार्यविपे प्रयुत्तहोंवैहें ॥ परंतु ते 🏻 以 कॉकीनिप्यता अवर्ष्यक्रिकेशें है ॥ तिनगह्मअंतरइंद्रियोंकीनिप्यतातिंनिना केवल्वाणीकीनिप्यतासंभेंनेनहीं ॥ यति तिनइंद्रियोंकी तिपय करि अर्थकृतिपयक्रेन्हीं ॥ और तेग्रुंब्द तिनपदा्थींकृतिपयक्रेहि ॥ जेपदार्थ नेत्रादिक नाहाद्वीयोकितिपयहाँ हैं अथवा मनधु योंविपे अनात्मताधर्म रहेहे ॥ तथारूपस्पर्शादिकग्रुणरहेहें ॥ सोअनात्मताधर्म तथारूपस्पर्शादिकधर्म आत्माविपेहेनहीं ॥ यांतें ताआ 🗞 विषयतातो व्यापकहे ॥ और वाणोकोविषयताव्याप्यहे ॥ और जहाँच्यापककाअभावहोवे हे ॥ तहाँ व्याप्यकाभोअभावहोहोंने हैं॥जैते जो आत्मा है ता कर्ता आत्मविषे जोमनसाहेतइंद्रियोंकीविष्यताहृषकर्मतामानिये॥तौ एकहीआत्माविषे कर्तापणा तथाकर्मपणा प्राप्तहोंवैगा सो अत्यंत विरुद्धहै ॥ याकारणेँभी ताआत्माविपे तामनसहितइंद्रियोंकीविषयता संभवैनहीं ॥ किंवा॥यहवाक्डंद्रियतौ केवऊराब्दोंकेंहो द्वहपअंतःकरणकेविषयदीवे हैं ॥ सर्वपदायोक् तेशब्द विषयकरेंनहीं ॥ और तेनेबादिकइद्रियमी तिनपदायिक्विषयकरेंहें ॥ जिनपदा त्माहै॥ताआत्मादेवविषे तेनेत्रादिकइदिय तथामनबुद्धि प्रकृतहोइसकैनहीं।यातें ताआत्मादेवविषे वाणीकोविष्यताभी संभवैनहीं।ाकिंवा॥ मनसाहितनेत्रादिकइद्रिय आपणेप्रयत्तर्कआत्माविषे प्रयुत्तहोवैनहीं ॥ तात्पर्ययह्॥आपणीसमीपतामात्रकरिके सर्वेट्यवहारोकोसिद्धिकर्ता अप्रिरूपन्यापककेअभावहुए धूमरूपन्याप्यकामीअभावहीहोवै है।तिसे इहांप्रसंगविपे सर्वअवस्याओंविपेअनुगत जोअद्वितीयत्रहारूपआ

अशिषानदारे है ॥ अंका ॥ देमगयन् ॥ कटिपतरजतादिकोंकेअपिष्ठानरूप जेछुक्तिआदिकई ॥ तिनछुक्तिआदिकोंते कटिपतसपोदिकों केअशिषानरूपरुनुआदिकोंका भेदददिखण्विपेशावे है ॥ यते सर्केटिपतपदायोंका एकही अधिष्ठानहोंवे हैं यहबातों संभवेनहों॥ समा भे नैन सामुन्द्रमभी आसोनिकेरियतहै।। आरं काल्पतवस्तुकाशान । क्यारावनाम्याक्षित्रकरिसकेनहीं।। अयं ताआत्माविपे इंद्रियोकोभ १ नगत्नुकानान होरे हे।। याँते सोकल्पितसुखुखुखभी आत्माविपे मनकोयिषयताक्षेतिव्रकरिसकेनहीं।। अयं ताआत्मावका १ पिएया। मिद्रकरियासते प्रयम अधिमात्य सिद्धकरेंहैं।। हेदेगतावो ।।कल्पितपदायोक्षाव्यविक्षावेस्त एक्हीरज्युरूपश्चिद्यानिपे कल्पितचे सर् र् नीत्त्रमहोत् ताकानाम अपिष्ठानदे ॥ सोअपिष्ठान सर्वकिष्पतपदार्योकाएकहोहोने हे॥ जेसे एकहीरच्छुरूपअभिष्ठानिषेषे कल्पितजे सर्व ्रैद नङ्गाग भूनिटय इत्यादिकपदायं हैं ॥ तिनसर्काट्पतपदार्थोंका एकहीरङ्जु अधिष्ठानहोंमें हे ॥ तेसे सर्वकत्पितपदार्थोंका एकही में मागुन्तुम् आत्मानिकहिष्यतह ॥ और कहिष्यवस्तुकाजान क्रियोद्दियकोरिकश्वीतिकृत साक्षाआत्माकारकहा ताकाल्य

पात ॥ इंदेरमायो ॥ यद्यीय अपितारकाङीये करिपतसपीदिकोंका तथा करिपतरजतादिकोंका भित्रभिन्नही अधिष्ठानप्रतीतहोंवे है ॥ गणीरे गितारकरिदेतिययेती नितरज्ञुआदिकोंकू करिपतसपीदिकोंकोअधिद्यानता संभौनहीं ॥ किंद्र तिनरञ्जुञुक्तिआदिकोंविषे अत्राग त्रोतामान्यपेत्रपदे ॥ ताचेत्रमृतिदेशी तित्करिपतसगीदिकोंकोअधिद्यानतासंभौ है ॥ काहे ते करिपतंबस्तुकाडपादानकारण

त्रोजतानरे नाजतानकात्रोपिपपदोपे दे ताकानाम अधिष्ठानदे ॥ सोअज्ञान स्वभावते अछृतरञ्ज्ञआदिकजडपदार्थोक्केंमिपयकरेनहीं ॥ फिन् निमस्त्रवापिकोगिपेश्वतान बोचेतनदे ॥ ताचेतनकूंदी सोअज्ञान पिपपकरे हे ॥ पाँठे सोचेतनदी तिनकल्पितपदार्थोंका अधि गानदे ॥ गोजनक्त्रवािष्यान सर्वेशकृत् हे ॥ अत्र यादीअर्थकू स्पष्टकरणेवासते प्रयम स्यूठारुंपतीन्यायकरिके दुदेतारूपसानुन्य श्शिषि अशिष्ठानक्ष्पता पिक्षणकरे हैं।।हेदेयतायो।।धमकाङ्बिषे जीनस्तुजिसक्लिपतपद्षिकेसाथ तादारम्पसंबंपक्रिकिप्रतोत्होंपेहै।। गारानुदी नामिर्भतपनार्थमाअभिष्यनदार्षे देगतिसमस्तुतिभिन्न दूसराकोईनस्तु ताक्तिपतपदार्यकाअधिष्ठानद्दिनिन्दी ॥यहअधिष्ठानका

ं ग्राण सम्मुक्तिमारिकोरिकोममनानदी।किंतु तिनस्म्मुन्नि अ. रिकॅलिपेभनुगतमोहद्वारूप्तोम्न्येभंग्है ।।ताहद्वाविपेही सोअपि

क्तिष्यता अवस्यकारिकेहोत्रे हे ॥ तिनशह्मअंतरइदियोंकीषिष्यतातिषिना केवछवाणीकीषिष्यतासेभवैनहीं ॥ यारि तिनइदियोंकी 🖄 अ० 🤋

ायतातो ब्यापकहे ॥ और वाणीकीविषयताब्याप्यहै ॥ और जहांब्यापककाअभावहोवे हे ॥ तहां ब्याप्यकाभोअभावहोदों है।।जैसे

ग्रेहप्रमापककेसभावहुए धूमरूपण्याप्यकामीअभावहोहोवै है।तिसे इहायसंगविपे सर्वअवस्याओंविपेअनुगत जोअद्वितीयत्रहारूपआ

अधिष्ठानआत्माकारिकै प्ररणाकरेहुए ॥ तेनेबादिकइंद्रिय तथामनबुद्धिकारीपादिक आपणेआपणेकार्यविपे प्रधुताहीनैहैं ॥ परंतु ते

साहतनेत्रादिकइंद्रिय आपणेप्रयत्तकेआत्माविषे प्रयुत्तहोंवैनहीं ॥ तात्पर्ययह॥आपणीसमीपतामात्रकरिके सर्वव्यवहार्रोकोसिद्धिकत्तों आत्मा है ता करों आत्मषिषे जोमनसाहितइंद्रियोंकीषिष्यतारूषक्मेंतामानिषे॥तौ एकहीआत्माषिषे कतांष्णा तथाकमंष्णा प्राप्तहोषेगा अत्यंत विरुद्ध ॥ याकारणतेभी ताआत्माविषे तामनसहितइदियोंकोविष्यता संभवैनहीं ॥ किंगा|यहवाक्इंद्रियते केवङ्गन्दोंक्हो

हि॥ताआत्मादेवविषे तेनेत्रादिकइद्रिय तथामनबुद्धि प्रवृत्तहोइसकैनहीं॥यातें ताआत्मादेवविषे वाणीकोविष्यताभी संभवैनहीं॥किंना॥

ादेनविषे तिनदंदिप्रकीविष्यताभी संभवेनहाँ ॥ और इंद्रियोंकीविष्यताकेअभावहुष् ताआत्मादेषविषे अञ्दकोविष्यताभीसंभवे \*\*

षिपे अनात्मताधर्म रहेहै ॥ तथाह्नपर्त्पशीदिकग्रुणरहेहैं ॥ सीअनात्मताधर्म तथाह्नपर्त्पशीदिकधर्म आत्माषिपेहेंनही ॥ यातें ताआ

षि करेंहे अर्थक्रेनिपकरेनहीं ॥ और तेशब्द तिनपदार्थीकृतिपयकरेंहें ॥ जेपदार्थ नेत्रादिकग्रहाइंद्रिपकिंगिकृषिपयहाँवें हें अध्यद्या मन्तु

हपअंतःकरणकेविषयहोते हैं ॥ सर्वप्राथों हे तेशब्द विषयकरेन्हीं ॥ और तेनेबादिकहोद्रेषभी तिनपदार्थोछंविषयकरें हैं ॥ जिनपदा

| 1      |     |
|--------|-----|
| 4      |     |
| 41     |     |
| 100    | 400 |
| 1 TO 1 | رست |
| (      | _   |
|        |     |





ग्रगींग भेर्तिसद्देरीनेसी॥ किंग ॥ याछोकतिषे जितनेकीपदायेहे ॥ तिनसभैषदायीतिषे एकत्व स्वभावतेही सिद्धहे ॥ तास्वभाव स्मग्रमाकोदानिदानिदानिदा ॥ किया ॥ याङोकिषि प्रमाणकरिके ही वस्तुकीसिद्धिहों हे ॥ प्रमाणतिविना वस्तुकीसिद्धहोंवैनहों ॥ याति न्रस्तमामापुरम् कार्पुरम् अपन्नदत्तः याज्ञन्दकरिककथनकर्हे ॥ और कोइंकपुरम् तादेनदत्तकं नं याज्ञन्करिके कथनकरिहे ॥ गद्रएकत्नकेतियमानद्रये तापदायेषिपे तिनश्च्दोकेभेदकरिके सीनानात्व कदाचित्भीनहींरहेगा ॥ जीकदाचित् तास्वभावसिद्धएकपदा निनेभी हान्द्रिकेभदर्ते नानापणाप्रतीतहोंगेगा ॥ तीभी सीनानापणा गंपर्वनगरकीन्याई मिथ्याहोहोंवेगा ॥ तामिथ्यानानापणेकरिके वा ्रम्मका जनकाम क्रमणल्यमकाष्ट्रमम्। समायोग गर्हरेगोम्।। येछोकोषेषे यह्तकेभेद्दुएम्। अथकाएकताहादलाहाजस एकका १ वस्त्रमाणकरण्डे कोर्यस्य अस्त्रमञ्जा सम्बन्धाः यहदेवद्त मेरासवेबाधवह पाप्रकारकेदान्दकरिकेयनकरेंद्रे ॥ इसप्रकार एकददिवदत्तपुरुप अनेकवकापुरुपाकरिकेउचारणकरेंद्रुएअनेकक्वन्दींक्रंपातदोवै है । प्रत् निन्धान्द्रिभेदक्षिक तादेषद्तानामापुरुषकाभिद्दोषेनदीं ॥ तेसे ताद्देताकेबाचकश्वन्देकिभेदद्वएभी भार कार्रकपुरुष मेहकारिक देनदत्तो इसेन याप्रकारकशब्दकरिकेकथनकरे हे और कोइंकपुरुषती

श्रकामिकोन्छ। किनु मोशस्य कल्पिनभैद्मात्रक्षेत्रीकारकरिकेदी संतीपक्षेत्रात्रहेषि हे ॥ सत्यमेदकीअपेक्षाकरैनहीं ॥ किंवा ॥ जैसे ताशन्य नादर्तारन्ययोक्ते भेर्य्यक्षणनर्कित्ये ।। वेसे यक्चश्रआदिकइदियभी ताभेदक्ष्यक्षणनर्वकिरेहें ।। किंतु तेचश्रुआदिक (द्विग्नस्त्रक्त्यमास्त्रेयक्षणकर्कित्रे कृतकृत्यदोषे हैं ।। जेसे दोष्युक्तच्छु शुक्तिविषे यहस्वतहे याप्रकार स्वतमात्रकायहणकरिके रगृहे है ॥ याक्रारणने तामेदरूपात्राकश्चितास्करिके ताअर्थमिषेष्रमेशकरणेकीइच्छाकरणेहाराजीशब्दहै ॥ सीशब्दभी ताअथैविषेष्रचे गाहरूनाज्पाशयंकाभेद किसप्रमाणकरिकेसिद्धहोषे हे यहतिचारकन्याचाहिये ॥ तहां भेदरूपराजाका अरुवयोद्धाजीशन्दथा सीशन्दती गार्नाह्मारम् नं गरानम्ह्राप्तहोताभया है ॥ काहते ताइद्ताअयीवेप स्वभावतरह्याजीअभेदहै ॥ ताअभेदकरिके भेदकीनिध्तिह

क्षा कृत कृत गर्ता है। ग्रीक्तिपे सारजतक्षेत्रकृषक्षकरेनहीं ॥ जोकदाचित् सोंदुष्टच्छ तामेदक्षी अहणकरताहोंवे ॥ तो अममात्र



न्त्रप्कनाकीक्षनिक्षेत्रमाँ ॥ किंगा ॥ पाळीकविषे प्रमाणकरिकै ही वस्तुकीसिव्हिहोंवे हे ॥ प्रमाणतिविना वस्तुकीसिद्धहोंवेनहीं ॥ याते सिद्धहें ॥ तास्वभाव रगृहे है ॥ याज्ञारणत ताभेदरूपरानाकेअनुसारकरिकै ताअर्थिषेप्रमेश्करणेकोइच्छाकरणेहाराजोश्चन्दे ॥ सीश्चन्द्रभी ताअर्थनिप्रमे पिद्धप्कत्यकेतिद्यमानुद्धये तापदायंतिपे तिनशब्दोंकेभेदक्रिकै सोनानात्व कदाचित्भीन्हीरहैगा ॥ जोकदाचित् तास्वभावसिद्धएकपद गाइद्वाह्पअयंकाभेद किसप्रमाणकरिकेसिख्दरेषि है यहविचारकऱ्याचाहिये॥ तहां भेदरूपराजाका मुरूपयोद्धाजोश्वन्दया सीशन्दती थंतियेभी शृज्यक्तियेन्ते नानापणाप्रतीतहोंचेगा ॥ तीभी सोनानापणा गंथवंनगरकीन्याई मिथ्याहीहोंचेगा ॥ तामिथ्यानानापणेकरिके व । काहेरे ताइदंताअथिषि स्वभावतेरह्याजीअभेदहै ॥ ताअभेदकरिके भेदकी इनक्ष अभकासद किंगशर्तनहाहोग । संगीयोन ११ हर्षतीयो । योठाकोषेषे शन्दोकेभेदहुएमी अर्थकीएकताहरिखीहै अयोगि भेरसिद्धहोर्गेनहीं ॥ किंवा ॥ याछोकिषिषे जितनेकीपदायें हैं ॥ तिनसबैपदायोषिषे एकत्व स्वभावतिहीं तेसे ताइदंताकेवाचकशब्दोकभदद्धुपुभा गप्रकारकेश्व्दक्रिकेषयकरेहै ॥ इसप्रकार एकहीदेवद्त्तपुरुप अनेकवक्तापुरुपोंकरिकेडबारणकरेह क्रेमेदकरिके तादेबदत्तनामाप्रुरुपकाभेदहोषिनहीं याद्द्तारूपशय त पराजयक्रुपाप्तहोताभया है ॥

गुक्तिमकृनहाँ ॥ कितु सोश्चर कित्ततभेदमाबकुअंगीकारकरिकेही संतोपक्ष्यातहों है ॥ सत्यभेदकीअपेक्षाकरेनहाँ ॥ किंवा ॥ जेसे ॥ कितु तेचक्षआदिक। रिय ग्लोकेस्रक्षमात्र्यंष्णकारिकेरी कृतकृत्यहोते हैं ॥ जैसे दोष्युक्तच्छु ज्ञािक्षिपे यहरजतह याप्रकार रजतमात्रकायहणकरिके गहचक्षुआदिकहादेयभा ताभेद्क्षें महणनहां करेहें । ≡ सेते र ताश्रन्द ताइदंतारूपअयं के भेद्स्यहणनहींकरेंहे

। जीकदाचित् सोद्रुष्टच्छ तामेद्छुंभी श्रहणकरताहोने ॥ तो अममात्र

**ही कृतकृत्पहोंगे हैं ॥ श्रीक्तिमि** तारजतके

दै ॥ ताक्षिक्त्प ज्ञानकरिके तिनरण्डुआदिकोषिपे सर्पादिकोकीअधिष्ठानता सिद्धहोपैनहीं ॥ जोकदाचित् विकल्पज्ञानतेंभी वस्तुकी सिद्धिहोतीहोषे॥तौक्ष्पाप्रजेहै याप्रकारकेविकल्पज्ञानतें वंष्याप्रज्ञकोभीसिद्धिहोणीचाहिये॥यांतें इदंतारूपसामान्यअंग्रही सर्पादिकसर्वक नाथिकरण्य ३ ऐक्यसामानाधिकरण्य ४ यहचारप्रकारकासामानाधिकरण्य शास्त्रोंविषेकथनकऱ्याहे ॥ तहां स्थाणुविषेचोरअमकेउत्तर कारुषिपे तथारुजुषिपे सपेश्रमकेडत्तरकारु विपे तास्याषुरुजुकेज्ञानहुएतेअनंतर जो चोरोऽपंस्याणुः सपोऽपंरुजुः याप्रकारकीपतीति हों है ॥ ताकानाम नापसामानाषिकरण्यहै ॥ और अयंसपैः इद्रानं याकानाम अध्याससामानाषिकरण्यहै ॥और नोठोषटःयाकानाम मैहे ॥ यति ताइंदताषिषे कल्पितसपीदिकोंकीअधिष्ठानतासंभवेनहीं ॥ समायान ॥ हेदेवताबो॥ताबाधसामानाधिकरण्यमिषे य्यापरज्ञ आदिकोंकासपोदिकोंकेसाय तादारम्पप्रतीत्होंवे हैं ॥ तथापि तावाधसामानाधिकरण्यकाछिषिपे तेकल्पितसपीदिक तहाँ हैंनहीं ॥ याते तागषकाल पिपे गास्नेनाष्ठक्षांक्रं जो सपौंऽषंरज्जुः यायकारकाज्ञानहोषे हैं ॥ सोज्ञान वंष्यापुत्रविषयकज्ञानकीन्याई विकल्पमात्रही सपैः इद्रजनंयाप्रकारकोहोप्रतीतिहोवे है।।यांतें कल्पितसपीदिकोंकेसाय तादात्म्यसंबंयकारिकैपतीतहोणेहारी जोइदंताह्यसामान्यअंश्है।। सोइदंताअंश्ही तिनसपीदिकॉकाअपिष्ठानहै ॥ शंका ॥ हेभगवच् ॥ वापसामानाथिकरण्य ९ अष्याससामानापिकरण्य २ विशेषणसामा विशेषणसामानायिकरण्यहे॥और सोषेदेयदत्तः याकानाम ऐक्यसामानायिकरण्यहे॥तहां जैसे अष्याससामानायिकरण्यविषे इदंताअंशका किएपतसर्पेकेसाथ तादात्म्यसंबंध प्रतीतहोंदे हैं ॥ तैसे बाषसामानायिकरण्यविषे रञ्जुकाभी तासर्पेकेसाथ तादात्म्यसंबंध प्रतीतहो

ष्टानकारुसणसभेने हे।। कहितें ताभमकारुमिषे एन्सुत्सर्थः झुकीर नतं याप्रकारकोष्रतीतिहोंनै नहीं।किंतु ताभनकारुमिसनैपाणिषों के अपं

लिपापदायोकात्रपिदानहे ॥ इतनेका्ति इदंताविषे अप्रियानकपतामिदकरी ॥ अय ताइदंताविषे त्रहकपतामिदकरणेवासते प्रथम नारदंतापिये मेन्संदक्षितपणा निक्तपणकरे हैं॥ देदेवतत्ते ॥ इदंताकपत्तामान्यअग्रविषे जोइमरिकेभेदप्रतीतहाते हैं ॥ सीसेद केनड स्थानकर्ता है ॥ स्थानकर्ते हैं॥ हिन्दत्ति स्थानकर्ता स्थानकर्ता है ॥ संस्था ॥ सेन्या ॥ दिनवारोक

तास्फुरणक्रपचेतत्यक् आषणेप्रकाशविषे किसीदूसरेकीअपेक्षाहोवेगी ॥ तो तास्फुरणरूपचेतत्यविषे घटादिकोकीन्याई अनात्मक्षता / तास्कुरण्ह्रप्यत्त्यक्ष जार्यस्यास्यास्य म्याद्वर्यस्य । इत्येक्षिके ताआत्मादेवकी सर्वाचेद्रहृपता निरूपणक्षी ॥ अव ता | प्राप्तहोवेगी ॥ यति सोस्प्ररण्ह्यचेतत्त्रयमात्मा स्वयमाश्यहप्ते ॥ इत्येक्षिके ताआतमादेवकी सर्वाचेद्रहृपता नि आत्मादेगीवेपे आनंदरूपता निरूपणकरेंहें ॥ हेदेवतावो ॥ जोहमनें सत्चित्हगरूपआत्मा तुमरिप्रति कथनकन्यांहै ॥ सोआत्मादेव या |देहपारीजीवोंक्रं सर्वेपदायोते अन्यन्तप्रियरूपहे ॥ यति सोआत्मादेव परमआनंदर्चरूप हे ॥काहेते याङोकविपे याजीवों में आपणाआ ु स्विद्यतियोकासाक्षीरूपआत्माद्य सिद्धोवेगा ॥ तास्फ्ररणरूपसाक्षीक्र आपणेप्रकाज्ञविषे दूसरेकिसीकीअपेक्षासभवेनद्ये ॥ जोकदाचित् 🎖 |त्मारूपका्किअंगीकारकऱ्याजोयद्वृश्रीरहे ॥ ताज्ञरीररूपआत्माकेनाज्ञकाप्रसंग जभी आड्केप्राप्तदेविदे ॥ तथाकिसीविषयसुखकेनाज्ञ गुरम् जोगान् अंगोकारकरे सोभोसभेनेनहीं ॥ काहते ताचेतन्यक्त जानान्। स्फुरमञ्जयनान्तरकरमा माधा धार्यकरमा माधा

९ | काप्रसंग जभोआइकेप्राप्तहोंने हे ॥ तभी यहबुद्धिमानुपुरुष ताग्नरीररूपआत्माकीरक्षाकरणेवासते तानिपयजन्यसुखकाही परित्यागकरण। | १ हे ॥ जोर याठोक्रनिये अधिकसुखवासतेहीं अल्पसुखकापरित्याग देखणेनिपेआवेहे ॥ अल्पसुखवासते अधिकसुखकापरित्यागकरणा | कहांभीदेखणेविपेआवतानहीं ॥यति यासबेछोकों के ज्यनहार्रतेभी ताविषयमुखतें तथाताविषयमुखकेसापनों तें आत्माविषेही परमानंद श्रीकपता सिद्धहोवे हे ॥ हेदेगतावो ॥ यापूर्वज्काभिमायकूंबोधनकरणेहारा जोविद्वाच्युरुपॉकामौनहे ॥ तामौनकरिकेही तेबझवेतापुरुप ऽ||आफ्णेशिप्पोकेप्रति तासत्चित्आनंदस्वरूपआत्माका उपदेशकरतेभये हैं ॥ और जेअरुपबुद्धिवालेशिप्प तात्रक्षेनेतागुरुके मौनरूपउ १||परेश्वकिके तासत्चित्आनंदस्वरूपआत्माक् नर्होजानिसकैहैं ॥ तिनशिष्पोकेप्रति सोब्रह्मवेतागुरु क्रपाकिष्कि ताअद्वितोयआत्माविषे १||किपेत्पपाकिश्वारोष्णक्रिकियप्रकार्यदेशकरे ॥ तहां यालोकिषि जोवस्तु वचनकरिकैस्पप्टकद्वाजावे है ॥ तावस्तुक् विद्याम्

∛] पुरुष सत् यानामकस्किक्यनकरे हें।।और जोवस्तु केवङ मनकस्किही चिंतनक-याजांवेहें।।तावस्तुकूं विद्वानपुरुष असत् यानामकस्कि ∜] क्यनकरे हें।।और याआत्मादेवकास्वरूपतो सत् असत् यादोनों तें रहितहै।ऐसेआत्मादेवविषे सीब्रहोत्ताग्रुरु सत् असत् रूपदोधमोंकूं

क्षि प्रपुष्टा ज्ञुनक्षापष्ट्राव हे ॥ यात तासुत्ताह्नपहदुताकू तथाताकभद्कू यहच्छुआदिकहोद्देय् यहषुक्रिसकै नहीं ॥ किंवा ॥प्रुवंउत्त ्री कियोते नभो वाहर्वाविभागे भेदासिव्दनहींभया ॥ तभी निसपरमात्मादेवका सोंहर्दताभीविश्येपरूपहें॥ऐसाजोसर्वत्रअञ्जतपरमात्मा क्षे वहें गितपरमात्मादेवनिपे तोभेद किरामाणकरिकेतिव्होंनेगा ॥ किउ तापरमात्मादेवनिपे कितीभोम्माणकरिके ताभेदकी तिव्हिहो ४) त्वां ॥ अन ताहदंतारूपताकूभाननिपे दुर्सरकोशने वेशावोधनकरणेवासे भ्रथम तास्ताका रफ्डरणेनेअभेदतिव्हकरेहें ॥तहां दृष्टिहो क्षि विद्यातिषे अभासमानप्रार्थकी संचाहोनेन्हीं ॥ किंतु भासमानप्रार्थकीही सत्ताहोंने हैं॥याकारणतें सामत्ता तास्फुरणतेभिन्ननहीं हे ॥ ी कितु सातना स्फरणकपदी है।। और सोस्फुरण स्वप्रकाशदीहोंने है।।यहवानाँ पूर्वअनेकवार कथनकरियायेहैं।।यातें तास्वपकाशस्कर हैं। कित्रीमबुद्दें सातनाभी स्वप्रकाशदीतिद्ददीने है।।अन तास्फुरणकेस्वप्रकाश्तानिषे किनित्युक्तिकाभी वर्णनकरे हैं।।देदेवतावो।।याङो ी किए जोजीवस्तु चेतन्यततिरहित अचैतन्यस्वरूपहै॥तोसीअचैतन्यवस्तु चेतन्यकरिकेहीतिह्दहोते हे ॥ याअयेतिमे किसोभीवादीका ी पिगार्हेन्हां। किंतुयह्वयं सर्वाहियाँ हेर्समत्है। जोकदाचित् सोचैतन्यभी तिसचैतन्यकरिकेही प्रतीत्तहों वेहे यापकार्ष्करिये ॥ | ऽ। तीपाकेतिने महित्वारकन्याचाहिये॥जिसचैतन्यकी चेतन्यकरिकेमतीतिहोंनेहें॥सोमतीतिकाविषयकप्येतन्य स्फ्ररणतेतिङसणहो।अयुष् १ सिनेतन्य रफ्रणकपहै॥तद्दां वीवादों प्रथमपक्ष अंगीकारकरें सीत्भवेनदीं ॥ काहेते स्फ्रणतिनिव्हाणवस्तु विषे चेतन्यरूपतामानणीवेषे किलापात्रकां सरकारकार ताके मानकार को किलापात्रकार के अन्य के किलापात्रकार के अन्य के अन्य

्री गोगोर्क पनकरिकपतीतहोने हे ॥ सोनिषयक्षुदाभी आषणेअद्यभवकरिकेही जान्याजारे हे ॥ परंतु सोआपणाविषयक्षुद्ध दूसरेपुरुषकेप्रति शोगणीरुपिकेकह्याजानेनहीं ॥ जभी सोआपणाविषयक्षुद्धाभी दूसरेकेप्रति वाणीकरिकेनहक्षित्धाजाने हे तभी मनवाणीकाअविषयजोस्बरूप |४|गुत्रेहे ॥ तास्न्यसुद्धारके जातहेदुरुपिब्रह्मनेतागुरु आपणेशिज्योकेपति, तास्बरूपसुद्धहं याणीकरिकेनहिकहिसकेहें याकेविष्युयाकह ्राहे ॥ देरेगतागे ॥ इसप्रकार सोआत्मादेव साक्षात्वाणीकरिकेकज्ञाजावैनहीं ॥ याते तेत्रझवेताग्रुक ताआनंदर्स्वरूपआत्माविषे भाव | अभागरूपपेषाहाशारोपणकरिकेदी आपणेशिष्योकेप्रोत ताआत्मादेकाउपदेककरे हैं ॥ तहां सत्पत्य चेतनत्व आनंदत्य इत्यादिकघ || पंगी भागरूपेह ॥ और अस्युट अन्णु अहूत्य अदोपं इत्यादिकधमें अभावरूपेहें ॥ हेदेवतावे ॥ इतप्रकार ताब्रक्षेत्राग्रुरुकेप्रखते १ राषुकगक्त तथादकथनकथायाकारप्यातकाय व स्थानसभावताय । ∐सि मनकीमीपर्रात्तर्नाम् ॥ तमी तास्वरूपसुर्वापेषे वाणीकीपर्रात्तर्नाहोते हे याकेविषेक्याकहणाहे ॥ किंवा जोविषयजन्यसुर्घ या रोपुरुगोंकूं नपादिकअनेकउपायोंकस्कियातहोंने हे ॥ सोआत्मास्वरूपछुख तामनकीविषयताक्षेत्राप्तहोंनेनहों ॥ जभी ताओत्मस्वरूपसुख १ |१|| पर्गारस्यपर्गरोगियानमुप् ताथात्मादेगीवेपे सानिष्यपंत्ररूपता किसप्रकार संभवेगो ॥ समाथान ॥ हेदेवतावे ॥ यहजायतादिरूप |१||परंप्रपंत्र रुगुर्गरंगीत्याहे सिष्यादोहे ॥ याते सोसिष्याप्रपंत्र ताआत्मादेवकेवास्तवनिष्प्रपंत्रताक्के निवृत्तकरिसकेनहीं ॥ अत्र ताजगत् र " प्राप्त ग्याककहण्य काहमायुर्प समयहाइसकनहा ।। जभी नेत्रादिकहांद्रयांक्रिक पत्यक्ष्यह रिकेनर्जिक्रोगो हैं।। तभी सर्वेहेद्रियोंकाअविषयआत्मा तावाणीकरिकेनहींकब्राजाने हैं याकेविष्माक ्रीहणाहै॥ किंगा॥ पिपवइद्रियोक्समंपर्वेउत्वनभयाजेम्ब्रिस्हे सोविपयमुस्हो मनकाविपयहोषे हे ॥ गोर जोआत्मास्वरूपमुस याअधिका े पश्मारपानिंदित गुद्शात्माक् साक्षात्कारकरे हैं ॥ अय यादीअयंकेस्पष्टकरणेवासते सर्वजीवोंकेआत्माविपे निष्प्रपंचतारूपब्हाका ♦|पर्गे निष्तपणकरे हैं ॥ देरेपतारो ॥ यासर्वदेहपूरीजीवोंकाजोआत्माहे ॥ सोआत्मादेव सर्वदा यापपंचतेरहितहे ॥ शंका हेमगवर्च याजा |आसाकास्पक्षयकारकीरके तेथद्वायात्रीक्षय जुमी ताआस्माकामनननिद्धियासनकरे हैं॥तभीही तीक्षित्य आपणेअनुभवकरिके ताभा

तरहित शासिन हुँहै ॥ तहां सोमंद्रु हित्रिच्य तासत्का क्यास्वरूपंहै याप्रकारकाज्यायमकरे ॥ तो सोब्हानेतापुरुष ताश्चित्रकेप्रति क्षी पापकारकावनकहैं ॥ जोवस्तु सर्वेपदायोंनिपे इदंहदं याप्रकारतैप्रतीतहोंने हैं तावस्तुक्हीं तूं सत्रूषकारिकेजान ॥ तहां प्रवेस्यूटारुंघ अ तीन्यापकारिके ताइदंताविषेक्यनकरीजाआत्मता ताआत्मताकूं अभी मुख्यआत्माविषेपातकरें हैं ॥ हेशिष्य जिस मन वाणीकेअविष्युह् …. पाश्पकपति याप्रकारका उपदेशकरे ॥ हेक्विष्य ॥ अनुभवकरिकैसिद्ध जोसत्चित्आनंदस्वरूपआत्माहै॥सोसबैङ्झो उश्ति यानामकारिकेकथनकरे हैं।और हेकिप्गायहसत्कपभनुभूति किस्विपेरिथतहै।।याप्रकारकाप्रभजोत्हमरेप्रतिकरे ।।ती हमतुमारे ्रिपगोंतिपे इयीचेत् याप्रकारसेंअनुगतप्रतीतहुई जाप्रतिह्ना नित्है।।नाचित्कानाम अनुभूतिहै।। जिसचित्केस्वरूपनिपे सापूर्व सडदेनामी गापितहोते है।। याते साबुद्धिही ताअनुभूति केउप्कृष्यिकार्यानहै।।हेदेनतानो।।इसप्रकार जभी तेअद्धानात्रीराष्य तिनन्नसुने पस्फ़रणविषे साधुर्वेजकइदेवामो कल्पिनहै।सोस्फ़रणहीं हमनेंद्रमारेपाते सत् यानामकरिकेकथनक≂याहै।तिसीस्फ़रणकूं विद्यान्पुरुष्अ जामनवाणीकीप्रवृत्तिहोंने हे ॥ साप्रवृत्ति अध्यासतैषिनाहोंवैनहीं ॥ किंतु अध्यासक्ष्येगीकारकरिकेही सामनवाणीकीप्रवृत्तिहोंने हे ॥ |∕ मिते तास्यानसहितअतुभूतिकेस्वरूपका कथनकरे हैं।।ताकूं ते अवण्कराहिशिष्य।। सर्वजीवोकेबुद्धिनिपे मित्निमावक्रेमासर्डहेतयासर् दिकपमौकाआरोपणकारिक ताआरमादेवकाउपदेशकरेहैं ॥ हेदेवतावो ॥ वास्तवतेमनवाणीकाअनिपयजोआतमा है ॥ ताआरमादेवाविष ्याते प्रवेगोहमने तुमोरप्रति सत्तिचित्रआनंदरमहत्पत्रात्माका कथनकन्योहे ॥ सोआत्माकास्मृहत्प ताञ्जष्यासतिविना माणीकरिकेक ४ वनकन्याजोकेनहीं ॥तथामनकरिकेमी जान्याजोकेनहीं ॥ अब याहीअयेक्ट केम्रत्यकन्यायकरिकेत्प्यकरें हैं।हिदेशतावे ॥ पाणीकरिकेक ४ व. ॥ फोरप्तायोक्का कोर्यक्रम्य कुणेनकीमायपदार्थ हैं ॥ तेमावपदार्थ आपणेसहकारीसाथनसिहित हाणक्षणविषे प्रतम्मान तागुरुगोरुपति आत्माकारम्बरूपपूछेहैं ॥ तभी तेत्रहोनेतागुरु तिनिह्माण्योकपति तालद्वितीयभात्माविषे नाकादिकइदियोक्योग्य सत्ता

• हरगुरुते आत्मझानहोनेहें ॥ तेते हदानींकाटकेप्रुरुपोंहें तारमरणकरेहुएवंद्रहप्पुरुत आत्मज्ञानहातानहां ॥ थाकावप इवरपणका १ अभाग कारणनहींहे ॥ किंतु नित्तकेश्रीद्रकाअभावही कारणहे ॥ काहतें इसलेकविपेभी जोकोहेप्रुरूप ताहिरण्याभैकीन्याई शुद्धिन १ तत्तालाहोने ॥ तो यपुरुपक्रेभी ताहिरण्याभैकीन्याई ताआत्मज्ञानकीमाप्तिहोंवे ॥ परंतु ताहिरण्याभैकीन्याई चित्तकीशुव्हिहोणी निग्नि त्रमनेतागुरकेउपदेशतंहीहोने हे याएकवात्तां हंछोडिके दूसरी याजगत्केउरपतिछयकोकारणता जैसे ताहिरण्यगभेषिपेहे ॥ तेसे दमसर्गगीवोकाआत्माहे ॥ ताईयरतेभिन्न कोईआत्माहेनहीं ॥ तहांश्वति॥नान्योतोऽस्तिद्या॥अर्थयह॥तापरमात्मादेवतेभिन्न दूसराकोइ द्रघोदेनहीं ॥ याअभिप्रायकरिकेही तिनश्चतियोविषे इंथरक्षंज्ञत्वात्रकाकारणकद्माहे ॥ अव ताआत्माकीएकताकावर्णनकरे हें॥हेदेवतावो॥ ने हे।तिसे एक्दोगरमात्मादेव ब्यष्टिअझानक्ष्पडपापियोक्संवंषतें जीवक्द्याजाँवे है ॥ और समष्टिअझानक्ष्पडपापिकसंवंषतें ईश्वरक्द्या जागे हे ॥ और हेदेवतावो ॥ जेसे एक्दीइंश्वराविपे कर्षकेभेदकरिके ईश्वर अनीश्वर यद्दोनोंप्रकारकाव्यवहारहोंने है ॥ जेसे द्दारयकाघुज श्रीरामनंद्र रागणकेमारणेतिपेसमर्थेहे ॥ याते सीरामचंद्र ईश्वरकह्याजाने है।।और क्षीरसमुद्रनिषे श्रेपनागड्यपरश्यनकरणेहारा निष्णुभ अत्यंतदुर्ठभेदै ॥ याकारणते इदानीकाञ्केपुरुपोंक्रं मझवेताग्रुरकेउपदेस्तेंदी आत्मज्ञानदीनेदै ॥ और इदानीकाञ्केपुरुपोक्नेज्ञानकी यानोवात्माविषेभी पुर्वेडकहप्पिप्यिष्वादकीरीतिर्हे साजगत्केडत्पातिङ्यक्किरिणताहै ॥ याँते यहजीवात्माप्ररुप परमेथररूपहाँ है ॥ और हेदेवताषो ॥ याजगत्कीउत्पत्तिस्यितिङ्यकरणेषिषे ईखरही स्वतंत्रकारणहै ॥ इसराकोईकारणनहीं है ॥ याप्रकारकेवचन जोवे मेरे एकदीईंपर रावणकेश्वभावकूंअंगीकारकरिके श्रीरामचंद्र कह्याजावेहैं ॥ और कंसकेश्वभावकूंअंगीकारकरिके शक्तुष्ण कह्याजा गगाय ताराषणकेदननकरणीवेषे असमर्थं है ॥ याँते सीविष्णुभगवाय् अनीशकद्याजावेहे ॥ तेसे यहएकहीपरमात्मादेव समष्टिष्यष्टिजपा दांतशास्त्रिषे कथनकरें है। तिवचनभी मिथ्यानहीं हैं। किंतु तेवचनभी यथायैही हैं।।पंतु तिनवचनोंका यहअभिप्रायहे 🗓। सिईथरही पेगिर्ते रंग अनीश कद्यागावेहे ॥ और हेरेवतावो ॥ जैसे समचंद्रअवतारके सवणवशादिरूपकार्यक्रुनर्हीकरताहुआभी , J. .

्री केमिथ्यात्वसिद्धक्रणेवासर्वे दृष्टिमुप्तिवादकीरीतिसँ ताजगत्केउत्पत्तिरूपका निरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ यहआत्मादेव जभी जाप्र त्रभुक्त्थाक्ष्रप्राप्तहोंने हे ॥ तभी यहआत्मादेन याजायतअवस्थाकु उत्पन्नकरेहे ॥ तथा यास्युरुकारीरकुं उत्पन्नकरे हे ॥ तथा यास्युरुका रीरतेभिन्न गाह्मपटादिकपदार्थोंक्षेंउत्पत्रकरे है ॥ और यहआत्मादेव जभी स्वप्रअवस्थाक्षेप्राप्तदोषे है ॥ तभी यदअात्मादेव तास्त्रस्पर्ग रीरक्षं उत्पत्रकरे है ॥ तथा तासुक्ष्मक्रारीरतेभिन्न बाह्यवर्तमानस्थादिकपदार्थोंक् उत्पन्नकरेंहै ॥ और यहआत्मादेव तास्वप्रअवस्थाकाप

संहारकरे है।।और यहआत्मादेव जभी समाधिअवस्थाकूंप्राप्तहोंने है।।तभी तासुपुत्रिअवस्थाके तमरूपअज्ञानकूंभी देखतानहीं ।। यातें यह आत्मादेव तासमाथिषिषे ताअज्ञानकाभी संहारकरे हैं।किसाहैसोतमरूपअज्ञाना।जिसतमरूपअज्ञानकरिकेमोहितहुआ यहजीवात्मा आप णेस्वरूपानंदक्ष्मीजानतानहीं ॥ तथा तासभैद्वेतप्रपंचकेसंहारका जोसाक्षीरूपज्ञानहै तासाक्षीरूपज्ञानक्ष्मी जानतानहीं ॥ हेदेवतावो ॥ रित्यागक्रिकै जभी जाग्रतविषेआवे हैं ॥ तभी तिनस्वप्रकेषदार्थींक्ष्रेदेखतानहीं ॥ यांतें यहआत्मादेव तास्वप्रपपंचक्रं जायतिविषे संदार गते यहआत्मादेव ताजाघ्रतप्रपंचकू तार्त्वप्रिषे संहारकरे है।और यहआत्मादेव जभी ताजाघ्रतस्वप्रदोनोंकापरित्यागकरिक सुप्रतिषि **पेजाने है॥तभीयहआत्मादे**व ताजाय्रतस्वम् दोनोंप्रकारकेप्रपंचकूंदेखतानहीं ॥ याँतें यहआत्मादेवतासुपुप्तिविपे तादोनोंप्रकारकेपपंचका करे हैं।। और यहआत्मादेव जभी तालाघ्रतअवस्थाकापरित्यागकरिकै स्वप्रअवस्थाविषेआंवै है।।तभी तिनजाघ्रतकेपदार्थोंक्रेदेखतानहीं ।।

्रीसमर्थहोवे हैं ॥ तागुरुकीकृपातिविना इंथरभी ताअज्ञानकिनिवृत्तकरणीविपे समर्थहोवैनहीं॥ती अन्यजीविकिप्यावात्ती है ॥ हेदेवतावी ॥ इं १ विरण्यगभीदिकजेईयाँहै॥तिनहंथरों के जोजात्मज्ञानकीप्रातिहोवे हैं॥सीभी गुरुतिविना स्वतंत्रहोवैनहीं॥कितु वेदभगवान्तरू प्रकेतवनों हैं के केत्त्रपणतिहोते हैं।। याँते ताज्ञातकिविद्यतकरणेहारेआत्मज्ञानका अवविकागुरुही कार तर्हे ॥ नाप्रजीवित्त किसीकृती बात्तकामकित्यविनहीं ॥ वहें वसतावे ॥ वेदे विरण्याभादिकहें करों हैं स्परणकरेष्ट्रपवेद तुरीयरूपश्च आसमानिपे ताअज्ञानकाळ्यरूपजानिवृत्ति ॥ताअज्ञानकीनिवृत्तिकरणेविपे यहअपिकारीप्ररुप ब्रह्मवेताग्रुरकीकुपाकरिके

|ग्रुपम इत्यादिकसर्वेनाम यास्युङ्ग्रारिष्केहीसिद्धहोवे हैं ॥ ताग्न्रारिकेमाशीआत्माका कोईभीनामहोवेन्हीं ॥ हेदेवताओ।वास्तवर्तेती सो २ | आनंदस्यरूपआत्मा स्वयंत्र्योतिरूपहे ॥ तथा सर्वेमेद्रोरहितहे ॥ तथा कल्पितमेदकरिके सत्यज्ञानादिकग्रुणोवाङाङ्गाभी वास्तव | तिनिगुणस्यरूपहे ॥ तथा सर्वेज्यापियों तेरिहितहे ॥ ऐसाआत्मादेव अनादिमायाकेसंबंध्करिके नानप्रकारकेकायोक्षकरेहे ॥ तथा ताकार्य ्रे सिराजनादिमायागिपेरियतहोइके सीपरमात्मादेव जीवईक्यादिकभेदवाङाहुआ प्रतीतहोंवे हैं ॥ जैसे एकही आकाश घटमठादिरूप शिवपापियोंकेभेदछंग्रहणकरिके महाकाश्च घटाकाश्च मठाकाश्च इत्यादिकभेदछ्प्राप्तहोंवे हैं ॥ तैसे एकहीआत्मादेव अज्ञानादिकज्ञपा है पेपों हं अंगीकारकरिके बीवई थरादिकभेदक्षातहोंवे हैं ॥ और हेदेवताओं ॥ जैसे आकाश्विषे मायाकरिकैकल्पितजोगंघवैनगर १ वृक्ष पक्षी चारिपादवाळा दोपादवाळा पादो तेरहित तीनपादोंबाळा अनेकपादोंबाळा इत्यादिकनामोंक्रे प्राप्तहोंचे हैं॥हेदेवताओ॥इसप्रकार गीनगरकाछिषिपे देहादिकउपाधियोंकेसंबंधते तेसबैनाम तापरमात्मादेवकेहोषै हैं।।और विचारकाछिषिपेतौ पुरुप ह्री हस्ती अथ गुरा सप उत्पन्नकरेहे ॥ तैसे याआनंदस्वरूपआत्माविषे ॥ सीद्वैतप्रपंच ताआत्मादेवविषे नानाप्रकारकेमिथ्याभेदकुं उत्पन्नकरेहे ॥ नानाप्रकारकेमिथ्याभेद्कुं

्री और हैदेगताओ ॥ जैसे छुजुलादिकाकामरणहरूप जाग्रहाकाझकाकाय है ताकाये छे सोघटाकाज्ञ करिसकैनहीं ॥ १९ कार्ये ग्रजीय करिसकैनहीं ॥ और हेदेवताओ ॥ जैसे घटाकाज्ञ ग्रहाकाज्ञ यादोनोंकाभेद ताघट ग्रहरूपदोनोंडण

नहाँ ॥ और पृथ्वीकेअल्पछिद्रविपेभीषवेशकरणकीशक्ति केवळ सपाँविपेहीरहेहे ॥ दूसरेसनुष्यादिकोविपेसाशक्तिरहेनहाँ ॥ और निश्च ত्ताकरिक स्थितहोणकीशक्ति केवळ बुसाविपेहीरहे है ॥ दूसरेसनुष्यादिकाविपे साशक्तिरहेनहाँ ॥ और सर्वजीवेकिदेखतेहुए अंतर्थान हैं शाहोंके यथार्थ अर्थक्रेकहणेहारेही।और कोईकमनुष्यती निननेदशाह्योंकेअर्थका अनुष्ठानकरणेहारेहें ॥ औरकोईकमनुष्यतो गंपर्वनाट के कादिकडपविद्याविपे कुश्छें ॥ और कोईकमनुष्यतो कामकोषादिकपआसरीसंपदाबाछेंहें।और कोईकमनुष्यतो शांतिदांतिआदिकदें हैं शीसंप्यवाऌहेंशाह्मप्रकार सांपरमेथरकीक्राक्ति निम्मिस्स्यक्तिकिक्षेत्र किल्लाकिक्षेत्र के स्थापन किल्लाकिक माशांकरह साश्किरहैनहीं ॥ और निश्च होणेकीज्ञालि केवळ देवतादिकोबिपेहरिहेहै मनुष्यादिकोबिषे साज्ञाकिरहेनहीं॥इसप्रकार दूसरेभी जातिगोञ्जुळादिकोंकेभेदकरिके भिन्न ् विष्णुभगवान् आपणेविचित्रकायौँकोअपेक्षाकरिकै ईथरदीक्ह्याजावै है ॥ तैसे यहच्यष्टिअभिमानीजीवभी आपणे आपणेविचित्र जानणेहरिहैं।और कोईकेबालजादिकमनुष्यतौ सर्वेदरोंकूंजानजहरिहैं।और कोईकमनुष्यतौशालॉकेकत्री हैं।और कोईकमनुष्यतौ तिन रिकेयुन्तहैं॥जिनजीवोक्कार्यक् दूसरेजीव क्रिसकतेनहीं ॥जैसे यामनुष्योतिषे कोईकेमतुष्यतीमहाव्यूरवीरहें और कोईमतुष्यतों सर्वमतुष्योंकुंआपणी आज्ञाविपेचळावणेहारेराजेहें ।।और कोईकमतुष्यतों सर्वमंत्रोंकुं र्द्यतावो ॥ याछोकविषे जित्तेनेकदृहधारीजीवहें तेसबंजीव एकडूसरेकीअपेक्षाकरिके विचित्रशक्तिवाछेप्रतीतहोंवें हें याँते यासबेजी कायोकोअपेसाक्रिके ईथरह्पही है अब याजीवांविप ईथरह्पताकेस्पष्टक्रपेवासते प्रथम याजीवोविषे विचित्रशक्तिकानिह्पणकरही केवल मनुष्योंविपेहीरहेहैं। दूसरेपञ्जशादिकोंमिप साझािनरहेनहीं ॥ और आकाश्मिषेगमनकरणेकीज्ञाित केवळ पक्षियोंमिपेहीरहेहैं॥ मनुष्यादिकोंमिषे । गंके आपणेआपणेकायेभी आश्ययेकेहीकारणहें ॥ जैसेयालोक्षिपे स्पष्ट्वचनकेडचारणकरणेकीश्रात्ति ताक्रेगाप्तद्वेषु अनेकप्रकारकेजीव नानाप्रकारकोज्ञांकेयोव

CONTRACT OF STATE OF

|अपणेकेअभिमानकापरियागकरेंहें ॥ तभी तिनविद्यायपुरुषांकाभेद निवृत्तहोइजाते हे ॥ याते ताकाछविषे जोईश्वरकाकमें है ॥ सोइंही |कमें तिनविद्यायुरुषांकाहें ॥ और सोहंश्वरतो व्यष्टिशरीरविपेस्थितहोइकैभी समष्टिवपाषिकेकार्यकरणेकू समर्थहोते हैं॥ जैसे सीपरमेश्वर गिंदा यासवैज्ञात्तकेकतानिहीं हैं॥ याप्रकार तापरमेश्वरकीअधिकताकाकारण तासुत्रविपे ज्यासभगवान्नें कथनकऱ्याहै ॥ परन्तु ता सूत्रकारिके व्यासभगवान्ने योगीआदिकजीवोंके आपणेआपणेईश्वरताङ्गनिवारणकऱ्यानहाँ ॥ जोकदाचित् सीसूत्र समध्उपायिवाळे हंगरकेशपिकताह्न तथाव्यष्टिवपापिवाळेजीवोंकेअनीयरताह्नं कथनकरेगा ॥ तो तास्त्रविषे वाक्यभेदरूपदीपकीप्राप्तिहोषेगो ॥ यति सो || प्रतप्रपंगदिकोंकोसिंधभी ताईश्वरकादीकमें है ॥ याअर्थकूं कोईभीवादी निवारणकरिसकैनर्दी ॥ अथया ॥ जगद्रव्यापारवर्ष्ये ||का यहशभिप्रायहे॥ तिनयोगीपुरुर्पोका ब्रह्मविद्याकेवर्छतें ताईश्वरकेसाथ अभेदद्वरमी तिनयोगीपुरुर्पो तें सोईश्वर अधिकहे ॥ काहेतें ्रीसूत्र केवछ ताईथरकेशपिकताक्र्हीं कथनकरें हैं॥किंग यादेहधारीजीवॉविपे कितनेंकजीवतों बहुत पदायेंकिउन्पत्तिसंहारक्रंकरतेहुए प्रती तिहोषे हैं ॥ और कितनैकनीयतो अरुपपदायों केउन्पतिसंहारकूंकरतेहुष् प्रतीतहोषे हैं ॥ सीउन्पतिसंहारकीकारणतारूपधमें केब्छ तिन |रूपःयापारहोगे हे ॥ तिसीप्रकारकाःयापार ताचकवतिराजाकेअभीन दूसरेमंडछेथरराजाओंकाभीहोंवे है ॥ और तिसीप्रकारकाञ्यापार मित्रकार स्थापना है। मिस्तिभिष्कफळक्ष्मातहोत्ति । आर जभी तेअपिकारोपुरुप सर्वत्रपरिपूर्णमहाष्टिकरिकेतापरिच्य निगोंका नहीं है ॥ किंतु सोउत्पत्तिसंहारकीकारणतारूपयमें ईथरकाभी है ॥ जैसे चकवतिमहाराजाका ॥ जिसप्रकारका प्रजाकापाळन |किथानित्रकेशरोरिषिपेस्यतहोइके त्रिशंक्षकेहितवासते दूसरेस्वर्गक्ररचताभयाहे ॥ यदवात्तो रामायणादिकाँषिपेप्रसिद्धे ॥ याते यदजा दृर्थरतो सर्दा याजगत्काकता है ॥ और तिनयोगीपुरुषोंषिपे ताब्रहायिदातिषूर्व सोसर्वजगत्काकत्तांपपायानहीं ।याते तेयोगोपुरुष रग्जेहारेमपानपुरुपास्माहोते है ॥ और तिसप्रकारकाज्यापार दूसरेमुत्योंकाभीहोते है ॥ तहां जैसे मंडछेश्वररा तंगारिङेकेभूत्पपुरुष्षिपेत सर्वाविषेनोप्रभुषणारहेहै ॥ तासबाँकेप्रभुषणोविषे ताचकविराजाकाष्रभुषणा अनुगत A STATE IN STREET STREET

पास्तवतं ताआकाशकामेदहैनई। ॥ तेमे याजीवईश्वरदोनोंकामेदभी अंतःकरणअज्ञानरूपदोनोंडपाधियोंकरिलेहोंहै ॥ वास्तवते

ग्रजीव्हंसरकामेदहैनहीं ॥ और हेदेवताओं ॥ जैसे सोयहाकाज्ञवटाकाज्ञकामेद नाममात्रहीहै ॥ तैसे सोजीव इंसरकामेदमी नाममात्र हि वास्तवते हेनहीं ॥ याते सक्मेदतेरहित सोएकपरमात्मादेवही यासक्शारोरीविपेरियतहै ॥ ताईअरहपताक्षेत्रहणकरिके यहसर्वजी गरशेनते याजगत्कालयकरे है।। साद्यधिष्टाष्ट्रमार्कारीति याआत्मपुराणकेद्वितीयअध्यायविपे विस्तारतिनिरूपणकरिआयेहें।। शंका॥हे

. तिस्तिसम्डच्यादिकश्रीरहृपड्पाधियांविषेस्थितहुएभी इष्टिसृष्टिबादकीरीतिसे आपणेद्र्भनिता याजगत्कीडन्पत्तिकरेंहे ।

गिषन् शारीरकमोमांसोकेचतुर्थअच्यायकेचतुर्थपाद्विषे ॥ जगद्ग्यापारवर्जं ॥ याम्नज्ञिषे ग्यामभगवान्ने सगुणब्रह्मकी अहंगहज्पास किएपैहोरेपुरुपोंक्रे एकजगत्कीउत्पत्तिआहिकव्यापारकुंछोडिकै दूसरेसवै ऐथ्येकीप्राप्तिकथनकरीहै ॥ और इहांआपने सर्वजीवोंक्रुं या गत्केउत्पत्तिकीकारणता कथनकरीहै ॥ याँते ताज्यासभगवाद्केवचनर्से आपकेवचनकाविरोपहोंचेगा ।।समापान।।हेदेवताथो।।सोज्यास

गिगोर् तासूत्रहण्यनम्करिके उपासनाहरप्योगकेफठकानियमकथनकरताभयाहै ॥ परंतु तिस्तिसउपाधिषिपेप्रविष्ठं थर्षिपेस्थित जा गित्केउरपोत्तआदिकोंकीक्रीक्रोक्तिकेनियमक् सोव्यासभग्यात्रकावचन कथनकरतानहीं ॥ तात्पर्ययह।पहअपिकारिष्ठक्प जभी

||अहंमहउपासनारूपयोगकेफ्टक्रमामहोने है॥तभी तेउपासकपुरुप याजगत्केउन्पत्तिआहिकन्यापारक्षेछोडिके दूसरेसर्व ऐथ्यंक्ष्माप

र्गिहें ॥ गाप्रकार ताउपासनाकेफळकीपरिच्छिन्नताक्ष्रं सोवचन कथनकरेंहै ॥ यहहीतावचनकातात्पये है।।और जैसे झरीराहिकसर्वेउपाधि गीतिपेरियतहैयर यातगत्कीतरपत्तिकरणेतिपेग्रवृत्तहुआ विशेषकपकरिकै तथासामान्यकपकरिकै याजगत्कीजनपत्तिआदिकोंकुकरे ३॥ नुनेत्र

हड्यपदार्थोकातो दर्शनहीजन्महे ॥ और अद्रुशनहींमरण्डे ॥ यांते यहअर्थसिद्धभया ॥ यहजीवात्मा यासंसारदशाविषे जिसजिसपदा। गृङ्से ॥ तिसतिसपदार्थक् तारश्नकाछिषिष्ठी उत्पत्रकरेहें ॥ और यहजीवात्मा जिसजिसपदार्थकूनहीदेखेहे ॥ तिसतिसपदार्थका। उत्पत्तिसंहारकरतेहुएभीआपणेक्ष्रं ईश्वररूपकरिकेजानतेनहीं ॥ याकारणेतेंही जीवसंज्ञाक्रप्राप्तहोंवें हें ॥ ओर जभी याअधिकारोजीबोंका नामतादिकतीनअवस्याओंकाकारणरूपअज्ञान ग्रुरुकीकृपाकरिकैपान्नहुएआत्मज्ञानकरिके नाभुकुपानहोंने हे ॥ तभी यहअधिकारी ताप्रणाक्ष्पआत्माका अवणकारिके पुनःकेवळ्डाद्यआत्माकेष्ठळोकीइच्छाकरतेहुए ताब्रह्माकेपति याप्रकारकावचन कहतेभये ॥ देव किंचतामानास्तरतमममरणतरक्षित जीवह आस्मादेवह ॥ताआस्मादेवका यास्युत्कशरिकेसाथ जीताबात्म्यअध्यास्क्ष अभिमानहे ॥ सोअभिमानही याआत्मादेवका जन्महें॥और ताहारीरकेअभिमानकीनिश्वतिही ताआत्म दिवकामरणहे ॥और याझरीरादि नाअदर्शनकाङमिपे संहारकरेहे ॥ इसप्रकार द्रष्टिसप्टिवादकीरीतिसें यहजोवात्मा जाप्रतादिकतीनअवस्थाओं विषे क्षरीरादिकपदार्थोंका श्रव पूर्वउक्तप्रणयमंत्रक्रीरकेजानणेयोग्य गुद्धआत्मा जिसप्रकार ग्रुरुओं में शिष्यकेप्रति उपदेशकरीसाहे तथा ताशिष्यमें जिसप्रकार सी गोग्यजो निषिष्ठोपञ्दकात्माहे॥सो कुद्दअत्मा हमारेप्राति उपदेश्करो॥हेशिष्य इसप्रकारकाप्रश्र जभो तिनदेवताबोंने ताप्रजापतिकेप्रति क्त्या ॥ तभी सोप्रज्ञापति तिनदेवताओंकेप्रति याप्रकारकाउत्तरकहताभया ॥ प्रजापतिकृश्च ॥ हेदेवताओ ॥ मनवाणीकाअविषय जो ग्रद्रआत्माहे ॥ ताग्रद्रआत्मादेवके साक्षात्उपदेशकरणेविपे कोईभोसमर्थनहीं है ॥ यतिं ताआत्मादेवविपे नानाप्रकारकेघमोकाआरोप केंग तम्होप्तति कपनकरताहूं॥तुम सावपानदोडकैश्यवणकरी।|काहेतैचित्तकीश्चाद्रितेअनंतर सोशुद्धआत्मादेव तुम्हारेताई अवञ्यक| आत्मा जानीताहै ताप्रकारका निरूपणकरेहें ॥ हेभिष्य ॥ इसप्रकार अग्निआदिकदेवता ताप्रजापतिकेमुखर्ते श्मदमादिकउपायोसिहत नीय तीनअवस्याओं सेरहित तुरीयरूपपरसपदक्षत्राप्तहोंवें है ॥ यांतें याअधिकारिष्ठहपूनें ताआत्मज्ञानकुं अवस्यकरिकैसंपादनकरणा । ताद्याच ॥ हेमगुब्द ॥ पूर्वेशप्ते हमरिप्रति प्रण्वरूपशारमा उपायरूपक्रिकेथनकऱ्याथा ॥ अव ताप्रणवरूपवपायक्रिके पाप्तहोष SPATIONS OF THE STATE OF THE ST मद्द्रान्द्रपुरुषारुवात्त्वात्त्रात्त्रं भारति । स्रोट्ट्यिकार्यक्ष्यतीक्ष्येत्रात्त्रं स्वति

तिश्रकेत्वारक मेल्सिनिषित गुक्रक्तिकिक्ताव्यात ॥ याग पर

िक सोईथरही सर्जगत्काकारणेहैं ॥ हेदेवतावो ॥ यहजीवात्मा जिसजिसअवस्थाकूंदेखे हैं ॥ तिसीतिसीअवस्थाकूं उत्पन्नकरे हैं ॥ अर्जावात्मा जिसजिसअवस्थाकूं उत्पन्नकरे हैं ॥ अर्जावात्मा जिसजिसअवस्थाकूं उत्पन्नकरे हैं ॥ अर्जावात्मा जिसजिस अर्जावात्मा स्वावित्त अर्जावात्मा । विज्ञावित्त । अर्जावात्मा । यञ्चीप यहस्थुङ्गरीर पिताके अक्ष्मोणित उत्पन्नहों हैं ॥ अर्जाव्यात्मा । यञ्चीप यहस्थुङ्गरीर पिताके अक्ष्मोणित उत्पन्नहों हैं ॥ अर्थाव्यात्मा । यहस्थित विज्ञात्मा विज्ञापि सामित्रिया र पेत्युर्धियात्मा प्रमिन्न । त्यापि सामित्रिया र पेत्रुर्धियोज्ञात्मा विज्ञापिकाद्वारे । वाद्यि । वाद्यि । वाद्यि । वाद्यि । ी और आपणे अदर्शनकाञ्चिपे ठयभावक्षंप्रप्रदोषे हैं ॥ यहश्चतिअनुमकिष्किषिद्ध दृष्टिमृष्टिप्रक्रियाहो बुद्धिमानुष्ठपाँ में अंगीकारक है एपेप्पाय ॥ अंका ॥ देभगवत् ॥ जोकदाचित दर्शनअन्तर्भे सम्मानिक्ष दृष्टिमृष्टिप्रक्रियाहो बुद्धिमानुष्ठपाँ में अंगीकारक लियोग्पदै ॥ शुंका ॥ देभगवन् ॥ जोकदाचित दर्शनअदर्शनेते याश्रीराहिकोंका उत्पत्तिळयहोताहोंचे ॥ तौ याजीवोंकुं सोउत्प तिट्य किस्पासतेनर्होमतीतहोता ॥ समायान ॥हेदेवतावो ॥ यहशरीराहिकपदार्थ दर्शनअदर्शनकाङोवेषे प्रवेशरीराहिकोकिसमानआ गाकेसे अन्यसारे दे ॥ याते यक्ष्यक्य विनक्षरिराहिकोंकेडत्पतिनाककं जानिसकतेनर्हा ॥ अय याहीअपक्र स्पष्टकरिके न्कप्रतहेथरतेभी भेदक्र्याप्तहुष्हें ॥ तिनजीवोंका यहजाप्रतादिकतीनअवस्थाही कार्येक्ष्पेंहें ॥ इसप्रकार साक्षात् अथवा परंपराक तेसे यासक्तीयांकेकतांपणीविषे तापरमेश्वरकाकतांपणा अतुगतहोईकेरहे हैं ॥ तहां प्रथम मायानिशिष्टईश्वरती चक्रवतिराजाकेसमा नह ॥ और ताईथरका साक्षारकार्यरूप जोसम्प्रिस्थ्मडपाधिषाछा हिरण्यगभैभगवान्है ॥ सोहिरण्यगभैभगवान् तामंडछेश्वररा गकेसमान्है ॥ और ताहिरण्यगभैकाकार्येरूप जोसमष्टिस्थुट्उपाधिवाङा विराट्टभगवान्है ॥ सोविराट्भगवान् एकप्रामकेअयिपतिकेस मानहे ॥ और ताबिराट्भगवान्काकार्येरूप जोयहरत्थावरजंगमरूप व्यष्टिप्राणीहें ॥ तेव्यष्टिप्राणी तिनभुन्योंकेसमानहें ॥ तिनहिरप्यगर्भो दिकसग्नोकेकत्तांपणेविपे सोईश्वरकाकत्तांपणा अनुगतहोइकैरहे है ।। और जोयह अंतःकरणादिकउपाधिवाळेजीव अज्ञानकेचळतें आपणे

। तिसितसपदायक्कं तादक्षानकाछिषिपही उत्पन्नकरहे ॥ और यहजीवात्मा जिसजिसपदार्थकुनहीदेखे । तिसितिसपदार्थका नाअद्गुनकाछिषे संदारकरहे ॥ इसप्रकार द्रष्टिस्र प्विष्ति सहजोषात्मा जापतादिकतीनअवस्थाओषिप क्रारादिकपदायोका अभिमानहै ॥ सांअभिमानही माआत्मादेवका जन्महें॥और ताश्ररिरकेअभिमानकीनिश्वतिही ताआत्म दिवकामरणहे ॥ और याश्ररीरादि 🗞 | हड्युगपदागाकातो दश्नदीजन्महे ॥ जार अद्शैनहींमरणहे ॥ यति यहअर्थसिद्धभया ॥ यहजीवात्मा यासंसारदशाविषे जिसजिसपदा उरातिसंदारक्रतेद्रुप्भीआपणेक्षं ईश्वररूपकरिकेजानतेनहीं ॥ याकारणेतेंही जीवसंदास्त्रपातहोये हें ॥ और जभी याअधिकारीजीवोंका नामनानुकत्तीनअत्तरमाओकाकारणरूपअज्ञान गुरुकोक्रुपाकरिनेप्राप्तहुएआत्मज्ञानकरिके नाशक्रेपाप्तहोंने हे ॥ तभी यहअधिकारी अन मुख्यम्प्रम्थन्। तथा ताशिष्यने प्रद्यात्मा जिसप्रकार ग्रुरुओं में शिष्यकेप्रति उपदेशकरीताहै तथा ताशिष्यमें जिसप्रकार सो भारताच्या स्थापना स्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थाप तीत तीनअपम्पाओं तंरिहत तुरीयरूपपरमपदक्रप्राप्तहोंवे है ॥ यांते याअपिकारीप्रममें ताआत्मज्ञानक् अवश्यकरिकेसंपादनकरणा ॥ अामा जानीताह ताम्कारका निरूपणकरहे ॥ होश्चन्य ॥ इसम्बार अमिआदिकदेवता तामजापितकेमुखते श्मद्मादिकउपायोसिहत 差/गामणगरूपशात्माका अगणकारिके पुनःकेषङ्गुद्धआत्माकेष्रुङ्गोकीइच्ङाका्तेहुए तात्रह्माकेपति याप्रकारकाषचन कहतेभये ॥ देव १ किन्या ॥ तभी सोप्रजापति तिनदेवताओं केप्रति याप्रकारकाउत्तरकहताभया ॥ प्रजापतिरुवाच ॥ हेदेवताओ ॥ मनवाणीकाअविष्य जो रुद्रशासादे ॥ ताञ्द्रआत्मादेवके साक्षात्उपदेज्ञकरणेविपे कोईभोसमर्थनहीं है ॥ यति ताआत्मादेवविपे नानाप्रकारकेषमीकाआरोप ें रेप परोप्पति कथनकरताहो।तुम सावधानहोइकेेशवणकरों।।काहेतेवित्तकीश्रहितेअनंतर सोश्चद्रआत्मादेव तुरहारेताई अवक्षक ∛ गिग्यगो निर्गिशेष्युद्धशात्माई॥सो ग्रुद्धशात्मा इमारेप्राते उपदेशकरो॥हेशिष्य इसप्रकारकाप्रश्न जभो तिनदेवताबोंने ताप्रजापतिकेप्रति |गाउगाप ॥ हेमगग्र ॥ पूरंआपूर्न हम्रिप्ति प्रणंबरूपआत्मा उपायरूपक्रिकेकथनक्पाथा ॥ अयं ताप्रणबरूपउपायक्रिके प्राप्तहोणे

हेदेगलागे ॥ सर्वुःखातिरहित जोपरत्रहाहे ॥ तापरत्रहाकेसाथ याआत्मादेवका बास्तवतेंअभेदहे ॥ याते वाआत्मादेविषिभी वास्तवते | हेनहीं ॥ अब याह्यअथेक्र्षप्षकरणेबासतै ताअविद्याकास्बद्धप वर्णनकरे हैं ॥ हेदेवताबो ॥ गुरुशाख्नेकेडपदेशतैंडरपज्ञभयाजो मैत्रहा मरीजानेनहीं ॥ तथा संतारतेरहितआत्माविषेभी संतारकीकारणता पिद्धकरणेहारीहै ॥ याकारणतेही विद्यानपुरुष याअविद्याकू दुषैट रूपहूँ याप्रकारकाज्ञानहे ॥ ताअभेदज्ञानकू विद्यान्युरुप विद्या यानामकरिकैकथनकरे हैं ॥ ताविद्याकेसाथ जा विरोधवाङीहोंवे ॥ तथा गितिहोंगे है ॥ अज्ञातस्रलिषे किसीभीजीवकीप्रीतिहोंनेनहीं ॥ यहवात्ती सर्वेछोकिषिप्रसिद्ध है ॥ और यासर्व स्मक्ष्मं ॥ याते पह्नम्यापक्षमानान् तत्त्राये राम्मक्ष्म् है । हिदेनतान्।। जैते सुषुतिमन्त्यानिषेत्र प्राक्षनामानीन किचित दुःलहैनहीं ॥ ऐसेदुःसरहितआत्मादेवविषे बोदुःख प्रतीतहोवै है ॥ सोअषिद्याकरिकेहीप्रतीतहोवे है ॥ वास्तवर्ते याआत्मादेविषि सोदुःस मतीतरोगेनर्री ॥ किंतु अपिद्यानआत्माकेआर्थितहुईही साअविद्या प्रतीतहोंवे है ॥ याँतैं साअविद्या वास्तवतेंअरूचतंत्रहुईभी शृबुकीन्याई याअविद्याकरिक भेद्वाळाहुआप्रतीतहोषै है ॥ जिसभेद्दृष्टिकरिकै | मात्रभी दुःलक्षेनानतानहीं ॥ तेसे यहआनंदर्वरूपभारमादेव सर्वेकाङिषिषे किंचित्मात्रभी दुःलक्षेनानतानहीं ॥ शंका ॥ हेभगवत् ॥ यहआत्मादेव जोकदाचित् सबेदुःखाँतरिहितहोषे ॥ तो याजीवाँछंअहंदुःखी यापकार दुःखर्कोयतीति किसवासतेहोषे है ॥ समायान ॥ सर्गोषारेदुःसकाकारणद्वेषे ॥ ताक्कं बेदवेतापुरुप अविद्या यानामकरिकेकथनकरे हें ॥ कैसीहैसाअविद्या ॥ में याज्ञरीरिषिपेहास्थितहूं सगैगन्पापकनहीं हुं इसप्रकारते यासनेदेहधारीजोगों केअनुभवकरिकेसिद्ध है ॥ तथा उत्पत्तिंरिहितहे ॥ तथा सत्असत्रूषकरिके कथन यानामकिष्किक्यनकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ सादुर्वट अविद्या जडहोणेतें यद्यपि आत्मातिभिन्न है ॥ तथापि साअविद्या आत्मातिभिन्नदुई गांआत्मादेगक् अनेकप्रकारकेदुःखोंकीप्राप्तिकरे हैं ॥ याकारणते वेदवेतापुरुष ताअविद्याक्टं स्वतंत्रकहेडें ॥ हेदेवतावो ॥ यहस्वयंज्योति सर्दुलोकाकारणहे ॥ और हेदेनतानो ॥ ज्ञातसुख गर्गीय अनेकमकारेक्टुःसांक्रमाप्तहोषे हे ॥ यातै ताभेद्दिष्टिद्वारा यहअविद्याही शिनंदरगष्ट्पनिगुणआत्मादेव वास्तवतेअद्भितिषरूपहुआभी

श्रीतया अहान अविद्या माया इत्यादिकनाममात्रकारिके ताकीप्रतीतिहोंवेहें॥यांतें ताअज्ञानकूं विद्वान् पुरुष तुच्छकहेहेंं∥हेदेवतायो ॥ पेसा हि ||परे ॥ याकारणतं वेदवेताषुरुप ताअज्ञानक्र भावरूपकहेंहैं ॥ हेदेवतावो ॥ तुच्छरूपता तथाभावरूपता यहदोनोंधर्म परस्परविरोधो 🎖 | गाँ तावंध्यापुत्रक्षं तथानरश्यक् छोकविषे तुच्छकहे हें ॥ तेसे यहअज्ञानभी तीनकाछविषेततातिरहितहे ॥ तथा स्वरूपतरिहितहै ॥ ीतुच्छडुआभी यहअज्ञान यासर्वेसंसारकाकारणहोंने है ॥ याकारणतें वेदवेत्तापुरुप ताअज्ञानक्कं दुर्घंट यानामकरिकेकथनकरेंहें ॥ और **गुलोकेन्ता ॥ याकारकते पिद्रान्पुरुप ताअज्ञानकू तुच्छकहेंहें ॥ हेदेनतानो ॥ याछोकतिषे जोपदायं<sup>.</sup> तीन<b>काछोषिनेपतातिरक्षितहीषे ॥** |तथा स्वरूपतेरक्तिहोषे हे ॥ तथा नाममात्रकरिके जाकीपतीतिहोंने हे ॥ तापदायकूँ छोकविषे तुच्छकहेंहें ॥ जेसे वंध्यापुत्रनरश्गादिक ||हेदेवताग्ने ॥ यदशज्ञान यद्यपि वंध्यापुत्रकीन्याई तुच्छरूपेहे ॥ तथापि सीअज्ञान भावरूपकरिकेप्रतीतहोणेदरियाजगत्काकारणरू ||प्तापं तीनकाछिषेषे सत्तातरक्षितहैं ॥ तथा स्वरूपतेरक्षितहैं ॥ तथा वंष्यापुत्र नरश्य इत्यादिकनाममात्रकरिके तिनॉकीप्रतीतिहोंनेहैं ॥ A A MANUAL MANUAL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

|| हारा है ॥ याकारणतें तेषिद्रान्पुरुप ताअज्ञानकूं जडकहें हैं।।और हेदेवताषी।।जैसे वटादिकपदार्थ आपणी उत्पत्तिंपूर्व मृतिकादिकोषिपे| स्वित्रामभाषेक्प्रतियोगित्वरूपअंतवाछेहोषे हें ॥ तैसे यहअज्ञान ताकाछिकपरिच्छेदरूपअंतवाछाहैनहीं ॥ याकारणते विद्वानपुरुषया | गतानक्षं अनंतर यानामक्षिक्ष्यनक्रह्॥ हेद्वतावी॥ तैसे प्टादिकप्राथिक मृत्तिका (देक कारण्हां वह।। तैसे या अज्ञानका भोजाका इका।

िगर हेदेगताषो ॥ यहअज्ञान ताचेतन्यस्वहप्अत्मातिभग्नहे ॥ तथा याजङ्गात्काकारण्हपहे॥तथा ताचेतनआरमाकु आवरण्करण

[होणेते एकास्तुषिपर्हनहीं ॥ याप्रकारकेअनुपप्तिकाषिचारकरिके तेषिद्वान्पुरुप ताअज्ञानकूँ अनिषंचनीय यानामकरिकेकथनकरेही।

्रिपकाभो काईतीसरा कारणहाँगेगा॥तीसरेकाचतुर्यहोँगा इसप्रकार कारणोंकीपरंपरामानणेषिपे अनवस्थादोपकीप्राप्तिहोँगो॥ और ताअ |९ण अंगीकारकरिये ॥ तो ताअज्ञानकेकारणकाभी कोईदूसराकारणैंहै अथवानहीं है ॥ तहां जोप्रथमपक्ष अंगीकारकरिये॥तों तादूसरेका∤

%,|जानके कारणका कोइंद्रसराकारणनहीं है ।। यहद्वसरापक्ष जोअंगीकारकरिये ॥तो ताअज्ञानकेकारणकारकेही सर्वेच्यवहारकीसिद्धिहोड़||

🌿 पापकारकारमरणकरे है ॥ सोजाग्रतकारमरण अज्ञानकुंहीविषयकरेंहै ॥ और प्रवंअनुभवकरेंहुषवस्तुकाही स्मरणहोंने है ॥ यांते या विके चैतन्यस्वरूपकानाशहोताहो वे ॥ तौ सुद्रुप्तिअवस्थाविषे यहआत्मादेव तमरूपअज्ञानक्रेभी नहींजानेगा ॥ और तासुद्रुप्तिअव स्यांतिषे यहभारमादेव तातमरूपअज्ञानकूतौ अवर्यक्रिकेनाने हैं ।।काहेते सुप्रुप्तितेउच्याहुआयहभीव मेंकिचित्मात्रभीनहींजानताभया काएनहीं है। कितु सर्वे द्वेतप्रपंचकालभावही ताखज्ञताविषेकारणहै ॥ सोआत्माकाचैतन्यस्वरूप तासुष्रुप्तिविष्भी विद्यमानहै ॥ तहाँ ८, गोगोकी आपणेशात्माविषेत्रीति देसणेविषेशांवे हैं ॥ यति यहजान्याजावें है ॥ यहसर्वजीव आपणेआनंदर्वरूपआत्माकुंजानतेहीं हैं ॥ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ पशत्मातिभिन्न अरुपत्रिपयोर्षिपे सुखबुद्धिकरिकै सर्वेदा दुःखकूर्दीप्राप्तदेषि हैं ।।यति आनंदर्वरूपज्ञातमाकेआवरणद्वारा यहअविद्यादी गने दें ॥ सोप्रमरूपकार्यभिवाकेगळतेंहीं नहीं जाने हैं।और सुपुतिअवस्थाविषे यहजीव जो ताआनंदस्वरूपआत्माकूनहींजाने हैं।। सो अद्यानरूपकारणअषिद्याकेवळतंनहींजाने हैं ॥ यातें कार्यकारणरूपकारिक यहअषिद्याही सर्वजीवींक्रंमीहकीप्राप्तिकरणेहारीहै ॥ और अति ॥ निदेतुदृदेऐषिपरिछोपोषिद्यतेअविनाशित्वात् ॥ अर्थयह ॥ द्रुषाआत्माका स्वरूपभूत जाचैतन्यदृष्टिहै॥साचैतन्यरूपदृष्टि नाशृते राहेतहै ॥ यातें ताचेतन्यरूपद्धिका किसीअवस्थाविपेभी अभावहोवैनहीं ॥ हेदेवतावो ॥ तासुषुप्तिअवस्थाविषे जोकदाचित् ताआत्मा १ आत्मादेवनेतासुप्रीतिषेअद्यानक्षेअवक्षकारिकेअनुभवकत्याहै॥जिसअनुभवजन्यसंस्कारतेषायतअवस्याविषेताअद्यानकास्मरणकरहे ॥ गोगों हेडुः एकाकारणहे ॥ और हेदेवतावो ॥ जायतअवस्थाविषे तथास्वप्रअवस्थाविषे यहजीव जोआपणेआनंद्र्वकष्यात्माकुंनहीं ग्गापि तांगोग्यांकिसिक्रेआग्रुतहुए यहजीय ताआत्मास्वरूपआनंदकूं विशेषरूपकरिकेजानतेनहीं ॥ याकारणतेहीं यहजीव ताआनंदर्स्व ्रपार्ते तातुप्तिनिषे यात्रास्मादेवकोचेतन्यस्वकपता नाझहोवेनहाँ॥अय ताअज्ञानकोतुञ्छकपता निकपणकरेहें ॥हेदेवतावो ॥ इसप्रकार शुक्षिण अनुभणकारिष्यकप्रकारिकस्विक्यन्याको आत्मानिष्यक्रकरूपअज्ञानहे ॥ सोतमक्पअज्ञान प्रत्यक्षाविकप्रमाणांकरिक यहण देदेयतावो ॥ तासुप्रुप्तिअवस्थाविपे चैतन्यस्वरूपआस्माविपे जोअज्ञताप्रतीतहोवै हे ॥ ताअज्ञताविपे आस्माकेचैतन्यस्वरूपकानाज्ञ

े तथा अज्ञान अविद्या माया इत्यादिकनाममात्रकरिके ताकीप्रतीतिहोंवेहें।।याँते ताअज्ञानकुं विद्यांत् पुरुप तुच्छकहेंहें।।हेदेवतावो ॥ ऐसा तुच्छडुआभी पहसज्ञान पासवेंसंसारकाकारणहोंने हैं ॥ याकारणतें वेदवेतापुरुप तासज्ञानकूं दुर्घंट यानामकरिकैकथनकरेंहें ॥ और रियतासे ॥ यहसद्वान यद्यपि बंप्पाप्तत्रकीन्याई तुच्छरूपढ़े ॥ तथापि सोअज्ञान भावरूपकरिकेपतीतहाणिहारेषाजगत्काकारणक । यात तावंध्यापुत्रक् तथानरशुंगक् छोक्षिपे तुच्छक्हे हैं ॥ तैसे यहअज्ञानभी तीनकाछिषिपतातिरिहितहे ॥ तथा स्वरूपतिरिहितहे ॥ 🎖 प्रायं तीनकाछिषिपे सत्तातरिहतहैं ॥ तथा स्वरूपतेरिहतहैं ॥ तथा वंध्यापुत्र नरश्यं इत्यादिकनाममात्रकरिके तिनाकीयतीतिहोषेडे ॥ ी तथा स्वरूपतेरहितहोमें हे ॥ तथा नाममात्रक्रिक जाकीप्रतीतिहोंने है ॥ तापदाथकूँ छोकषिपै सुच्छकहेंहें ॥ जैसे बंध्वापुत्रनर-शुंगादिक , **गोनेना । याकारण्ते विदान्पुरेप ताअज्ञानक् तुच्छकहेहें ।। हेदेवतावी ।। याछीकविषे जीपदार्थ**े तीनका**ङीविषेसत्तातिरहितहोबेडे** । 

्रारा ॥ पाकारणतं तेमिद्राम्पुरुप ताअज्ञानक्षं जडकहेही।और हेदेवतावो॥जैसे यदादिकपदार्थं आपणी उत्पत्तिंषुपं मृतिकादिकाविम्| स्यितप्राममायोक्ष्यतियोगित्वरूपेयंतवाछेद्दोषे हैं ॥ तैसे यहअज्ञान ताकाष्टिकपरिच्छेद्रूपयंतवाछाद्देनर्दी ॥ याकारणते विद्वानपुरुपया।

गोणेंतें एकतस्तुषिपेर्हनहों ॥ याप्रकारकेअनुपप्तिकाविचारकरिकै तेविद्वान्पुरुष ताअज्ञानकूँ अनिवैचनीय यानामकरिकेकथनकरेहों। | और हेदेवतावो ॥ यहअज्ञान ताचैतन्यस्वरूपआत्मातिभिन्नहे ॥ तथा याजङमगत्काकारणरूपहे॥तथा ताचेतनुसामाकु आवरणकरण

है ॥ याकारणत वेदवेतापुरुष ताअज्ञानकू भावरूपकहेंहें ॥ हेदेवतावो ॥ तुच्छरूपता तथाभावरूपता यहदोनोंधर्म परस्परियोगी

शतानक्रं अनंतर यानामक्रिकेक्यनक्रहें।।हेदेवतावो॥तेसे चटादिकपदायाँके मृत्तिकादिक कारणहोंवेंहें।।तेसे याअज्ञानकाभीजोकोईका प्प अंगीकारकरिये ॥ तो ताअज्ञानकेकारणकाभी कोईदूसराकारणहे अथवानहीं है ॥ तहां जोप्रथमपक्ष अंगीकारकरिये॥तो तादुसरेका|

प्यकाभो कोईतीसरा कारणइविगा॥तीसरेकाचतुर्यहोयेगा इसप्रकार कारणोंकीपरंपरामानणेविषे अनवस्थादोपकीप्राप्तिहोयेगी। और ताअ|| ्ञानके कारणका कोइंद्रसराकारणनर्से हैं ॥ यहदूसरापक्ष जोअंगीकारकस्यि ॥तौ ताअज्ञानकेकारणकारिकेही सर्वेच्यवहारकीसिद्धिहोड्|| ताप्रभमभत्नानिषे व्ययंताप्राप्तहेषिगो ॥ यति ताअज्ञानकी किसीकारणतेँउत्पत्तिहेषिनहीं यहहीअंगीकारकरणाडचितहै॥याअभि ्रा पार्थापार्वातावानुं नाम। पदेशानदेरचेक्पानपुणयात्माद्व ताआदद्याह्तपमायाकारकेमाहितद्वआ तिनज्ञरीरादिकांकपारिच्छत्रत्वा ४ दिकपगोंटे आपणेविपमोनेदे ॥ इसतेआदिचेके अनेकप्रकारकमोहक्र यहआस्मादेव प्राप्तहोनेद्वै ॥ हेदेवतावी॥इसप्रकार आस्मोकमोहका ४ गाएणस्पार्वारेट तपात्र-छनदक्ष्पकरिक तथायामवेकगतकाकाष्ठ्रपक्रिक संशास्त्रतस्थिते । प्रतेकशतक-घात्रीमायाह सिं समेषितिरहित जीस्वयंज्योतिआनंदस्वरूपअद्वितीयभारमाहै ॥ ताआत्मादेवकुंभीयहअज्ञान आवृतकरिछेषेहे ॥ याकारणति वेद ोतापुरुप ताअज्ञानक्षं मोहरूप यानामक्रिकेकथनकरेंहें और हेदेवतावो ॥ यह अज्ञानरूपअविद्या तास्वयंन्योतिआत्माविषे पूनक पाक्षारणेते वेदवेतापुरुप ताअज्ञानक्षं अनंत यानामकरिकेकथनकरेहें ॥ अथवा ॥ यदअज्ञानब्रह्मज्ञानतैविना दुसरेसहस्रकारणोंकोर गरंगुद्धिक तथाममगुद्धिक्करे ।। तहां यहआत्मोदेन जिसभूतोकेकार्यक प्रत्यक्ञात्मारूपक्रिकेमाने ।। तिसभूतोकेकार्यविपेतो अह गरणस्पर्गांहि नपातुच्छमडकपक्रिक तथायासग्जगदकाकारणङ्पकरिक तथाअनादिअनंतरूपकरिके पुर्वकथनकऱ्याओमायारू रमजाभेदाागोभज्ञाय मिदरप्रपंकारिकविश्वष्ट्रश्य प्रतीतद्विदेशयाकराणते विदान्प्रप्र ताअज्ञानका सत्वरूप कथनकरेही।और सोअ हैभी माश्रुरपशंतक्ष्माप्रहोंनेनहीं ॥ याकारणते विद्वान्युक्ष ताअज्ञानक् अनंत यानामक्रिकेष्यनकरेंहें ॥ और हेदेवतावो ॥ वास्त त्पर्गाकिरूपगटन तास्वयंन्योतिजात्मादेवक् नानाप्रकारकेमोदकी प्राप्तिकरे है ॥ अव ताअविद्याक्रतमोहकास्वरूप वर्णनकरेंहें ॥ हेदे गतारो ॥ आकाशादिकप्वभूतोंकाकायंह्प जोयहर्ष्य्यञ्गरीरहै तथासुक्ष्मज्ञरीरहै॥तादोनोप्रकारकेज्ञरीरोंबिपे यह आनंदर्स्वह्पआत्मा गुद्धकोरै ॥ और यहआत्मादेव जिसभुत्किकार्यकु आपणेआत्मातिवाह्यकरिकैमानेहै॥तिसभुत्रिककार्यविप ममजुद्धिकरेहै ॥ और वास्त ्तें सभैद्वेतप्रपंचतरहितहुआभी पहआनंदस्यरूपनिग्रुणआत्मादेव ताअविद्यारूपमायाकरिकैमोहितहुआ तिनश्रीरादिकोंकेपरिच्छिन्नता 🖔 पाएक(ऐक्री तेतिद्रानपुर्प याअज्ञानक् अनंतकहेंहैं ॥ अथवा ॥ याप्पंचकेअंतक् कोईभीपुर्प जानिसकता नहीं ॥ याकारणते यहप भीरुरंनर्हो ॥ और आगेकभोहोवैगीनर्ही ॥ और अभीभीहैनर्ही ॥ इसप्रकार आत्माकेर्न्वरूपते नित्यनिवृत्तहुईभीयहअविद्या आपणेआचि ंग अनंतरे ॥ सोअनंतप्रपंच किसीपरिच्छित्रकारणते उत्पन्नहोइसकैनहीं ॥किंतु सोअनंतप्रपंच ताअज्ञानरूपकारणतेंहीं उत्पन्नहोंनेहे ॥

नाममान्यान्यमारेक्षिसिष्ट्यमा प्रतीतहोने है।।याकारणतै विद्वायपुरुष ताअज्ञानका असरवृद्धप कथनकरे हैं।अय ताअज्ञानकेसिद्ध 

ं संगमिद्धरम्हपका मिहपणकरें हैं ॥ हेदेयताने ॥ इदियादिकोंकीविपयताकामाम सिद्धत्वेहें ॥ सोसिद्धत्व कार्यहपकरिके ताअज्ञानि भेभीरहे है ॥ पाकारणते ताअज्ञानके तिद्धकहे हैं ॥ और स्वहपते ताअज्ञानविषे इदियादिकाकीविपयताहेनहीं। याकारणते ताअज्ञानके शीसङ्कहे हें ॥ अथम् ॥ यहअज्ञान में अज्ञानीहुं याप्रकारकेसर्वेनीबोंकेअनुभवकाविषयहोंवे हें ॥ याकारणतें ताअज्ञानकुं सिद्धकहे हें ।

हे हैं ॥ और प्रतंत्रपुरुपक् असिद्धकहे हैं ॥ सास्वतंत्रता तथाप्रतंत्रता याकारणरूपअज्ञानिषेभीरहे है ॥ याकारणते याअज्ञानकू सिद्ध र्त स्पतंत्रताकथनकरी है ॥ यहअज्ञानस्यरूपतें जडतुच्छरूपहुआभी अनादिअनंतरूपकरिकेप्रसिद्धहे ॥ तथा यहअज्ञान वास्तवर्तेमोड शोर दिनारक्रिक ताअज्ञानकीनिग्रुतिहोइजाबे हे ॥ याकारण्तें ताअज्ञानकुं असिद्धकहें हें ॥ अथवा याठोकविपे स्वतंत्रपुरुपक्रं सिद्धक असिद्ध यादीनॉनामकरिकेकथनकरे हैं ॥अय ताअज्ञानकेस्वतंत्रताका निरूपणकरे हैं।।हेदेवतावो ॥ वेदवैतापुरुपों ने याअज्ञानकी याप्रका

रिरहितशद्वितीयशात्माक्रंमी मोइकीप्राप्तिकरे है ॥ याकारणते यहअज्ञान स्वतंत्रकह्याजांने है ॥ अथवा जैसे मध्याद्वकेस्यंविपे अंथकार अशा यहमायाष्ट्रपश्जान तास्ययंत्रोतिआत्मादेवकेही आशितरहे हैं ॥ याँतें यहअज्ञान ताआत्मादेवकेअधीनहैं॥और यहअज्ञान जिस होस्गितिदोणी अत्यंतदुर्यटेदे॥ तेसे स्वयंज्योतिआनंदस्वरूपआत्मायिषे दुःखकेकरणेहारेअज्ञानकीस्थितिहोणीभी अत्यंतदुर्वटेहै॥तोभे गर्यद्याम आपणेयङ्ते तास्ययंत्रोतिआनंद्र्यरूपआत्माविपेही स्थितहोते है ॥ याकारणेते विद्यान्पुरुप तासज्ञानकू स्वतंत्रकहे हैं ।

आयगीगगकीअपेशाँनीभेना ताअवियाकीसिद्धिहोषैनहीं ॥ याकारणतैषिद्धान्पुरुष ताअषिद्याङ् परतंत्रकहे हैं ॥शंका ॥ हेभगषन् ॥ताअ आत्मारेगरेगगोनरहे हैं ॥ तिसीआत्मादेवकूंशापणेवझ्करे हैं ॥ याकारणतें वेदवेतापुरुप याअज्ञानकूं स्वतंत्रकहें हें अब ताअज्ञानक्पअ । गिराहारारूपहो ताअषिवाकेआश्रयभाषक् तथाविषयभाषक् प्राप्तहोंवेगा ॥ याते ताअविवाक् दूसरेआश्रयविषयकीअपेक्षा संभवेनहीं॥ रिगागिपे परतंत्रताकानिरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतावो॥यहअज्ञानरूपअविद्या आपणेआश्रयकी तथाविषयकी अपेक्षाकरिकेही सिद्धहों है ॥

ि। गोगंदे ॥ गामरणने तागदानके मिदकहे हें ॥ और स्वरूपने तागदानिषे इंद्रियादिकोंकोषिप्यताहेनहीं॥ याकारणने ताभदानके हैं। गोमदक्दे हें ॥ गपता ॥ पहगदान मेंगदानीहें याप्रकारकेसनैजीबोंकेअनुभवक्षिति ॥ याकारणने ताभदानके सिद्धकहे हैं िमाममास्यारम् । भीतिष्यम् आयनात्रते है।।याकारणते विद्यायुक्त वाभद्यानका असरम्हप् कथनकरे है।।अय ताभद्यानकेसिद्ध है | गांगिद्यारम्का निक्यणकरे हैं ॥ देत्रतात्रो ॥ इंद्रियादिकतितिषयताकानाम् सिद्धन्ते ॥ सोसिद्धन्य कार्यक्षपकरिक ताभद्यानि

[7] और रिनारक्रिक तामज्ञानकीनिग्रतिहाहनाने हे ॥ याकारणेते तामज्ञानकूं असिद्धकहें ॥ अथवा याङोकविषे स्वतंत्रपुरुपकूं सिद्धक है |} हें हैं ॥ और परतंत्रपुरुपकूं असिद्धकहें हें ॥ साह्यतंत्रता तथापरतंत्रता याकारण्हपग्रज्ञानिषेपीरहें हें ॥ याकारणेते याभज्ञानकूं सिद्ध |हे '४| हो हानेबाहयनकरो हे ॥ यद्दश्चानस्वरूपते जडतुच्छहपुदुआभी अनादिअनंतरूपकरिकेप्रसिद्धे ॥ तथा यद्दश्चान वास्तवर्तेमोह | १) तिहीतशद्विगशासाकृमी मोदकीप्राप्तिकरे हे ॥ याकारणते यदअज्ञान स्वतंत्रकह्याजांवे हे ॥ अथवा जैसे मध्याद्वकेसूर्यविषे अंथकार | 👍 |शिष्ट् यादीनॉनामकरिकेक्यनकरे ई ॥अय ताअज्ञानकेस्वतंत्रताका निरूषणकरे हैं॥हेदेवतानो ॥ वेदवेतापुरुषों में याअज्ञानकी याप्रका 🎼 🔥 | गोस्पतिहोणी शरपंतदुर्यटहे॥ तेते स्वयंत्र्योतिआनंदस्वरूपआत्माविषे दुःखकेकरणेहारेअज्ञानकीस्यितिहोणीभी अत्यंतदुर्यटहै॥तोभी 🍴 🏋 | गरशतान आपणेबळते तास्यकंपोतिआनंदस्वरूपआत्माविपेही स्थितहोवे हैं ॥ याकारणते विद्यान्पुरुप ताअज्ञानके स्वतंत्रकहें हें ॥ 🎗

४ गिरागिपे परतेत्रताकानिरूपणकरे हें ॥ हेदेवताना।यहअज्ञानरूपअविद्या आपणेआत्रयकी तथाविपयकी अपेक्षाकरिकेही सिद्धहोंवे है ॥ १ ४ शाप्रपापपयकोअपेक्षातिना ताअविद्याकीसिद्धहोंवेनहों ॥ याकारणतेविद्यात्पुरुष ताअविद्याकू परतेत्रकहें हैं॥शंका ॥ हेभगवन् ॥ताअ थे ५ गिराकारकपदी ताअविद्याकेआश्रयप्रावक्क तथाविषयमावकू प्राप्तहोंवेगा ॥ याते ताअविद्याकू दूसरेआश्रयविषयकीअपेक्षा संभवेनहों॥ 🥦 🎉 अएना यहमायाह्दपशद्तान तास्ययंत्योतिआत्मादेवकेही आधितरहे है ॥ यति यहअज्ञान ताआत्मादेवकेअधीनहै॥और यहअज्ञान निस 🏻 (। शातमादेगके अपीनरहे हैं ॥ तिसीआत्मादेवकूं आष्णेवश्करे हैं ॥ याकारणते वेदवेतापुरुष याअज्ञानकूँ स्वतंत्रकहें हें अय ताअज्ञानरूपअ [

दि है ॥ शंका ॥ हेमगवन् ॥ जैमे ताश्चीसिविषयकश्चानका आश्यतीश्रांतपुरुषहै ॥ और शुक्ति ताशज्ञानकाविषयहै ॥ तैसे ताशज्ञान हे क्ष्मशिवाकाभी आश्य वर्षाविषय भित्रहीहोंवेगा ॥ समापान ॥ हेदेवतावे ॥ यद्यपि ताश्चीसिकेशज्ञानरूपद्रद्वांतिषेपे ताशज्ञानकेपुरु हैं महत्त्राशमते किन्द्रतानिका है

न्क्पआत्मादेवही ताअविद्याकाआययहै॥ जैसे छीत्तिविषयकअज्ञान रजतत्रमवालेपुरुपविपेहीरहे है ॥ तेसे साअविद्या आत्माविपेही 🎉

! है॥सोपदार्थही तिसपदार्थका आथयहोवे है॥ सोअविद्याविषे अविद्यातिभिन्नरूपतातथाआधिकरूपता संभवेनहीं ॥ यति साअविद्याही

विवाकाआयपहोहसकैनहीं।और यहचैतन्यस्वरूपआत्मादेवतौ ताअविद्यातिभित्रभी है।।तथा ताअविद्यातेअधिकभी है।।याते सेनितन्य

॥जैसे याङोकप्रसिद्धअंषकारकाअंषकार आश्यमहीं है॥कितु ताअंषकारतिभिन्न ग्रहादिकपदार्थही ताअंपकारका आश्यरहीतिसेताअ |बाकाभी ताअविद्यातिभिन्नआत्मादेवही आध्यपृहे॥काहेते याछोक्विषे जोपदार्थ जिसपदार्थतिभन्नहोंने हे ॥ तथा जिसपदार्थतेंअधिकहो

 तै। कोइंक्पादी अनात्मपदायोक्तिमी ताअज्ञानकाषिषयमानि है।। सोतिनवादियों केश्रमकी पूर्वेडकायुक्तियों कारिकानियातिकारी ।। याति ग्दगाता अग्याद्यपिभीकथनकरितादहाद्योकाआश्रयत्विषयत्वमागिनी निर्विभागचितिरेवकेवङा॥प्रवेसिद्धतमसोहिषिश्रमो नाश्र ॥ तिनमस्पर्यायोगिये अझानकृतआगरण तेर्भयेन्त्री ॥ याते परिशेषते तीअज्ञान प्रवेरवृतारूपकरिकेमधनकरेडुप ज्ञातिअवन्धिक वैतनग्री विषयकरे हे ॥ इही ताचेतनआत्माकेत्यरूपकूष्णायरणकरणा यहही ताचेतनआत्माविपे अज्ञानकाविपयताहे ॥ श्रंका हेभग रेगतागे ॥ पूर्दर्गाहपकरिकेवर्णनकन्याजो स्कुरणहृपसामान्यचैतन्यहै ॥ तासामान्यचैतन्यविषे यह्ञुकिञ्चविद्याविश्पचैतन्य ता ाग्यहं सोअज्ञान आग्रुतकरेनहीं ॥ यातें सोअज्ञान अवच्छेदकतारूपकरिके ताज्ञुक्तिकंभी विषयकरे हे ॥ याप्रकारकेअभिप्रायकरिकेही तरआत्मातिभिन्नहीं है। किंतु तास्फ्ररणरूपचेतनकूं वेदवेतापुरुप अंतरआत्मास्वरूपही कथनकरे हैं।। याते ग्रीतिआदिकटपांती गिभी तोशंतरआत्माही ताअज्ञानकानिपयहे ॥ हेदेवतांगे ॥ सोअज्ञान आत्माकेआश्रितरहे हे ॥ याअथेविपतो किसीभीवादीका विवा १देनरी ॥ कितु सर्गयादीता अज्ञानक् आत्माकेहीआश्रितमाने हैं॥ और अज्ञानकेविपयविपेतो वादियोंका परस्पर विवाददेखणेविपेअ वि गरअगेगिदभगा ॥ गास्तर्गतें अविद्यात्राहित जोसत्चित्आनंदर्नक्ष्यआत्माहै ॥ सोआत्मादेवही ताअविद्याकाआश्रयहे तथाविष्यहे ॥ गोपगिनापिगोनरः॥अर्थयह॥वीयईशादिकभेदर्तरहित बोअद्रितीयचेतनहै॥सोअद्रितीयचेतनही याअनादिअज्ञानका आश्रयहै तथावि दात्म्मसंगंयक्रिसेहे ।। ताश्राक्तिअब्धिक्षविद्यवित्मक्षेत्। यहकाल्पतरजतकाउपादानकारणरूपअज्ञान आधुतकरे हैं।।सामान्यचे गुलिगिपयकअज्ञानदे याप्रकारकाच्यनद्दारहोने हे ॥ हेदेवतानो ॥ बाह्यज्ञाकिआदिकपदार्थोविपेस्थित जोस्फ्ररणरूपचेतनहे ॥ सोचेतन रोएनफेनरीं॥गारनप्रकार आश्रयतारूपकरिके तथाविषयता रूप करिके यहअविद्या ताआनंदरवरूपआत्माकेसाथ संबंधक्रंप्राप्तदुई है ॥ ्गरे 🛚 गांगननरत्तेतीभन्न दूरोरसरंपदार्थ ताअज्ञानकेकार्य हैं ॥ याँते तेअनात्मपदार्थ ताअनादिअज्ञानका आश्रयरूप तथाविषयरूप ५ गर् सोअज्ञान नोकदानित् चेवनहर्ही विषयकरताहोंवे ॥ तो शुक्तिविषे ताअज्ञानकीविषयता नहींप्रतीतहोणीचाहिये ॥ समाधान ॥

े गात्मा मेंअद्ञानीहु मेंदुःबीहु मेंत्राह्मणहु मेंमहान्कुछवाछाहु इत्यादिकविषरीतज्ञानींकरिकेगुकहुँआ यासंसारसमुद्रविपे वारंवार हुवे हैं ॥ १७ अप गरतीत्रादिकारीत्याहै पाअदियाकीटयतस्याकहणेवासते प्रथम याअविद्याविषे यासंसारबुक्षकीबीजरूपता तथापरिणामस्वभावता गक्रों हैं ॥ वेषणालों ॥ सायविष्या यासंसारक्षकानीतक्ष्ये ॥ तथा जानकमेंके जेसंस्कारकप्रवासनाहें ॥ ताअनेककोटि ्र कीप्राप्तिकरणेहारी है।। तथा यासंसारहप्तिपकेबुक्षकोजननी है।।तथा विचारहीनमञ्ज्योंकरिके दुविद्ययहै।।ऐसीअविद्याकेप्रभावते यह जो । यहजीवात्मा असत्यकेसमानहो दे हे ॥ याकारणतै यहमायारूपअविद्या अत्यंतविचित्रहे ॥ तथा अत्यंतदुर्वटहे ॥ तथा सर्वनीवॉक्टं दुःख तिनविक्षेपरूपविटासोंकू तुम श्रवणकरो ॥ में जन्म्याहु मैवाङकहु भेषुवानहु मेवछहो भैमरोगा मैसुखोहु भेषुःखोहु मैक्वगीहु मैनरकीहु भे हीहुँ भुष्ठपहुँ भैनपुंसकहुँ भैपापीहुँ मेथमीहुँ इसतेआहिङके अनेकप्रकारकेअहंअभिमानरूपदुःखोंकु यहजीवारमादेखे है ॥ तथा ताजन्म अद्वितीयआत्माक्तं नहींदेखताहुआ तथा अनेकप्रकारकेदुःखोंकूंदेखताहुआ निरंतर यासंसारमिषेभ्रमणकरे है।।ताकरिके विद्यमानहुआभी ७ यहहमारापिताहे यहमेरीमाताहे यहमेराप्उत्रहे यहमेरीझी है यहमेरेवांयवहें यहमेरापुन्हे यहमेरापुरहे इस्तेआदिछेके नानाप्रकारके ताअ | विद्याकेविछासोंकेटेखे है ॥ अध्यक्तिकोक्तक स्वत्यक्तिकी किन्युक्त वर्षे स्वतिसापुरहे इस्तेआदिछेके नानाप्रकारके क्षप्रात्हुआ तथाकामकोषादिकश्खेलाबॉकरिकैबांध्याहुआ तथामेंसवैदाहोवों मेराअभाव कदाचित्भीनहींहोंवे याप्रकारकीपार्थनाकरिके आपणेश्रीस्कारक्षणकरताहुआ यहमुटजीव अनेकजन्मोंक्रेप्राप्तहोंवें है ॥ तिनअनेकजन्मोंविषेभी यहमूढजीव तास्वयंत्योतिआनंदस्वरूप विद्याकेविठासोंक्रेदेखे है ॥ जेअविद्याकेविटास यासंसारकेस्थितिकेकारणरूपेंहै ॥ ऐसेअविद्याकेविटासोंकीप्राप्तिसेंअनंतर देहरूपर्वंचनगृह रेदेवतातो ॥ इसप्रकार यहआत्मादेव ताअप्तत्त्वापादनरूप अविद्याकेविछासक्देखिकै दूसरेभी अनेकप्रकारकेविक्षेपरूपविछासोंकुंदेखेहै ॥ रृकोंकेअदेअभिमानकरिकेयुक्तहुआ यहनीवात्मा पश्चात् ममत्वअभिमानकरिकेयुक्तहोंदै है ॥ ताममत्त्वअभिमानकेवहातै यहजोवात्म। े गे है ॥ हेदेवतावो॥ अनेकप्रकारकेविटासोंकरिकैयुक्त जायहमायारूपअविद्याहै ॥ ताअविद्याका कूटस्थआत्माहैनहीं याप्रकारकाअपत्नो गुरुनस्प प्रयमविङास कथनकऱ्याहे ॥ जिसविङासकरिकै यहआत्मादेव आपणेस्वयंन्योतिआनंदस्वरूपक्रुभो विस्मरणकरताभयाहे ।

में के मुक्त ॥ तंना १२ की माई से की मिन कि तिर मान गाठी हैं ॥ तह ! गुप्त में मुक्त महाभठप इत्यादिक का जो निष्ती

गर*मारिया वेर्नेचभारकेपातरीते* ।। और तिनसुयुतिशादिककाळींतीमेत्र जायतादिककाळींवेपे सांशीव्या विकासभावकुपातरीवेहे ।। 🤞 जैनगां। । गरतीनानापुक्य नानाप्रकारकेश्रीरातिषे नायतअवस्थाविषे तथा स्वप्रअवस्थाविषे परतंत्रदुआ ताअविद्याकेषिकासभा 🏡 ्रमान पिकाम गारीनोरन्पमपोक्ति यहअविद्याद्यी संसारकाकारणहोषेहे ॥ जाअविद्या अहंअज्ञः याप्रकारके सर्वेषीवोकेअनुभवकरिके | मिडेरे ॥ नया अस्पेतदुर्गटके ॥ देद्यतायो ॥ पूर्वजकतानाप्रकारकेविङ्यासिक्ष्यक जायहमिष्याअविद्याहे ॥ साअविद्या जैसे र्पणानिष्यंगिर्वार्वे ॥ शैका ॥ वैभगप्त ॥ एक्दीमाअपिया बानेक्वीगोकेव्यव्हारक् किस्प्रकारिसद्धकरेगी ॥ समायान ॥ हेदेव १ गांग ॥ मामायानप्रशिष्या माल्नपर्वेष्करूपटुरेमी यदयोजकीन्याई नानाक्ष्यहोडकेपतीतहोंने हे ॥ अय ताबटबीजकेद्यांतका स्पृष्ट १ कसिके सिल्पणकरे दे ॥ दुर्पताणो ॥ जैमे पटनीजॉरिपअनुगत जीवानिक्ष्यामान्यहे ॥ सोनातिकप्रसामान्यद्वी तिनवटबुखोकाकारण रै॥गोशीया नागुप्रीमशादिककाटोषिपेभी विद्यमानहे ॥ याते ताअविद्योकेसंघेषते यहजीवात्मा तहांभी दुःलीहीकह्याजावेहे ॥इसप्रकार गॅर्गार अनेकप्रकार केङ्ग्लॉक्र्यासहायेहे ॥ याते सोअमियाकामियाच पाजीवोकेङ्ग्लकाही कारणहे ॥ और हेदेवताची ॥ तिनजा , पनादिकअनस्यानीविषेनोगदेणेदारेकमाँका जमीक्षयदोविहे ॥ तभी यहआविद्या तासंकोचभावकूप्राप्तदेषिहे ॥ तासुप्रुप्तिआदिकसंकोचका ै शींग पदमीनात्मा नामनादिकअनस्थानिक्षिमकापरित्यामकस्कित्तः। अस आकाश्विषे उडणेका्कि परिश्मकू १ माम् आर्था नापरियमकापित्यामकरिके आपणेगृहतिषे अपनक्रेरेहे ॥ तेसे यहुनीबात्मा जाम्रतादिकोकेविश्वेषकापित्यामकरिके । नामकान्यान्य किस्तान्य के स्थापनिकरिके नागुप्तियादिकोगिय ग्यनकरे हें ॥ ताकाङिषि पदजीवात्मा यद्यपि दुःखङ्पाप्तहोमेनहाँ ॥ तथापि भाषीदुःखोंकाबीजरूपजाअविद्या यागोर्गरेगमारवाकारणहे । नेमे युक्याम्नकेडपदेशने जन्याहुआ यहआत्मादेव यानीवोकेमेक्षकाकारणहे ।। और जैसे तासंसारद्शा १ पिरे यागीर्गरे गाआवर्ष्यकप्रशासमकोश्रयतीतिद्येषे अयम पिषरीतप्रतीतिद्येषे ।। तेसे मोक्षद्शाविषे विद्यानपुरुपीक् ताओव

भे हों। । और तेयटमीजरूपव्यक्तियांती नाशवानहोणे तैं सर्वेत्रअनुगतहैनहीं ॥ यांतैं तेवीजव्यक्तियां सर्वेत्र कारणताकेयोग्यहेविनहीं ॥ तेसे पटपटादिकसर्वकायों के प्रसिद्धकारणरूप जेम्नतिकातंतुआदिकहें ॥ सिनसर्वकारणविष्अनुगत जोसामान्यहें ॥ तासामान्यहंदी वे तृत्तापुरुप अविद्या माया अज्ञान शक्ति हत्यादिकनामोंकरिकैकथनकरेंहें ॥ साअविद्यारूपपायाही तिनसर्वकायोंकाकारणरूपहें ॥ और तेस वट्यातकप्रप्यक्तिया । विस्थात प्रतिआदिकअवस्था । तेसे वट्यातिकप्रतायाहिकअवस्था । तेसे वट्यातिकप्रतायाहिकअवस्था । विषेषे स्वायतिकायाहिकअवस्था । विषेषे स्वायतिकायाहिकअवस्था । विषेषे स्वायतिकायाहिकअवस्था । विषेषेषेष्ठ जातिकप्रताया नाशक्रियातहीनहीं ॥ और जैसे सोवटवीजोंविपेस्थित जातिरूपसा । मान्यकायाहिकअवस्था । विषेषेष्ठ मान्यकायात्रिकोयाहिक स्वायत्यक्षेत्र । विष्णेष्ठ मान्यकायात्रिकोयात्रिकोयात्र अगीकारकिक स्वित्यक्षेत्र । विष्णेष्ठ मान्यकायात्रिकोयात्र अगीकारकिक स्वित्यक्षेत्र । विष्णेष्ठ मान्यक्षेत्र ॥ विष्णेष्ठ मान्यक्षेत्र । विष्णेष्ठ मान्यक्षेत्र । विष्णेष्ठ मान्यक्षेत्र । विष्णेष्ठ मान्यक्षेत्र ॥ विष्णेष्ठ मान्यक्षेत्र । विष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ । विष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ । विष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ । विष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ । विष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्य । विष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्य । विष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्य प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्य । विष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्ठ प्रविष्णेष्य ें हप्यक्षियोंकरिके अनेकप्रकारकीयरपतिहोंने हे ॥ कहितें तामायाँतें एककार्यकेयरपत्रहुएतेंअनंतर निसकार्य तें प्रमः नानाप्रकारके शिकार्य वरपत्रहोंने हें ॥ तिनअनेककार्योंनिपे प्रमः एकएक्यक्षित अनेकहपहोड्के उरपत्रहोंने हें ॥ इसप्रकार यासंसारिष्य अनंतरहपता शिक्तियेंने हें हेदेवताओं ॥ तासामान्यहप्पायाक निर्मयक्षिहपसंस्कार यद्यपि अनंतहें ॥ तथापि वेदनेताप्रकुर्पों में संक्षेपतें तेसंस्कार ं मान्य तिसतिसवटयुक्षोक्रेकारणीभूतवीजव्यक्तियोंकिविद्येपताक्षं अंगीकारकरिकै भिन्नभिन्नकार्यक्रंकरेहैं ॥ तैसे यहअविद्यारूपमायाभी तिसतिसकार्यकेसूक्ष्मअक्ष्मक्षक्षार्रोक्ष्मेंगीकारकरिकै नानाप्रकारके जगत्काकारणरूपहोंबें है ॥ और जैसे तिनवटबीजीविपेस्थित सामान्यरूपजातिकेनदीनाराहुएभी तिसतिसवटयुक्षकोटरपतितें अनंतर तिसतिसबोजव्यक्तियोंका नामहोइजावे है ॥ तैसे तामायाके गरियकारकेक्यनकेंद्रे ॥ काद्देरे तिनसंस्कार्राकाकाये देह इंद्रिय क्रिया भीग याभेदकरिके चारिप्रकारकादोंदे ॥ याने तेसंस्कारमी नर्तनशहुएमी तिसतिसकार्यकीउरपात्तिव्यनंतर तिसतिससंस्कार्राकानाशहोइजावे है ॥ और जैसे एकहीवटकावीज वटप्रक्षरूपपरि णुमक्त्राप्तहोदके फलेंक्न्राप्तहोवे हे ॥ ताफलीयुतवटग्रुक्षते वसंतऋतुविषे अनेककोटिरूपकरिकैडरपन्नहोवे है ॥ तिनसवेषीजब्यक्तियों 

कार्यक्क क्याजकरका क्रिकेर मगढ क्टबागोहे ।। तेसे याजनादिसंसारिक तिनसंस्कारात दहाविकांक निरंतर प्रवाहचल्याजावेहे ।। तिनसं कृत्यक्कारहोदिकोतिनकेटकार्ते पुनरेहादिकहोते हें इसप्रकार तिनसंस्काराका तथादेहादिकोका निरंतर प्रवाहचल्याजावेहे ॥ तिनसं स्कार्गात नामाप्रकारिकोतिन कोईमोज्योक स्थिररहेनहीं।अब तिनदेहादिकचारिप्रकारकेशयोंका तीनतीनप्रकारकाभेद वर्णनकरे हैं। हिंदे भूतागा नामाप्रकारकेश्वतिरभेदकरिकेपुक्ते जरायुन अंडज स्वेदज सहित्व यहचारिप्रकारकेपाणोहे ॥ तिनचारि प्रकारकेपाणियो 🏅 |गांतोरे ॥ गया विरुपाग्रहस्परिमाणतेभी तिनक्षेत्रियांतिषे उत्तमताहोगेहे ॥ अब क्रियाकीउत्तमता वर्णनकरेहें ॥ हेदेवतावो ॥ 🦉 ्रीनित्राप्तण्यगीगोगेष ताउत्तमताई ॥ साउत्तमता अनेकप्रकारकेनिमित्ते होवे हे ॥ तहां पिता माता आचार्य यातीनोके । १ कृष्ट पिया गप आदिकाकिटकष्टतातमे प्रवादिकांतिपे साउत्तमता प्राप्तहोवेहे ॥ तथा पितामाताकाअंशरूपजोवीयेहे ॥ तिनदोनोवि १९ पोक्ता शपर्यापिशेषकरिकेनोपिषाकहे ॥ तिस्तिमी ताप्रविषेपे उत्तमताप्राप्तहोवेहे॥तथा ताप्रवका दश्मासरूपकाछकेपूर्णहर्षतेंअनंतर ्रीगिरियतत्रे देर दीद्रेय किया भोग यहचारिप्रकारकेकार्यहें।तिचारिफ्कारकेकार्य उत्तम अथम मच्यम यामेदकस्कि तीन तीनप्रकारकेहें। ४ गढे ॥ तहां याटोकपिए तिसतिसजातिवाटेजीवअनंतहें ॥ यति तिनसबंजीवोषिऐ ते उत्तमादिकरूप कथनकरेजावैनहीं ॥ यति सबैवर्णे ११ निधेष्ठ वात्राप्रवातिहे ॥ तात्राम्राणजातिषिऐ तेउत्तमादिकभाव निरूपणकरेहे ॥ हेदेवतावो ॥ यहत्राम्नणद्वनातिबाटे भुदेव गोगार्गा कर्वरानं पाहानिकमणाहै॥तिसँतभी सापुत्रतिषे उत्तमताहोगेहै॥तथा सुंदरगोररूप छावण्य सदाचार शेष्ठछक्षण इत्यादिकग्रुणॉक्रि 🎖 िभी प्रगिरिंग उत्तमनाहोगेहेगाहर्नेस्याहिङ्के अनेक्ष्रकार्किनिष्तांकिरिके साडत्तमताहोषे हे।।अब इंद्रियोंकीउत्तमताका वर्णनकरेहें।। देरेगगांगागंगं रहकोउनम्या अनेकमिष्तोंक्रिकेहोंग् हे ॥ तंसे नेत्रादिकइंद्रियोंकीउत्तमताभी अनेकनिष्तितोंतेहोंथे हे ॥ तहांरूपादिक गिगो स्महणकरणीयमार फ्रटनोहा नित्रतेमी नित्रवेमाहिक इंद्रियोगिय उत्तमताहाँ वेहे ।।तथा सुद्ररच्चा विश्वतेभी तिन इंद्रियोकी उत्तम ्री स्पत्राप्तण याग्रमिटी कषिषे उत्पन्नदुप्दे तथासुखदुःखदोनोंकूभोगेंदें।ायातें यहबाह्मणत्वजातिषाछेश्रीरभी पुण्यपापदोनोंक्रिकिरिचित्हें।।

े कियाह्षपण्डम है।। तिनक्मांविषे श्रद्धाभितृष्ट्वक देवताच्यानादिक्ष्प्यज्ञाकिष्टि उत्तमताप्राप्तहोंवे है।। तथा शास्त्रविद्धितदानादिकोंके हैं। करणेते तथाशास्त्रविद्धितदानादिकोंके हिन्दानाता है। करणेते तथाशास्त्रविद्धित हो। विद्यानातातेते। हिन्दानातातेते। हिन्दानातातेते हैं। हिन्दानातातेते हिन्दानातातेते हैं। हिन्दानातातेते हैं। तथा आपणेत्रुशिष्ट हिन्दाने हैं। तथा तथा आपणेत्रुशिष्ट हिन्दा है। स्थावते हैं। तथा नामकारकेविद्याविद्धित्ती तिनभोगों विपे उत्तमताहों है। तथा तिनिद्धा है। व्याव्याविद्धा है। तथा स्थाविद्धा स्थाविद्धा है। तथा स्थाविद्धा स्थाविद्धा स्थाविद्धा है। तथा स्थाविद्धा स्थाविद्धा स्थाविद्धा स्थाविद्धा है। तथा स्थाविद्धा स्थाविद्या स्थाविद्धा स्थाविद्धा स्थाविद्धा स्थाविद्धा स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्धा स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्य स्थाविद्धा ्रस्मावतेमी तिनमोगोविषे उनमताहोवेहे ॥ तथा नानाप्रकारकेविद्यावोकीप्राप्तितेमी तिनमोगों विषे उत्तमताहोवे है ॥ तथा तिनविद्या । विकेशको तिनमोगोविषे उत्तमताहोवे है ॥ तथा तिनविद्या । विकेशको तिनमोगोविषे उत्तमताहोवेह । विकेशको तिनमोगोविषे उत्तमताहोवेह । विकेशको तिनमोगोविषे उत्तमताहोवेह । विकेशको । विक

मानस्य । जोर शहतकतिष्यारकरिकदेशियनो आयायं माता पिता इत्यादिकम्थियभी याजीतोकभोगकाहिद्धे यहमत किसीत्युकहाष्ट्र |शह्यांकादे ।। मुस्ममुद्रिम्बाद्योक्त्यते तिनआयायदिकाँहे याजीवाँके साक्षात्मोगकाहेतुमानैनहीं । कितु तिनआयायदिकाँहें धर्मअर्थ गुनां काहेतुमाने हैं।। काहेते तेजाचायांदिक याशिष्यादिकोंकेप्रति शेष्ठविद्याकाउपदेशकरिके पर्मकीपातिकरे हैं।। तथा कमंउपासना is simplicatives to the constraint of the constr

🎖 🗥 गभी एकएको क्यंद्रास कृतत्व कारितत्व अनुमीदितत्व यातीनथमॅलिसाथजोडिये ॥ तभी तिनॉके दोश्रतिज्ञिताङीसभेद २८३ 🏻 🏄 प्रमुक्त् तभी मुदुस्य मप्यस्य उस्कटस्य यातीनोंकेसाथजोडिये ॥तभी तिनोंके सप्तर्थिशतिभेद २७ सिद्धहोंवे हैं ॥ जैसे उत्तम उत्तममुद् ३/फ्परैगपनकीयाप्तिकरे हें ॥ तथा ताविद्याद्वारा सुवर्णादिरूपङीकिकथनकीयाप्तिकरे हें ॥ तिनथनादिकोंकरिकेयाजीवोंके भोपकीयाप्ति १/|होगे हे ॥ इतर्नेक्रिके देव इद्रिय किया भोग याचारोविषेउत्तमताकावर्णनकऱ्या ॥ अच तिनदेहादिकचार्राविषे मध्यमताका तथाअथम |गापउतापमभ्य उत्तमउत्तमउत्कट इसप्रकार दूसरेउत्तममध्यमाहिकअष्टोषिपेभी तीनतीनभेदजानिङेणे॥ और तिनसप्तविद्यातिपदायौ ोगेगी एकएकपर्यार्गेह कभी पुनःस्दुषप्पटन्कट यातीनोंकेसाथजोडिये॥तभी तिनोंकेएकाशोभेद८१सिद्धहोंवें हें।जिसे उत्तमउत्तममृद पुरु उत्तमउत्तमपुरुम्'पठत्तमयसमुदुवत्कट्याद्समकारदूसरेछव्यीसपदायोंकेभी तीनतीनभेद्जानिङेणाओर तिनएकाशी८९भेदोंबिष ्रीतामागणनकरे हैं ॥ हेदेयतागो ॥ पूर्व देह इंद्रिय किया भोग याचारोंकेउत्तमताविषे जेहेतुकथनकरेथे ॥ तिनहेतुवाबिषे जभी कोईकहेतु गंहाअभागहोगे है ॥ तभी तिनदेशिंदिकचारों विषे मध्यमता प्राप्तहोंवे है ॥ और तिनपूर्वेङक्सवेंहेतुवोंका जभी अभावहोंवे है ॥ तभी तिनदेहादिक्त्नारांगिपे अधमता प्राप्तहोंवे हें।।इसप्रकार देह इंद्रिय किया भोग यहचारो उत्तम मध्यम अधम याभेदकरिके तीनतीनप्रकारके ९ | हो। हैं।। और तिनदेहादिकचारोंबिपेस्यितजे उत्तमस्य मध्यमस्य अष्मस्य यहतीनहें।।तिनउत्तमस्यादिकतीनोंबिपे एकएककूं जभी पुनः |उत्तपत्र मप्यमत्र अपमस्य यातीनोकेसायजोडियो।तभी तिनेकिनवभेद सिद्धहोषे हें ॥ तेनवभेद्यहहें ॥ उत्तमजन्म १ उत्तममध्यम २ ]जित्तमशरास ३ मप्पमज्ञत्तम २ मप्पममप्पम ५ मप्पमअष्त ६ अष्मचन्तम ७ अष्ममष्यम ८ अष्पभज्ञषम ९ और तिननबोंतिषेभी

सहित यागादिकक्रमीकाकताहि वे शातथा तिनक्रमीकेफ्टकाभोकाहि वे हिर्दितिना तिनक्रमीकाकत्तिपणात्याभोक्तापणासंभवेनहीं॥
सहित यागादिक्क्रमीकाकताहि वे शातथा तिनक्रमीकफ्टकाभोकाहि वे हित्तिना तिनक्रमीकाकत्त्रां में स्प्रकार यह विविक्ष्य के श्रीप्रकार यह विविक्ष्य विविक्य विविक्ष्य विविक्य वि े वेह होद्रेय किया भोग इनचारोंका तथातिनोंकेसंस्कारोंका परस्पर बीजअंकुरकी-यहि कार्यकारणभावनिरूपणकरणोविनहीं।। अब श्रुवेह इंद्रिय किया भोग इनचारोंका तथातिनोंकेसंस्कारोंका परस्पर बीजअंकुरकी-यहि कार्यकारणभावनिरूपणकरणेवातों प्रथम श्रुवेहकीप्रधानता निरूपणकरे हैं।। हेदेवतावों।। योदेहेंकिसंस्कारों तें प्रनःदेहउरपत्रहोंचे हैं।। और तिनदेहों तें प्रुनः देहादिकचारोंके श्रुवेहकीप्रधानता निरूपणकरे हैं।। योते योदेहतेंही तेसवेहेंद्रियादिक प्रगटहोंचे हैं।। वोदेहतेंहीं तेईदियिकियाभोग प्रगटहोंचे हैं।। श्रुवेहकीसेभी वेदवेतापुरुप याप्रकारकीयुक्तिकयनकरे हैं।। जोपुरुप प्रथम देहक्रिकेयुक्तहोंने हैं।। सोदेहीपुरुपही वशकरेंद्र प्रहेन्द्रों

ग्मना अनुभवकरीनहीं ॥ किंतु यामनुष्यठोककीस्रियां अनुभवकरीयाँ हैं ॥ यातें यामनुष्यों कें तिमदेवांगनावांविषे इच्छाहोंवेनहीं ॥ १ ९ हेर्यतागे ॥ अनेकमोगोंकेप्राप्तद्वप्मी कामना बृष्टिकंहीप्राप्तहोंने हैं ॥ याअथैनिपे कामीप्रुरुप तथान्छन् तथाभनीपुरु पने दर्षातरूप्र ॥ कार्ते पाटोकषिरे तेकामीयट्यान्यनीपुरुष अनेकप्रकारकेभोगोंक्प्राप्तहोइके विनभोगोंबिषेकुश्टहुए पुनःपुनः गाँ हैं ॥ याँते तिनथानींक्षे यामनुष्यक्षोपींचिपे इच्छाहोंचेनहीं ॥ किंतु तिनथानिणीह्योपोंचिपेही इच्छाहोंचे हैं॥ तथा स्वर्गवासिदेवताबोंने यामनुष्यछोककीह्योयां तथाअन्नपानादिकभोग्यपदार्थ अनुभवकरेनहीं ॥ किंतु स्वर्गेलेककीह्यायां तथा स्वर्गेलेककेभोग्यपदार्थे अनु कुमाकिग्रद्धिकाकाकारणहे ॥ और युद्दजीव जिन्जिन्भोगों कुंज्युभ्वकरे हैं॥तिनभूगों विपे वैराग्यकुंग्राहरों नेनहाँ ॥ किंतु दिनदिनिषे यह कितु यामत्रु प्यटोककोक्तियोंकिषेही इच्छाहोवे हे ॥ तथा थानोंने यहमतुष्यक्तियां अनुभवकरीयांनहीं॥कितु आनिणीस्त्रीयां अनुभवकरी भवकरे हें ॥ यातें तिनदेवतावों के यामतुष्यळोककी स्त्रीयोंविषे तथाअन्नपानादिकभोग्यपदायोंविषे इच्छाड़ीवैनहीं ॥ किंतु तिनस्चर्गकीस्त्री मोगॉकेअनुभवतंअनंतर दिनदिनिषेपकामना बृद्धिक्ष्प्राप्तहोतीजॉर्वे हैं।ातथा तिनभोगॉविपे इंद्रियोंकीकुञ्छताभी बृद्धिक्ष्यापहोती *क्रिसोविषपकी* हर्जाकरे **है** ॥ ताहरू छाकोउत्पत्तितें अनंतर सोषुरुप तिसीविषयकेप्राप्तिवासते कर्मोक्रकरे हे ।। जैसे यामतुष्योंनें स्वर्गकोदे तीत तिन्मोगॉलिपकुगुळहोताताले हे ॥ युह्वाता योगभाष्यिभो कहो है ॥ योगाभ्यासम्बुष्विद्देतिकामःकोश्छानिचेद्रियाणां॥ अर्थ ग्रीपि तयाशत्रपानादिकमोग्यपदार्थोषिपेही इच्छाहोंपे हैं।।यति अन्वयव्यतिरेककरिकै यहमोगोंकाअनुभवही तिनभोगोंकीप्राप्तिकरणेहरि

तिनभोगोंकीर्ञ्छाकरेतेहुष प्रतीतद्वीवे हें ॥ यति यहजान्याजवि हे ॥ बहुतभोगोंकेप्राप्तहुष कामनाकीद्यद्विद्दीवे है ।।जैसे छतकाष्ट्रादिकों क्षेपार्षकारिक अपिकीद्विद्दीहोति है ।। देदेवतावो ।।जैसे अनुभक्केदुष्यदभीग स्वविषयकइच्छाकीडरपतिद्वारा यादेहइद्धियकमीदि

र्कों एरागृष्क सेवनकरे है ॥ सोजीवात्मा ताइच्छासंस्कारों केवश्तें तिसीतिसी स्पांसारकाकारणहोगे हें।तिसे अनुभनक्ष्यातहुए यद्देदइंद्रियकमंभी स्विषयकइच्छाकीउत्पतिद्वारा यासंसारकेहीकारणहोंवे हैं।किहिंते

५ पदगीपात्मा इन्छात्तरमाराकरिकेषुक्त जित्तक्ति

ातिगाॐदेगुदिकोक्तं अनेकबार प्राप्तहोंपे हैं ॥ हेदेवतावो॥इसप्रकारदेह इंद्रिय क्रिया भोग यहचारो अनुभव इच्छासेस्कार यातीनोंकरि∏्र्

्रासी ॥ काहेते [तनदेहादिकोलकारणकृपने अनुभवइच्छासंस्कार्यहैं ॥ तिनोंका कोईनियमहैनहीं ॥ ती तिनोंकेदेहादिककार्योकानियम | किर्मिकारिकोलकारणकृपने अनुभवइच्छासंस्कार्यहैं ॥ तिनोंका कोईनियमहैनहीं ॥ ती तिनोंकेदेहादिककार्योकानियम | किर्मिकारिकोलकारणकृपने अनुभवइच्छासंस्कार्ये । वहां भरणकाछिनेप याजीवके । यहां प्राप्तिक । यहां विद्या विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या । यहां विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या । यहां विद्या व

.स्पासस्रो है।। याते तेदेहादिक जन्मजन्मविष्युद्धिश्रमातहुएभी यादेहतैंउत्तर पुनःयहहीदेहमातहोंवे हैं याप्रकारकेनियमकाविषयहोंवे 🎼

्रिगिर्सानिषे अञ्जतमापादै ॥ सामाया तिनदेहादिकोकनाञ्डएभो ब्रज्ञहारकाङाहाप्रितिनिना नाक्षक्रपाह्रहेनिक्री ॥ कोका ॥ हे ४ भगपत् ॥ जोमापादी सर्कापंकरणेनिपसप्देनि तोब्रज्ञक् किस्वासतेअंगीकारकरणा ॥ याज्ञंकाकीनिद्यतिकरणेवासते मायाकास्वरूप ५ ४ नगब्रप्रकारकप्रभावभित्रकरिकेनिरूपणकरेहे ॥ हेदेवताओ ॥ सर्वकायाँनिप तथासर्वकारणोविपे अञ्जतजोपरिणामभागहै ॥ तापरि थै क्रिकाण मणाहण करदानों हैं ॥ मिनदोनों निषे पुरुषिक असम्बन् अतुगतहों हैं ॥ और तिनअनयन्तिनि पृथ्यी अनुगतहों दें ॥ सापृथ्या बट |मानकं मगान्द्रमकं माम्हुएभी प्रख्यभमितिनिमा माग्रह्मातहोनिनहीं ॥ तेते यादेहादिकोंनिपे तथातिनदेहादिकोंके कारणभूतसंस्का

्री णामभागक्षे गेदगेतापुरुप माया यानामकरिकेकथनकरेहें ॥ और तिनकार्यकारणदोनोंका तयातिनदोनोंबिपेअनुगतपरिणामभागका १ प्रकाशकरणेहारा जोस्फुरणक्ष्पतत्वस्तुके ॥ तास्फुरणक्षपत्त्वस्तुक्षे वेदगेतापुरुप् त्रह्म आत्मा यानामकरिकेकथनकरेहें॥हेदेवताओ ॥ १ १ पाटोकािप जितमेकीस्पुट्यक्षमपदाय हे तिनत्तर्यस्योपिप परिणामक्ष्पकरिकेती मायाकाअनुगतपणा देखणेविपेआने हे ॥ और १ १ मताक्ष्पकरिके यहकाअनुगतपणा देखणेविपेशाने हे ॥ योते सामाया तथाबह्म दुन्तिजगत्रकेन्यादानकारणेहें ॥ परंतु बह्मती विवत् क्षे

१ रणारानकारण है। और माया परिणामीडपादानकारण है ।। अब माया ब्रह्म यादोनोंबिपे स्पष्टकरिके याजगत्कीकारणताका निरूपण

ो कर में होरानाओं ॥ मंदाएकरूपसत्ताही त्रोकदाचित यासर्वकार्योविषे अञ्चलहडुंदिलाईदेवे ॥ तो मायाक्के कारणरूपतानहीसिङ् तेसी ॥ परंतु यात्रगरीरपे केवटएकसत्ताकाहीअञ्चयतपणा दिलाई देतानहीं ॥ किंतु सापरिणामरूपमायाभी अञ्चयतडुइप्रतीत १९१९ ॥ और तोकदानित् मापरिणामरूपमायाही केवट यात्रगत्तिअञ्चयतिहड्केतीतहोते ॥ तो तासत्तारूपकहिक्के कारणता १ गरीमिङ्हों ॥ परंतु मापरिणामरूपमायाभी केवट अञ्चतहुईयेतीतहोतेनहीं ॥ किंतु सीब्रह्मेशी आपणेसत्ताहपकहिके सबैबअञ्चत

ै | गता गरपरभेर गितायुरुगोंने कपनकन्पाहै ॥ पांते पानगतकीकारणताविषे तामायाकीन्याई बहाकूंभी अव्ध्यअंगीकारकन्याचाहि

ी इवायनी गढ़ोंने है ॥ यामें सोसत्तारूपयन संयामाया दोनोंही जगत्काकारणहें ॥ तापरिणामसामान्यरूपमायाका तथास्फुरणरूपसत्

ाग गुरामानय सर्वीजीविषे अनुगतसत्तारूपत्रहाकाशिकस्त्रुआ आपणेस्वरूपतेंअभित्र नानाप्रकारकेवटवृक्षीक्रेंडरपत्रकरेहै ॥ तेसे १॥ सोसामान्य सर्वीजीविषे अनुगतसत्तारूपत्रहाकाशिकस्त्रुआ आपणेस्वरूपतेंअभित्र नानाप्रकारकेवन्त्राक्रियान्त्री। तथा भागगरिका ॥ जेते एकएकवट्युक्षविपेश्वगत कार्यश्विक्तामासामान्य भिन्नहै ॥ और एकएकवट्यीजविष अनुगत कार्प्याक्तिनामा हेदेगताओ ॥ जेते एकएकवट्युक्षविपेश्वगत कार्यश्विक्तामासामान्य भिन्नहै ॥ और एकएकवट्यीजविष अनुगत कार्प्यश्विक्तामान्यहै ॥ तां सामान्य भिन्नहै ॥ और वट्युक्ष तथावट्युक्ष तथावट्योज यादोन्तिषे समान्कप्रकरिक्येग्राविपेश्वग्रात्वे ॥ सोप्र्यशिक्ष्यसामान्य वट्युक्ष तथावट्योज पहनेन्ति समान्य वट्युक्ष तथावट्युक्ष तथावट्युक्ष तथावट्युक्ष । यादो सातीसरामान्य व्यव्देशिया व्यव्देशिया वट्युक्षयादोन्तिविपेश्वग्राक्ति समायाक्ष्यक्रिके ॥ त्रि सामायाक्ष्यक्रिकेसवंथकरिके तथाकारणकेसवंथकरिकेती दोप्रकारकिके साम्प्रक्ष्य वट्युक्षयादोन्तिविपेश्वग्राक्ति समायाक्ष्य प्रविपेश्वग्राक्ष्य वट्युक्षयादोन्तिविपेश्वग्राक्ति समायाक्ष्य प्रविपेश्वग्राक्ष सम्बद्धि । याद्याप्रक्ष्यायाच्याक्ष सम्बद्धि । व्याप्तक्ष्य प्रविपेश्वग्राक्ष समाया कार्याविपेश्वग्राक्ष सम्बद्धि । व्याप्तक्ष्य प्रविपेश्वग्राक्ष समाया कार्याविपेश्वग्राक्ष सम्बद्धि । व्याप्तक्ष्य प्रविपेश्वग्राक्ष समाया कार्याविपेश्वग्राक्ष सम्बद्धि । व्याप्तक्ष्य समाया कार्याविपेश्वग्राक्ष तथाय्वह्य प्रविपेश्वग्राक्ष । और कार्पाविपेश्वग्राक्ष मार्यक्ष सम्बद्धि । वर्ष सम्बद्धि सम्बद्धि सम्बद्धि । वर्षिक्ष पर्वाविपेश्वग्राक्ष सम्बद्धि । अपेर कार्पाविपेश्वग्राक्ष सम्बद्धि सम्बद्धि सम्बद्धि । वर्षिक्ष परविपेश्वग्राव्य व्याप्तकार्णि । वर्षिक्ष परविपेशिक्ष परविपेशिक्ष सम्बद्धि । अपेर कार्पाविपेश्व मार्याक्ष सम्बद्धि । अपेर कार्पाविपेश्व सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कार्पाविपेश्व सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेश्व सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेश्व सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेशिक्ष सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेशिक्ष सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेश्व सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेशिक्ष सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेशिक्ष सम्बद्धि सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेशिक्ष सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेशिक्ष सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर कर्पाविपेशिक्ष सम्बद्धि सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर सम्बद्धि सम्बद्धि सम्वद्धि । अपेर सम्बद्धि सम्बद्धि सम्बद्धि सम्बद्धि । अपेर सम्बद्ध गीजगेकुरकीन्याई परस्पर कार्यकारणकृपहै अचपरस्पर ब्याप्यब्यापकरूपकारिकै स्थित जेमायाकेतीनस्वरूपहेँ तिनोंकानिरूपणकरेहें॥ १ ुन वडिकारोंका ताकारणरूपमायाकेस्वरूपते अभेद निरूपणकरेहैं ॥ हेदेवताओं ॥ जैसे सर्वेदटवीजोंविपेअनुगत जोसामान्य

[[समक्तेमर्हा ॥ अत्र यादीअयंकेस्पष्टकरपेगासते यामायांकु महाअटबीरूपकारिकेवर्णनकरेहे ॥ महाच्वनकानाम मद्याअटबोहे ॥ हेदेव १ | गाठीकाने तेबाम्प्रेनतापुरुपद्दे।तिबाम्बवेतापुरुप यद्यपि यामायाक्ष्यनर्थकाकारणजानिके नाझकरणेविपे समर्थे हैं।तथापि यामायाने १|नागा।पदमायारूपमदाअटगो नानाप्रक्रारोक्षीनुग्मासक्ष्यनीयोक्षरिकेच्यातहे ॥ तथा पंचमहाभूतरूपवृश्रीकृषिषेषुणै हे ॥ तथा विषयों क्षण कर कारण जान किएके क्षणातमे रूपाहिकजनेकनामोह्मातहोते हे।। अन तामायोकविज्ञताहिक विशेषणोका निरूपणकरहा। हेक्नामो ॥ सामोग्डेभरकेभेदकरणेहारी परिणामसामान्यरूपमाया अत्यंतअञ्जतशरीलाङोहे ॥ तथा नानाप्रकारकेसंस्कारकपाविज्ञे हैक्नामो ॥ आगोग्डेभरकेभेदकरणेहारी परिणामसामन्यरूपमाया अत्यंतअञ्जतशरीलाङोहे ॥ तेसे यहमायाप्री याविचित्रप्रपेचक् र्भे कृतपटकरिकेयुकडुआही यात्रगतकीडरपतिस्थितिष्टयकरणेकीसामर्थ्यक्षरताङ्ग्रप्राप्तहोंनेहे ॥ तामायात्रीवना सोहंभरपणा सिद्ध १/होत्पर्धा प्रेतीत्रकारकरकपडारीमायाङ्क सोहंभर किसपकारनाहाकरेगा ॥ किंतु सोहंभर तामायाङ्गाशकरेनहीं ॥ हेदेवतावो ॥ |आएणप्रभागने तिनशास्त्रोताक्रोक्षेद्धक् स्रीपुत्रभनादिकविष्योविषे तत्परक्रीराष्याहै ॥ याते तेशास्त्रवेतापुरुषभी यामायाक्षेताशक [तिरोगमन्त्रतेषेषेत्रै ॥ तिनग्रेहरूपमूर्टोक्रिक्षित्रक् ॥ तथा नानाप्रकारकेदुःखरूपफ्टोंक्रिक्षिक्षक् ।। तथा प्रमन्नोआदिरूपपुष्पोंक्रीरे | निम्तरे ॥ नमा मानापिनारिक्ष्पमञ्जोकरिकेयुक्ते ॥ तया बांभगक्पीशालाबोकरिकेयुक्ते ॥तया मेरेक्षेयहसुखप्राप्तद्विमां याप्रकारकी निरायात्रोगताः ॥ गाज्ञमर्गारिक्षयेताकृष्मप्रजन्तिका कामकोषादिक्ष महामिहाजाकोत्रोहे ॥ तिनकामकोषादिकप्र ॥पणेसंस्काररूपनिबॉक्रिकेटरपत्रकरेहै ॥ अय तामायाकीद्दउता वर्णनकरे हैं ॥ हेदेवतावी ॥ यहमाया आत्मज्ञानतेविना नाक्षेतेर ﴾ आएणसस्काररुपानबाकारकडरपत्रकरक । जन सामामान्यम् । १) दिनदोणेते इडकदोत्राये दे ॥ काद्ते सर्वजगत्तेडस्कृष्टजोईथरहे सोईथरभी यामायाकू नाश्करिसकैनहीं ॥ जिसबासते सोईथर यामाया |शिरशाजारुपरीगोक्तिकुक्तुंगिक्षा कृत्युरूपदानामिक्तिकेयुक्तदे ॥ और तामायारूपमहाअटनीकूनाज्ञकरणेहारी जाज्ञमदमादिरूप

🌿 🎼 कि में प्रणे हैं ॥ तथा दुर्गनपुरुव हत्पी सर्वेनटकों हितिसुक हैं ॥ तथा नारी ह्या शिक्षा निक्षा निक्षा

ी बतारू पृत्रक्ष किंग ने सरक्वतीक्ष्पठताहै ॥ और विष्णुक्ष पृथ्य विष्णे क्र्मीक्ष्प कताहै ॥ और शिवक्ष पृथ्य विष् भवानीक्ष्प कता है ॥ और ्र भ्यकूरीमामहाने हे ॥ याकारणते तिनम्झादिकवृक्षांकेसमीपजाइसकेनही हेदेवतावो ॥ जेसे छोकप्रसिद्धवृक्षांऊपरछताहोने हे ॥ तैसे [स्ततीतो येतवणेवाठी है।।ओर विप्युरूपवृक्षकोछतारूपछङ्भी पीतवणेवाछीहे।।और शिवरूपवृक्षकीछतारूपभवानी र्यामवणेवाछी है।। बीजरूपह ॥ तथा नित्यह नित्यह ॥ घुन के से हैं तेत्रज्ञादिक घुक्ष ॥ आपणे आश्रितभक्तजनों के संसारतापकी निवृत्तिकरणेहारे हैं ॥ तथा (1) (Santastralited of states of personal second control of second || वर्षाछाहे ॥ तेत्रह्मादिकतीनोंषुक्ष देखणेहारेपुरुपोंकेमनकू तथानेत्रोंकूं आनंदकीपाप्तिकरणेहारेहें ॥ और तात्रह्मारूपबुक्षकीछतारूपसर श्रिमारूपवृक्षतो सुवणंकेग्रमानवणंबाङाहै ॥और विष्णुरूपवृक्ष तमाङकीन्याई स्यामवर्णवाङाहै ॥ और शिवरूपवृक्ष क्षीरकेसमानग्रक्क मिनगोधितरूपोङ्गारणकरणेहारे हें ॥ तथा महाच्पदार्थोकीगिणतीविषे अत्यन्तमहात्हें ॥ तथा सूक्ष्मपदार्थोकीगिणतीविषे अत्यन्त सुस्मेर्ड ॥ हेदेवताओ ॥ यद्यपि यहअविद्याह्तपमहाअटबी याजीवोंकूं महायुदुःखोंकीप्राप्तिकरेंहै ॥ तथापि जिसब्रब्येताह्रपभद्रहस्तीनें पढ्ठताओं पितियह्यादिकवृक्ष आपणेचेतन्यरूपकाशकरिके प्रकाशमानद्वए सर्वजगत्क्षंप्रकाशकरेहें ॥ यति तिनस्ययंप्रकाशरूप गुशोकेशरणक्षेपाषद्वेभा पहपुरुप अज्ञानरूपकंषकारतिरहितहोंने हैं ॥ हेदेवताओ ॥ यहत्रह्मादिकतीनवृक्ष स्वभावतेतो स्वप्रकाशरू प्रहें ॥ गौर सर्विषिष्रह्पहोणेते सर्वप्षान्मी हैं।और दंभयुक्युरुप्किमतितौ फलॅतरहितहैं।और श्रणागतभक्तज्ञांकिमति नानाप्रकारकेफलो | गोर हेदेवतावो ॥ त्रहा विष्णु क्षिय यहतीनदुक्ष तथा सरस्वती छक्ष्मी भवानी यहतीनछता निविशेषरूपक्रिकेतो सबेवणों सरिहितहैं॥ साहेत हैं ॥ ओर अनादिहोणेतेतो बजितरहितहैं ॥ और मंत्ररूपब्जिबाळेहोणेतें समीजहैं ॥ तथा आदिअततेरहितहें ॥ तथा सबैप्रपंचका तगा आनंदस्तरूपंह ॥ परंतु पुरुषोकीभावनाकेअनुसार जगमरूपहोवें हें ॥ तथा स्थावररूपहोवें हें ॥ और धर्म अर्थ काम मोक्ष | यागारप्रकारकेप्रक्षायोंकेप्राप्तिकोइच्छाकरिके आराधनकरणेहारेजेभक्तजनहें ॥ तिनभक्तजनोंकेप्रति ताचारप्रकारकेपुरुषायोंकीप्राप्ति पात्रप्रादिकपग्रसोरेखायाक्रुआश्रयणक्षन्याहे ॥ तात्रसनेतापुरुपक्षे साअविद्यारूपमहाअटवी दुःखकीप्रातिकरेनही ॥ हेदेवताओ ॥

ें तिनोकेस्वभावकाभी सर्वत्रअनुगतपणा प्रतीतहोते है ॥ याकारणतेही यहसर्वजगत् अधिदेव अध्यात्म अधिभूत यातीनरूपकरिकेडपपत्र हैं ९ हुआहे ॥ तहां सर्वजगतिषे जोस्रटापणाहे सोब्रह्माकास्वभावहे ॥ और पाङकत्वधर्म विष्णुकास्वभावहे॥और संहारकर्तृत्व रुद्रकास्वभाव हि ९ हे ॥ हेदेवताओ जामाया त्रह्मा विष्णु रुद्र यातीनोकेसर्वधकरिके तथा सत्व रज तम यातीनग्रुणोंकरिके तीनप्रकारकहिविहे॥तामायाके डि ४) देव हिरण्यगर्भसंडाक्ष्रप्राप्तहोंवे है ॥ और समप्टिकारणडपाधिकेसंबंधेतें सीआत्मादेव ईश्वरसंज्ञाक्ष्रप्राप्तहोंवेहें ॥ अव हिरण्यगर्भभगवात्त्र हैं १४) विपे जोवक्ष्यता तथाईश्वरक्ष्यता सिद्धकरणेवासते ताहिरण्यगर्भेक्ष अध्यात्म अधिदेवक्ष्यकरिकेवणेनकरें हैं ॥ हेदेवताओं ॥ जिसहिरण्य १ १ | गर्भभगवात्के हिथ तेजस प्राज्ञ अध्यात्मयदतीनभेदहें ॥ सीहरण्यगर्भभगवात्त्री समधिजायत्विपेस्थितहुआ अपिदेवक्ष्यविराद क्ष्माजविद्धे ॥ और व्यक्षित्रक्षशिराकेअभिमातकरिक सीहरण्यगर्भभगवात् विश्वसंज्ञाक्ष्यात्वेदे ॥ और विविध्यकारतिन 🖔 संग्यकरिकै यहुआत्मादेवभी कत्ती पाठक संहरता यातीनहृपोक्ष्प्रातहोविहै ॥तथा जाप्रतादिकतीनअवस्थारूपसंसारिविषे अहंममअभि 🌣 🌡 मानकूक्रेहै॥और सीआत्मादेवही समप्टिम्थुङउपाधिकेसंबंधतै विराट्संज्ञाकूंत्राप्तहोंवे हे ॥ और समप्टिसुक्ष्मडपाधिकेसंबंधते सोआत्मा 🆄 द्रुवक्रिके दुर्वेछदेले ॥ तवपर्यंत सोब्रह्मवेतारूपइस्ती याब्रह्मादिकतीनयुसोंक् आश्रयणक्रिकेस्थितहोवे ॥ तिनब्रह्मादिकयुसोंका कदा अव्घ्यक्रिकैनाशकरें।।और सोब्रक्षेत्तारूपभद्रहरती जवपयैतआपणेब्रह्मज्ञानरूपशुंडकूंबाङभावक्रिकै तथाकामकोधादिरूपसिहकृतउप ै क्ष द्रमकारक दुनछद्स ॥ तन्पपत तात्रक्षपता कार्यक्षपता न्यतकार । जार यहत्रहाषिष्ण्यित्रमुक्ष्यतीनद्वस यामवैनिश्वक्रेट्याप्तकरिकेरहेहें ॥ और १ नित्मी परित्यागनहींकरे।हिदेनताओ॥यामायाक्ष्यमहाअटवीविषे यहत्रह्याबिष्णुशिवक्ष्यतीनद्वस यामवैनिश्वक्रेट्याप्तकरिकेरहेहें ॥ और ह्नतीआदिकतीनळतावाँक कल्पळता यानामकरिकेकथनकरेंहैं ॥ याते हेदेवताओ ॥ यामायारूपमहाअटवीविपेहैंउत्पत्तिजिसकी तथा । हैं ।हिदेवताओ।। यात्रह्मादिकतीनवृक्षोंकू तथासरस्वतीआदिकतीनङताओंकूँ जोप्ररुप अद्धाभितपूर्वक आश्रयणकरेहैं।।सोप्ररुप कदाचित्रभी दुःषक्ष्प्राप्तहोमैनहीं ॥ याकारणते बेदवेताष्ठरुष तिनब्रह्मादिकतीनष्टशोंक करपष्टक्ष यानामकरिकेकथनकरेहें॥और तिनसर क्षित्रहानकपृदेश्वज्ञानम् ऐसाजो यहत्रक्षेपेताकपभद्रहस्तीहै॥सोब्रह्मेताकपभद्रहस्ती यास्नेहरूपीहटसुल्पाठीअविद्यारूपमहाअटबीक्रे

🌽 होणेते विराहसंबाक्षेत्राप्तहों हे ॥ अरि समष्टिसुक्ष्मावप सहआभगणभरताहुजा ताजारभाद्य हरण्यभ्यत्वाक्षत्रात्वात्र ह ॥ जार प्रजा

्री आएणों मगोदाविपस्थापनकरे हैं ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप ताआत्मादेवक्रनियंता अंतर्यामी यानामकरिकेक्यनकरे हैं ॥ हेदेवतायों ॥ १ १ तेसे कारण्डपाषिवाञा किरण्यगर्भनामाजी १८ तेसे कारण्डपाषिवाञा किरण्यगर्भनामाजी १८ तेसे कारण्डपाषिवाञा किरण्यगर्भनामाजी १८ तेसे सांज्ञपापकहाणेते अध्यात्म अपिदेव अधिभूत यातीनरूपकरिकेहिशतहोने ॥ और जेसे सांदेश्वर स्वयंज्योतिआनंदरवरूपहे॥ १८ तथा सर्वज्ञपापकहे ॥ तेसे यह किरण्यगर्भेसी स्वयंज्ञपीतिआनंदरवरूपहे ॥ तथा सर्वज्ञपापकहे।। तथा सर्वज्ञपापकहे।। विद्यापक के सर्वज्ञपापिवाञ्चे । इंभर ताप्राण्डिक प्रवासिवाञ्चे । इंभर ताप्राण्डिक प्रवासिवाञ्चे । १० यद्यपि यह हिरण्यगर्भे किरण्याभि संभवे हैं ॥ तथा ज्ञानग्रिक एडिक्सिवाञ्चे । इंभर ताप्राण्डिक प्रवासिवाञ्चे । इंभर वाप्राण्डिक प्रवासिवाञ्चे । इंभर वाप्राण्डिक प्रवासिवाञ्चे । इंभर वाप्राण्डिक प्रवासिवाञ्चे । इंभर वाप्राण्डिक प्रवासिवाञ्चे । | हित निविशेषस्वरूपदीमाने है ॥ यति यहिरण्यगभीवपे ईथररूपता संभवहोहसके है ॥ हेदेवताओ ॥जोचेतन मायारूपउपाषिकेसंवंपते | १० हंक्यरसंज्ञाक्रमानहों है।। विकास कार्याक्रप्तापिक प्रमाभे | १० हंक्यरसंज्ञाक्रमानहों है।। विकास कार्याक्रप्त कार्याक्रप्त कार्याक्रप्त कार्याक्रप्त कार्याक्रप्त कार्याक्ष्य कार्य कार्याक्ष्य कार्य कार्याक्ष्य कार्य कार्यक्ष्य कार्यक्षय कार्यक्ष्य कार्य कार्यक्ष्य कार्यक्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कारक्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्ष्य कार्यक्य कार्यक्ष्य कार्यक्य कार्यक्ष्य कार्यक्य कार्यक्ष्य कार्यक्य कार्यक्ष्य कार

आदिकतिनतिकीपदार्थं निष्कान्द्रक्रिकथनक्ररेगाने हैं ॥ तेमग्पदार्थं ज्ञानिकमाश्रीकरमक्षी में ॥ ज्ञानक् अपमा किमाक

क्सताहुआ कीहेभीपदार्थं देखणेषियआवतानदीं ॥ और सर्परिणामीगित्रजनातंतामामान्यों ॥ सामामान्यमूं पूर्व भागामिल्य

कार्योंका अमेदहीदेखणेविपेआंवे हे ॥ यांते तामायारूपईयरकेडपापिका तथाकार्यज्ञातिरङपापिरण्यगभंकिडपापिका अभेयतीसिद्धा 🤸

वैहै ॥ तिनउपाधियोंकेअभेदहुए ताईश्वरहिरण्यगभंकाभी अभेददीातिद्धांषे है ॥ द्यांका ॥ पेभगग्य ॥ याप्रांउक्तरातिरा पिरण्यगभंकी ्र

ण्यामैकाउपापिरूप जोसमप्टिन्छिगश्रीरहै।। ताडिंगश्रीरकेतुर्यंदै इप्लिसका तथा नानासंस्कारोकाआश्रयताणेते विनिज्ञीरूपजिसका परमात्माकेसाथ एकतासिद्धहुएभी व्यष्टिजीबॉकी तापरमात्माकेसाथ एकता किसप्रकारसिद्धरोतेगो ॥ समापान ॥ ऐदेगतानो ॥ ताकिर

तथामायाँते है उत्पत्तिजसकी ऐसाजो अनेकप्रकारकाटिंगश्रीरहे ॥ सोटिंगश्रीर याव्यष्टिजीयोंका उपाधिरूपहे ॥ और जैसे वटयुक्षीति पेरिथत तथावटबीजॉविपेस्थितजो जनकतारूपसामान्यहे ॥ सोजनकतारूपसामान्य एकएकव्यक्तियिपे परिप्रणेतारूपकरिकेवते हे ॥ तैसे यहअविद्याह्रपमायाभी हिरण्यगर्भेके समष्टिसुक्ष्मचपाषिविपे तथाजीवोंके ज्ञानिक्रयाशक्तिरूपव्यष्टिचपाथिविपे परिपूर्णताह्रपक्रिके

करिकेकथनकरिआये हें ॥ सामायारूपअविद्यादी इंबरकीडपापिंहे ॥ थार तातामान्यफपमायाकापकरप गांडानांतियारो।गाडा। 🕔 निक्याविषेअन्तर्नाकार्यशक्तिहै ॥ साकार्यशक्ति दिरण्यगभैकीचपापिंदं ॥ श्रीर पाठाकिपि प्रत्तिकाषिकारणीका पागपरापिक

🌡 सिहित वाकादिकइंद्रियोंक्डनप्रकरे है ॥ तथा आकाशादिकपेचभूतोंक्डनप्रकरे हैं तथाअन्नमयादिकपंचकोशोंक्डनपन्नकरे है ॥ 🌣 %|हमनें पूर्व तुमारेप्रति कथनकऱ्याथा ॥ सोईहीआत्मादेव हिरण्यगर्भेरूपहोड़केस्थूङिपाट्कूंडत्पत्रकरेंहै ॥ तथा अग्निआदिकदेवतार्थे ∣ ्रीहादिकोंषिपे अहंगमेअपियानरूपकंद्यककरिके युक्तदुआ सोस्वयंज्योतिआनंदरयरूपआत्मा वास्तवंतेसवंद्यद्वआभी मूठकीन्याई ४) स्थितहोताभया ॥ तिसतेअनंतर स्थूळादिकतीनग्नरीरोजिपे वर्तमानजे नानाप्रकारकेज्यवहारेहें ॥ तिनज्यवहारोंकु साक्षीरूपकरिकेदेख १) तिहुआभी तिनज्यवहारोंकु आपणेआत्माविपेमानेहे ॥ हेदेयतावो ॥ वास्तवते जीवईथरादिकभेदतेरहित जोआत्मादेवेहे ॥ ताआत्मादेव ्री अधिष्ठानकीसतातिभिन्नसतातिरहितहै।।तथा वास्तवर्ते तुच्छरूपहै ।ऐसीमिथ्याभूतमायाकरिकै प्रतीतभयाजीजीवृद्देशरादिकभेदहै।।सभे १) द्यपंचभी मिथ्याही है ॥ अब प्रपंचकेमिथ्यात्ववर्णनकरिकै आत्माविपेसिद्धभयेजे अद्वितीयत्वादिकछक्षण तिनोकावर्णनकरेहैं ॥ हेदेव १८ तांवो ॥ सोभेद यातुच्छरूपमायाकाकार्य है ॥ यति याआत्मादेवविषे सोकिचित्मात्रभीभेदहैनही।।याकारणते वेदवेतापुरुप याआत्मादे पिपे जोयहजीवईश्वरादिकभेद प्रतातहोवे है॥ताभेद्विपे यहमायाहीकारणहे ॥ कैसीहैसामाया॥चेतनकेअपीनहै॥तथा अनादिहै॥तथा ∜||इसप्रकार सर्वेजगत्क्रंउत्पत्रकरिके सोआत्मादेवही जीवरूपकरिकै याजगत्विषेप्रवेशकरताभयांहे ॥ ताप्रवेशतेंअनंतर तिनदे 쀩[होंबेगा।किन्छ किसीभीनिमित्तक्रिके होमेद् संभेंबेनहीं ।। हांका।|हिभगवत् ।।जाब्याएसमाष्टका व्यमद्दादागाता व्याधावप पाराच्छन्ना

्रीगरं आद्रतीय यानामकरिकैकथनकरेंहैं ॥ हेदेवतावो ॥ जैसे स्वप्रअवस्थाविषे स्वप्रदृष्णपुष्ठपने देख्याजो जीवईश्वरादिहृष्टपअनेकप्रकार

तिपे हिन्दित्तामिदक्षिक तास्वप्रदृष्धकृषका किचित्तमात्रभीमेदद्वोवैनर्हा ॥ तैसे माथाक्षिपतमेदक्षिक ताअद्वितीयआत्मा है हिन्दित्तमे के किचित्तमात्रभी के किचित्तमात्रभी है। तिनसत्यादिकस्वरूपोंकातो पर किचित्तमात्रभी देतभावकीप्राप्तिहोवैन्हीं ॥ हेदेवतावो ॥ याआत्माकि जेसत्विन्दा ॥ याकारणेते साआत्मादिव अद्वितीयक है प्रित्तस्ति किचित्रभीवादी सामात्रमें सामा (कानाज्ञ अंगीकारक-यानवें । किंद्र सर्ववादी तासताक्र नाज्ञांतरहित्तमनिहें । और जेनास्तिकवादी सत्पदार्थक्र क्षणिकमनिहें ।। किंगिस्तकवादीमी तासताक्र क्षणिकमनिहें।। विति किंद्रावाद्य क्षणिकमनिहें।। विति किंद्रावाद्य केंग्रीकारकवादीमी तासताक्रियायक्षेत्र वेद्वेतापुरुष नित्य यानामकरिकेकथनकरेंहें।और हेदेवतावी।।याञ्जिकविष जोज्ञीपदार्थ के विव्याद्य किंद्रावाद्य कार्य कार्य केंग्रिक अग्रुद्ध होजेंते । सामापदार्थ वाज्ञापदार्थ ।। वाज्ञापदार्थ वाज्ञापदार्थ ।। वाज्ञापदार्थ वाज्ञापदार्थ वाज्ञापदार्थ वाज्ञापदार्थ वाज्ञापतादेव नाज्ञक्ष्रापतादेव नाज्ञक्ष्रापतादेव नाज्ञक्ष्रापतादेव ।। याज्ञापदादेकोतिवञ्ज्ञक्षण्य नामकरिकेव्यादेव वाज्ञ्यापतादेव नाज्ञक्ष्रापतादेव नाज्ञक्ष्रापतादेव ।। याज्ञापदादेकोतिवञ्ज्ञ वाज्ञापदार्थ वाज्ञापदार्य वाज्ञापदार्थ वाज्ञापदार्य वाज्ञापदार्य वाज्ञापदार्य वाज्ञापदार्थ वाज्ञापदार्थ वाज्ञापदार्य भागपतम्पात । पान हरणातमा अद्वितीयहपे ।। याकारणते यहआत्मादेव सत्यहपे ।। और हेदेवतावो ।। किसीभीवादीने सत्ता ।

रिक्ष एकरापपानामक्रिकपनकरंदै ॥ हेदेवतावो ॥ यहआनंदरन्वरूपआत्मादेव स्फ्ररण्ह्पदै ।।याँते पूर्वेडक अद्वितीय यानामतेआदि 🏻 मिरान यानामक्रिकिकप्तकरे हें ॥ और हेदेवतायो ॥ याङोक्किये कोजोपदार्थ कार्यरूपहीये हैं ॥ सोसोपदार्थ परिच्छप्रहेपति हैं ॥ जैसे पर्याप्तकप्तकरे हें ॥ और यहआत्मादेव कार्यरूपहीयों वार्जी याजात्मादेविप परिच्छप्रह्मतामी संभेवे ।
 नर्ही ॥ याकार्पार्थ कार्यक्रपहोणे ते परिच्छप्रह्म याजामक्रिकेकप्तकरे हें ॥ और हेदेवतायो ॥याङोक्किये जोजोपदार्थ अधिष्ठान हें ते ।
 के ते । सोसोपदार्थ आसीपतपदार्थों ते उत्क्रप्तहीत वे हे ॥ जैसे रच्छुक्तिआदिकशिष्टानआरोपितसपरज्ञादिकों ते उत्क्रप्रहें ॥
 और यहआदेश्वर्यक्रप्रदेश याजामक्रिकेक्यकरे हैं। और हेदेवताये जैसे बाह्यपदार्थिक्षेत्रक्षिक नेच अंतर हैं। तिसे हे गुद्धआदिक प्रवासकरिक नेच अंतर हैं। तिसे हे गुद्धआदिक प्रवासकरिक नेच अंतर हैं। तिसे हे गुद्धआदिक प्रवासकरिक नेच अंतर हैं। याकारणे वेदेवतायुक्प याजात्मादेव यहत्रप्रवासकरिक प्रवासकरिक है।
 क्रियनकरेश हो । और हेदेगतायो। असे नीळपीतादिकश्यकर्णेविकायोंवाली। में अस्तक्ष्य प्राचासकरिक प्रकरसहों है। ते । ्र*निसी ॥ याकारणीं नेद्*रेतापुक्प तासत्यशात्माक्षे मुक्त यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ ओर हेदेवतावो ॥ उत्पन्नहुष्वंषका जोकारणहेलि हे भीताकू अननकते हैं ॥ जैसे सर्केयंप्यकाकारणहोणे ते रुड अंजनरूपहे॥और याआत्मादेविपे कदाचित्मी पंपहुआनहीं॥ याते याआ |१ त्मादेविपे तावपकेतिद्वत्तकरणेद्रोरेसापनीका किचित्मात्रमोडपयोगहेनहीं ॥ याकारणते वेदवेतापुक्प यानित्यमुक्तआत्मादेवक् सत्राभित्शानैत्रगरूपक्रिके समेत्र परिषुणं है॥तथा तेसत्चित्आनंदेरूपभी प्रस्परमेद्तेरहितहें ॥याकारणतें बेद्वेताषुरुष याआत्मा मिर्जन यानामक्रिकेक्यनकरे हैं ॥ और हेदेवतावो ॥ याछोकविषे वोजोपदार्थं कार्यरूपहोंवे हे ॥ सीसोपदार्थं परिच्छित्रहोंवे हे ॥ जैसे

फेर्न एक्सस यानामपर्यत सर्गनामोक्निक सोआत्मादेवही जान्याजांने हैं ॥ तथा इक्यपदायोक्केंविषयकरणेहारे जेस्फुरणरूपवोधेहें ॥ हैं पिनगेरोकिसिक्ती सोआत्मादेवही जान्याजावे हैं ॥ तथा प्रत्यक्षादिकसर्वप्रमाणोक्निकेनी सोआत्मादेवही जान्याजावे हैं ॥ अब याही हैं धर्गांक्त स्तरकारिक सिरूपणकरें हैं ॥ हेदेवताचे ॥ प्रमाद्यायकार्याकारणहोंवे हैं ॥ तिसीकंदी सर्ववादीप्रमाणकहें हैं ॥ अप

कानाज्ञा अंगीकारक-यानहीं ॥ किंतु सर्वेवादी तासताक नाशतिरहितमानेहैं ॥ और जेनास्तिकवादी सत्पदार्थक क्षणिकमनिहीं ॥ यति के तिनास्तिकवादी सत्पदार्थक क्षणिकमनिहीं ॥ यति के तिनास्तिकवादी तासताक अञ्चात्तसताक क्षणिकमनिहीं ॥ यति के तिनास्तिकवादीयो अञ्चात्तसताक क्षणिकमनिहीं ॥ यति के नाशकेकारणेति तासताक प्रतिक का त्रक्षणेति वात्रक्षणेति वात्रक्षणेति वात्रक्षणेति वात्रक्षणेति वात्रक्षणेति वात्रक्षणेति वात्रक्षणेति । स्वाप्तिपदार्थक । स्वाप्तिपदार्यक । स्वाप्तिपदार्थक । स्वाप्तिपदार्यक । ्रि पशुक्तिरजत आनंदितमित्रहें॥और यहआस्मिदिवती स्वयंत्यीतिरूपहोणेते तिनमिथ्यापद्रथितिविद्यय आनंदस्वरूपहे।|याकारणते वेद हिन्दी किलागुरुप याआस्मिदेग्र सम्यपानदेविन्द्रभिक्ष्यककेहिं।।और देदेवतावी।।याद्योकविषे जोजापदार्थ सत्यद्वी है।।सिमत्यपदार्थ आपणेवि हिन्दी किलागुरुपानदेविन्द्रभिक्षिते प्रकृतिक्ष्यकि क्ष्यत्यात्री किलागुरुपानदेविन्द्रभिक्षिते कर्पनाकरेजेअनेकसर्प हैं।। तिन से सिसिप कर्पनाकरेजेअनेकसर्प हैं। ्री। और यहआनंदर्सकपआत्मा अद्वितीयरूपंहै ॥ याकारणतें यहआत्मादेव सत्यरूपंहै ॥ और हेदेवतावो ॥ किसीमीवादीं सत्ता

कर म सम्मारको नेरंगापुरुप याआत्मादेनक्र मिसु यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ और हेदेगतामे ॥याङोकमिषे जोजोपदार्थं अधिष्ठान |१ कि हैं ॥ संस्तिपदार्थं गारीसितपदार्थों से डट्कप्टतिहों ने हें ॥ असे र्टजुशुक्ति आदिकअधिष्ठानमारोपितसर्थंरजतादिकों से उत्कृष्टहें ॥ |४ और महजानेदरनरूप अद्वितीयआत्माभी यात्वं नगत्काअधिवानरूपहे ॥ याते यहआत्मादेग ताआरोपितनगत्ते उत्कृष्टहे॥याकारणते नेदरेतापुरुप पाआत्मादेन्द्रेप्र यानामुक्रक्तिकथनकरे हे॥और हेदेवतावो जेते वाह्यपटादिकपदायोकीअपेक्षाकरिके नेत्र अंतर है ॥तेसे श्रीयभारिकहरूपपदाणीकीअपेक्षाकरिक यहद्वष्टाभारमा सर्वे तेअंतरहे ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप याभारमादेवक्षे प्रत्यक् कपनकरे हे ॥और हेदेनतावो॥ मेसे मोठपीतादिकअनेकवर्णांबाठोगोवांकाक्षीर मधुरताहरकारिके एकरसहोंये हे॥तेसे यहआत्मादेवभी स्वानिहरुषक्रकाकारिके सर्वेत्र परिश्वर्णे हे॥तथा तेसव्नित्आनंदरूपभी परस्परभेदतेरहितहे ॥याकारणते बेदवेतापुरुप याजात्मा पर एकरसयानामकार्केकथनकरेहे ॥ हेदेवतावो ॥ यहआनंदस्वहूपुआत्मादेव स्फुरणहृपहे ॥यति प्रवेडक महितीय यानामते आहि | ०

ताप्रमाज्ञानक्रें स्पुरणहपमाने हैं ॥ और कोईशास्त्रवालेती तास्प्ररणकािशमिन्यजक जाअंतःकरणकीवृत्ति ॥ ताय ि निहा।ताप्रमातानक्रें स्पुरणहपमाने स्पुरणकेतात्र्यसंघं अवश्यकारिकेहोंवेह ॥और सर्वकाङविप्वतेमानजोस्फुरणही ॥ ताय ि निहा कर्मकालिप्त स्पुरणके ॥ विद्या कर्मकालिप्त स्पुरणके ॥ विद्या कर्मकालिप्त स्पुरणके ॥ काहेते ॥ सत्तामाञ्च ॥ वाय स्पुरणके । वाय स्पुरणके ॥ वाय स्पुरणके । वाय स्पुरणके ॥ वाय स्पुरणके । वाय स्पुर्णके । वाय स्पुरणके । वाय स्पुरणके । वाय स्पुर्णके । वाय स्पुरणके । वाय स्पुर्णके वाय स्पुर्णके । वाय स्पुर्णके । वाय स्पुर्णके वाय स्पुर्णके । वाय स्पुर्णके । वाय स्पुर्णके वाय स्पुर्णके । वाय स्पुर्णके वाय स्पुर्णके । वाय स्पुर्णके । वाय स्पुर्णके । वाय स्पुर्णके वाय स्पुर्णके । वाय वाय स्पुर्णके । व

१ स्परच्यभिचारी पटादिकज्यक्तियां पटादिकशुब्दोकावाच्यअर्थ होवेनहीं ॥ किंतु तिनयटादिकसर्वेच्यक्तियोविपेअनुगत जेपटत्वादिक
 श जातियांहें ॥ तेपटत्वादिकजातियांही तिनयटादिकपर्दोकावाच्यअर्थ हैं ॥ तेसे सिद्धांतिषे श्रीपरस्परच्यभिचारीचटादिकज्यिकायां तिन
 ह गानोकाविपयनहीं हैं ॥ किंतु सर्वञ्जततसत्तारूपरकुरणहीतिनज्ञानोंकाविपयहें ॥ किंवा ॥ जेप्रत्यक्षादिकप्रमाण जिसअर्थ

े पिपपक निश्चपहपद्यानकुँ उत्पत्रकरें ।। तिसीअर्थविप तिनप्रत्यक्षदिकोंकीप्रमाणहपता सर्ववादियोंने अंगीकारकरि ।। और घटो १ अस्ति पदोअस्ति इत्पादिक्षकंतानिषे पटपटादिज्यञक्षितसताक्षी प्रतीतहोंवे है ।। यति सर्वञ्कोकोंके प्रमाहपकरिके तथाअप्रमा १ रूपकरिके प्रतिक्षकार प्रतिक्षताने ।। तसर्वज्ञान तासतामाजक्रेहीविपयकरेंहें ।। यति तिनसर्ववीयोंक्र तास्फ्ररणहप्पताविषेठी प्रमाण १ रूपकरिक्षात वारिककार प्रतिक्षतानाप्तेभीक्ष्यकरिक तहाँ क्षा तत्तिऽज्ञभवज्ञेको विपयोऽज्ञातञ्ज्यकः ।। अक्षादीनस्विषये

जोवादी\_अंगीकारको।ासोसभवतानदी।काहेर्ते तावचनविपे आधारवाचकपदकीअपेक्षा हमसर्वेष्टोकोंक्रं अत्यंतस्पष्टप्रतीतहोवेहे ।। तासर्व क्रमसाकेगोयकारिकेही तिनप्रत्यक्षादिकों हे प्रमाणताकीप्राप्तिहोंने हैं॥अनात्मपदायोंकेगोयनकरिक तिनप्रत्यक्षादिकों हंप्रमाणताप्राप्त हाही निपेपहोंनेहें ॥ यहशाखनेतापुरुपोंकामिद्धांतहे ॥ तासिद्धांतक्षेत्रंगीकारकरिके किसीसत्अपिष्टान्निपे ताअसताकाआरोपण्क कन्याचाहिये॥वंच्याप्रजोनास्तियावचनविषेञाषारकावाचकजेक्जि याप्रकारकाञ्बद्हेताछजञ्चक्कीअपेक्षाहै॥अथवानहीं हे तहांदूसराषक्ष अनुभवसिद्धअर्थकेनहीं अंगीकारकरणेनिपे तावादीका केवळहठमात्रही है ॥ और वंष्याप्रजोनास्ति यावचनविपे आथारकवाचककुत्रज्ञ स्कीअपेक्षांद्रे यहमथमपक्ष जोवादीअंगीकारकरें॥तौ परिशेषते तासताकीहीसिद्धिहोंवै है॥कहितेँ॥वंष्याप्रजोनास्ति यावचनक्अपेक्षितजो त्त्रैंशनंतर तासद्अधिद्यानकीरक्कातै अवहयकरिकेहोवैगी ॥ अन् सर्वज्ञानोंका सत्वरस्तुविपरिअवसान स्पष्टकरणेवासते सर्वत्र आधा क्मीअपेक्षाका वर्णनकरे हैं ॥ हेदेयतावो॥असताक्ष्रप्रतिपादनकरणेहारा जो वंच्यापुत्रोनास्ति यहवचनहे।।तावचनविषेही प्रथम यहनिचार हरें हैं ॥ तेज्ञानभी अंतिषिपेणाङ्के तासत्वस्तुविपेहींसंबक्ष्याप्तहों हैं ॥ तासत्वस्तुते विना दूसराकोड़ेपदार्थ तिनज्ञानोंकाआश्ययहोड़ सकेनर्ही ॥ किंतु, सीसत्वस्तुही तिनहानोकाशाश्यक्षे ॥ तार्ष्येवह ॥ सत्अधिष्ठानुते विना अमह्यिनहीं ॥ और अमकस्किपात्पदार्थ किनिपेपकरणाहोंगेगा ॥ याँते ताअसत्ताकोनिद्यनित्यनंतर तासत्अधिष्यानकोरफ्कतिंक्षं कौन निवारणकरेगा ॥ किंद्र ताअसत्ताकीनिद् •मनेवाममाजता ॥ अथंपह ॥ स्फुरणरूपतताहो अज्ञानकाशाश्रपिषपहोणे ते प्रत्यशादिकप्रमाणींकाविषपहे ।। जिसवासते तास्फुरण र्गेनर्गं ॥ १ ॥ शंका ॥ हेमग्रम् ॥ प्टोअस्ति याज्ञान्षिपे जैसे सत्ताप्रतीतहोवै हे ॥ तैसे ताष्टकेअसत्ताकाअभाषभी प्रतीतहोवै है ॥ गुर्ते सोशसताकाशभावदी सर्वप्रमाणकाविषय किसवासतैनहोहोवे ॥ समाधान ॥ हेदेवतावो ॥ जेज्ञानविशेष असताकोनिद्यतिक्रेबोधन

<u>यापारकावाचक कुत्रकुरहेहे ॥ ताक्ष्रत्रकृतका छोकिषिक्षमसिद्धहोणेतें जोअद्धतअर्थं मतीतहोंकेहे ॥ सीअर्थं परिशेपतें सत्तारूपहीं है ॥</u>

कैसिहैसासत्ता॥ सर्वेपदायोंक्रं आप्णेविपे आश्यदेणेहारी है ॥ तात्पयंयह॥भूतछेषटोअस्ति इत्यादिकस्थठोविपे जहां छोकप्रसिद्ध

% भृतञादिक परादिकोंकाआपाररूपकरिकैप्रतीतहोगे हैं ॥ तहांतौ तिनभूतञादिकोंकाआपाररूपकरिकै तासत्ताकीप्रतीतिहोंगे हैं ॥ और । ९ जहां गंष्पापुत्रोनास्ति हत्यादिकस्थञेंपिपे कोईछोकप्रसिद्धआपारसंभवेनहीं ॥ तहांतौ साक्षात् सत्ताकीहीआपाररूपकरिकैप्रतीतिहों १४ ने हो।पाते यहअर्थासद्धभया ॥पटोआस्ति पटोअस्ति इसतेआदिछैकैजितभैकोज्ञानहें॥तिसर्वज्ञान सत्वस्तुविपेस्थितिकुप्री प्रमा १४ १९ णरुपहोंगे हैं ॥ और सासत्वस्त आत्मास्वरूपहों है ॥ यहवातो प्रवैक्यनकरिकायेहें ॥ याँने तेमवैज्ञान आत्मावियेही प्रमाणक्रपेंडे।। इसे णरूपहोंपै हैं ॥ और सासत्वस्तु आत्मास्वरूपही है ॥ यहवात्तां पूर्वकथनकरिआयेहें ॥ याँतें तेसर्वज्ञान आत्माविष्ही प्रमाणरूपेंहें।।हेदे 🕓

श्री यापरयशीसद्धतप्रपंचकेविरापद्दाणीं ताअद्वेतकीसिद्धि किसप्रकारहोविगा।समाथान।हिदेवतावो।।एकदेश्विपे तथाएककाछविषे वर्तमान परापाँका परस्पर विरोधसंभैनहीं ।। सोइहांप्रसंगविषे अद्वेत किप्रताित तथाँकिति तथाँकित वर्षात्वेतकाशिष्ट वर्तमान किप्रताित तथाँकित पराप्त किप्रताित तथाँकित वर्षाति वर् वतागे॥ यादेहर्तेशादिङेके जित्ताकीभूतभौतिकरूपद्रैतप्रपंचे ॥ सिद्धेतप्रपंच जिससतारूपअधिद्यानिषे कल्पितहे ॥ सोसतारूपअ १ पद्यानहीं परमायेते सत्यरूपहे ॥ और सोसतारूपअधिद्यान सर्वभेदर्तेरहितहोणे ते बहाआत्मारूपहे ॥ तथा सर्वाचित्रआनंदर्स्वरूपहे ॥ १ पहनातों हम प्रवेद्यमरिप्रति कथनकरिआयेहें ॥ हेदेवतावे।॥ जोष्ठरूप तासता सामान्यदृष्टिक्संगीकारकरिके स्थितहों है ॥ ताविद्या

मत्रभगसिक्द्रेतप्रवक्रिके हमविद्यात्पुरुवांकेअनुभव्तिद्अद्वेतकी किचित्पात्रभीहानिहोंचेनहीं ॥ काहेतें सोमिथ्याद्वेत अधिष्ठानक स्तुक्तं स्पशंकरतानहाँ ॥ तथा सोद्रेतप्रपंच अविचारकरिकेही प्रतीतहोंवे हे ॥ विचारक्तिहासिकेनहाँ ॥ याते सोद्रेतप्रपंचमायाम्येहे ॥ मायाम्यहोजेतेहाँ सोद्रेतप्रपंच अद्वितीयअधिष्ठानिषिफेल्पितहे ॥ ताकिल्पितद्वेतकरिके वास्तवअद्वेतकीहानिहोंनिहाँ ॥ शंका ॥ रिसकैनर्ही ॥ हेदेवतावी ॥ याशुद्धशात्मादेवविप यहद्वैतप्रपंच प्रकैमोहुआनर्ही ॥ और आगेकभोहिनिगानर्ही ॥ और अभीभोहेन्हीं ॥ पाकारणेते वेदवेतापुरुप पाआत्मादेवक् अद्वैत पानामकरिकेकथनकरे हैं॥हेदेवतावो॥जैसे आकाशविप गंथवंनगर कल्पितहोंने है ॥तैसे तथाताप्रपंचकेअभाषका अद्वितीयआत्माहीं अधिघानहै।।यातें सोकल्पितद्वेतप्रपंचकाअभाष आपणेर्नवरूपभूतअद्वितीयआत्माकीहानिक काहेते वेदांतिषद्धांतिषेपे करिपतवस्तुकाअभाव अधिष्ठानस्वरूपहीहोंबेहे अधिष्ठानंतें भिन्नहोंवैनहों ॥ जैसे करिपत्तसर्पकाअभाव याआनंदर्वरूपआरमाविप्यहंद्रेतप्रंच किर्पत्है।|वांतैताकरिप्तद्वेतक्रिके आत्माकेआद्वितीयरूपताकीहानिहेरिनई।।शंका हेभगवच्॥ याकिल्पितप्रपंचकरिके ताआत्मादेवविषे द्वेतमतहोवे ॥ तथापि यासर्वप्रपंचकाकारणरूपजोमायाहे तामायाकरिके ताआत्मादेवविषे द्वेत भावकीमाप्तिहोषैगी ॥ समापान् ॥ हेट्वेत्तातो ॥ यहआनंदरत्वरूपआरमा सबै द्वेततँरहितहै ॥ तथा बुद्धिआदिक्सवैजगतकासाङ्गोरूपहै॥ तथा जन्ममरणादिकसर्विकारों तरिहतहै॥तथा सर्यमगबादकीन्याई प्रकाशमानहै॥ऐसेआत्मादेविषे स्योविपेअंयकारकीन्याई यहतम ्री रूपअविचा संभवतीनहीं॥ किंतु तात्त्वयंत्रोतिरूपआत्माक्यभावते यहअविद्यारूपमाया आपदीनिद्यतहोइजावे है।ायति तास्वयंत्र्योति हेभगवच् ॥ ताकिएपतद्वेतप्रपंचक्रिकेती अद्भेतकीहानि मतहोने तथापि ताकृष्पितद्वेतकेअभावकृष्टिक ताअद्भेतकीहानिहोन्गा॥ ्रज्जुरूपअपिष्ठानस्वरूपहीहोते है ॥ तैसे याआकाशादिककल्पितप्रपंचकाअभावभी अपिष्ठानस्वरूपहीहोते है॥और याकल्पितप्रपंचका समापान ॥ हेदेवतामे जैसे कल्पितद्वैतप्रपंच ताअद्रितीयकोहानिकरैनहीं॥ तैसेताकल्पितद्वैतकाअभावभी ताअद्रितीयकीहानिकरेनहीं॥ आत्माविपे जोमायाकीस्यितिहोंने हैं॥सास्यितिमायाहष्टिकस्मिही है ।।वास्तवदृष्टिकस्मितामायाकीस्यिति ------

तमकी सिद्धिरोनित् प्रकादिकोंने कल्पनाकऱ्याबोअंपकाररूपतमहै। सित्तम तायुकादिकलिपतनमकेवळतें ही सिद्धिवें है। सित्र तमकी सिद्धिरोनित्। निस्तासते तेजका तथातमका परस्पर अस्यन्तिरोधेहै । तिसे अद्वितीयस्वयंतिआत्माविष्ठ अञ्चानीपुरुपों है निरूपनाकरीजाशिव्यारूपमायानितामायाकरिकेही सिद्धहों है। तिसे अद्वितीयमायाकरिके तामायाकीसिद्धिहोंनिहाँ।। हे ने तत्पनाकरीजाशिव्यारूपमायाने सित्रमायाने विष्ठानिहाँ।। हे ने त्रक्ताकरी । वास्तवते कार्यसिहत मायाने सिर्मित वास्त्रमायाने सिर्मित वास्त्रमायाने किल्पित्रमायाने ें गंपप्रपंच किरिपतरूपकरिकेषणेनकऱ्याहै॥ सीयहप्रपंचभी कंष्याप्डचकीन्याहै अत्यन्तअसत्इपनहीं है ॥ काहेरी याप्रपंचहुँ जोकदाचित् १० गंप्पापुत्रकीन्याहै अत्यन्तयसत्पानिये ॥ तो ताप्रपंचका सीअसत्ताह्मपर्यमेभी किसप्रकारहोंनेगा ॥ जिसवासते सीअसत्ताद्धपर्याभी 🎉 १० गंपप्रपंचाहित्रकारिकअनत्यत्यालेष साअतन्यहोक्त्यते से अस्त है । से इसप्रकार प्रात्के में स्वार्क्तिया । से से स्वर्धित स्वर्य स्वर्धित स्वर्धित स्वर्य स्वर्य स्वर्धित स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्व ममागम ॥ इक्षतामे ॥ असत्पक्षाअयेक्ष्यकरिकेमसिद्धनेवस्तुहै ॥ तिनाविपेभी शास्त्रेतापुरुपीने सत्कपताहो कथनकरी है ॥ जेसे

्तिन सत्पदार्थो ते कार्यकरणीविषे असमर्थतारूपक्रिकिविङक्षण जेसूक्ष्मपदार्थे हैं ॥ तिनसूक्ष्मपदार्थों केंही वेदवेतापुरुष असत् यानामक अन्डस पाषक्षिकास्यतमो अन् यहपद्दे ॥ सोअन्पद् अथकेअभावकुंक्यनक्रेनिर्ही ॥ किंतु जोभावरूपवस्तु अथतिभिन्नहोषे हे ॥ तथा र्कक्यनकरे हैं ॥ और आत्माकीसत्ताक्षंभंगीकारकरिकै सत्पष्ट्पताती तिनसत्असत्हप सबैपदार्थोविपे समानही हैं॥ यहवात्तां याआ मपुराणकेप्रथमअस्पायविषे कथनकरिआये हैं ॥ यातें आत्माकीसत्ताकुंअंगीकारकरिकै यासबैजगत्कूसत्रूपमानणेविषे किचित्भीहा ताआत्मादेगकास्चरूपनहीं है ॥ काहे तें यहकार्यप्चसहितमाया आपणीसत्तातिरहितहै ॥ किंतु जैसे कोईनिर्धनपुरुप दूसरेथनीपुरुषोते थूपणादिकपदार्थमाँगिके आपणेग्रदकीशोभाकरे है ।। तैसे यहकार्यप्रपचसहितमायाभी अधिष्ठानआत्माकीसत्ताक्ष्रंअंगीकारकरिके सत्क पहुरंप्रतिदाव है ।। शंका देभगवच् ।। यदकार्यप्रपंचसहितमाया जोआत्माकावास्तवस्वरूपनहर्दिते ।। तौ ताआत्मादेवका कौनवास्तव नाअभकेसहग्रहोगे हे ॥ ताभावरूपवस्तुक्री सोअम्ऽथपद कथनकरे है॥ तेसे नानाप्रकारकेकार्यकरणेषिपेसमर्थेने प्रसिद्धसत्पदार्थे हैं॥ नेहोंमेनहीं ॥ हेदेवतावो ॥ यहकार्यप्रपंचसहितमाया ताआनंदर्चक्ष्पआत्माविषेकल्पितहै॥यातें यहकार्यप्रपंचसहितजडमाया वास्तवते रगरुपहे ॥समापान॥ हेदेवतावो सत्चित्आनंदर्गक्प तथासर्कासाक्षीरूप तथार्वयंज्योतिरूप जोआत्मादेवकार्मक्प पूर्वहम कथनक रेआपे हैं ॥ सोईही ताआत्मादेवकावास्तवस्वरूपहै ॥ हेदेवतावो ॥ सोआत्मादेवकास्वरूप सर्वेदानित्यहै॥यातें आपणोसिद्धिविषे किसी स्सरेकीअपेक्षाकरेनई।। और तानित्यआत्मातेभिन्न जितनाकीयइसक्ष्यातुहै ।। सोसक्ष्यात् जडहोणेतें आपणीसिद्धिषिषे परकीअपेक्षा

तीषेना स्वभावत याजडप्रजंबकीतिद्विषेनहीं ॥ याकारणतें याजडप्रपंचिषे साअनित्यरूपता स्पष्टदीप्रतीतहोषे हैं ॥ यातें यहजगत

। । याकारणते यदसर्वजगत् अनित्यहै ॥ ऐसेअनित्यजगत्विषे नित्यरूपताकी संभावनाभो होषैनहीं ॥ यातें कौननित्यहै याप्रकार कागो मंद्रुद्धिपुरुपोँकापश्रहे सो व्यर्थहो है ॥ हेदेवतायो ॥ ताचेतनआत्माकेबछतेंही याजडप्पंचकोसिद्धिहोंवे है ॥ ताचेतनआत्मा

पहें अथवा अनित्यहें याप्रकारकार्तग्य तुमीनें कदाचित्भीनहींकरण। ॥ शंका ॥ हेभगवत् ॥ यहसर्वेजगत् किसप्रकार ताआत्मा 😭

कैसिद्धाने है ॥ समापान ॥ हेदेवतावो॥जन्ममरणादिकसर्वेनिकारॉतेरहित तथाअनियाहूपमायतिरहित जोद्धिकासाकोहूप आस्मा ॥ मोआत्मादेवही मासात् अथवा बुद्धिमृतिद्वारा सर्वजगत्कायकात्रकरे है ॥ तहां बाह्यपदायोंकेंतो मोआत्मादेव चिदाभासग्रक

तिद्वारा प्रकाशकरे है ॥ और अंतर अद्वानादिकपदायोंकूंती सीआत्मादेन साक्षात्ही प्रकाशकरे है ॥ तथा सीआत्मादेन सर्नसंग तहैं ।याकारणते नेद्वेतापुरुष याआत्मादेवक नित्य तिद्य यानामक्रिकैक्यनकरें हैं ॥ देदेवतावा ॥ हमनें तुम्हारेपति जोयहआ उपदेशकऱ्याहै ॥ सोआत्मादेव तुमोने निश्चयकऱ्याहे॥अथवा नहींकऱ्याहे ॥ यहवात्तां हमारेप्रति तुम कथनकरो ॥ हेशिष्य इस ग्वचन नभी ताप्रजापतिने तिनदेवतावोकेप्रतिकह्याग्तमी तेदेवता पूर्वउपदेशते चिदाभासकुं आत्मारूपमानिकै ताप्रजापतिकेप्रति

थाडुद्धिचपापिबाठा तथाअरूपपरिमाणवाठा ऐसाआत्मादेव कथनकऱ्याया ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके तिनदेवतावोंकेवचनक्षेत्र्य् कांचचन कहतेभये ॥ देनता बोळे ॥ हेभगवन् ॥ प्रवंडपदेशविपे आपने हमारेपति छोकिकब्यवहारोंतेरहित तथामनदाणीकाअ

तीप्रजापति तिनदेवतार्वोकेभ्रांतिकोनिद्यतिकरणेवासतै ताचिदाभासविषे नहींसंभवहोणेहारेषमेंकिरिकै ताआत्माकास्च्यत्न 🥕

1या ॥ प्रनापतिरुवाच ॥ हेदेवतायो ॥ पूर्वहम्नॅ तुम्हारेप्रति अऌपपरिमाणवाछेआतमाकः 🖟

शीरूपका्कि ताआत्माकाउपदेशकऱ्याथा ॥ केवाफ्रेक्त्र्

तिहर्मक्ष्रीजमका ॥ ---

क=पृहें ॥ संसक्रकीयपायेहे ॥ हेदेवताओ ॥ जोआत्मादेव इमने तुम्होरेमति वर्णनकऱ्याहे ॥ तथा जोआत्मादेव हमने प्रवेदुम्होर्से ० प्रद्यापा॥ ताआत्मादेवतिभन्न किचित्मात्रभी पदार्थे हेनहीं ॥ यति सीआत्मादेव तुमदेवतावींका स्वरूपहींहे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार सो प्रजापति तिनदेवतावींकेप्रति आत्माकावपदेशकरिके तिनदेवतावोंकेप्रति यापकारपूछताभया ॥ हेदेवताओ ॥ याहमारेवपदेशते तुमोने ० स्यप्रकाशकरअद्गितिपआत्मा देख्याहे अथवा नहींदेख्याहे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके ताप्रजापतिकेवचनक्ष्रंश्वणकरिके तेदेवता द्रेतके गोंगे हैं ॥ हेदेवताओ ॥ इसप्रकार ताआत्मादेवकोस्वप्रकाश्ताकेवोषनकरणेवासतेही श्रुतिविषे अद्वितीयरूपता कथनकरीहे ॥ ता गद्रितीयरूपताकेकथनकरिकेंद्रो याआत्मादेवविषे मायारहितत्व तथास्वयंत्रकाज्ञत्व सिद्धदोवे है ॥ हेदेवताओ जिसआत्मज्ञानदिज्ञाविषे पहद्रेतप्रपंच किंचितमात्रभीनईरिहेरै॥तिसआत्मज्ञानद्शाषिपे तुम्हाराही सबैभेद्तैरहितस्वयंज्योतिआनदस्वरूप बाकीरहेहै ॥ हेशिष्या। 🖔 सपपकार जमी ताप्रजापतिर्ने तिनदेवताओंकेप्रति आत्माकोअद्वितीयस्वप्रकाज्ञरूपता कथनकरी ॥ तभी तेदेवता आपणेमनविषे 🖒 यापकारकाषिचार करतेभये ॥ जोकदाचित् यहआत्मादेव अद्वितीयरूपहोषै तौ संगादिकदोषोंकरिकेंद्रुष्ट जोयहकार्यप्रपंचसहितमायाहे अनुभवतं ताआत्माकीस्यप्रकाशताविषे असंभावनाकरतेहुए ताप्रजाप्तिकेप्रति याप्रकारकावचन कहतेभये॥ देवताबोछे॥ हेभगवच् ॥ गान्नानि दिन्तास्तासतीतहोते हे ॥ ताकितिवे यामायाकाकतिएपतसंबंधही कारणहे ॥ याते यात्रहारूपआत्माका जोषुर्वेर्वकूप वर्षेत गुआत्मादेगकीस्वप्रकाज्ञताही किसप्रकारसंभेषेहै ॥ हेज्ञिष्य ॥ इसप्रकार तिनदेवताओंकरिकेष्टबाहुआ सोप्रजापति तिनदेवताओंके मितं यापकारकायचन कहताभेया ॥ प्रजापतिरुवाच ॥ हेदेषताओ ॥ यामायाकेरच्छपक्षप्रकाश्करणेहारा जोआरमादेवह ॥ ताआरमा देगपिप यहमाया स्थितहोषेनहां॥जोकदाचित् यहमाया ताआरमादेवविषे स्यितहोषेगी ॥ तौ यहमाया ताआरमादेवकरिके प्रकाशितनहों ियो जैतेन्छ्विपेस्थितअंजन ताच्छुकरिकेप्रकाशितहोषैन्ही।यति यामायाकेअभावहोणेते याआत्मादेवविपे तामायाक्रतद्वेतती संभवे नहा।।आर ताआत्मादेवतिषेना दूसराकोईप्रकाश्चकरणेहाराहैनहीं ॥ यांतें परिशेपतें याआनंद्रस्वरूपआत्माविपेही स्वयंज्योतिरूपता सिद्ध

्तात्रात्माकेन्त्रपत्राञ्चनक्पविषदी प्रवेदादेविता ॥ तासंगवान्मायाकेप्रोक्तं सोआत्मादेवभी संगतान्तोगेगा ॥ तासंग - ,न्त्रकाजनानंपविनदी वापकारकाविनाकोकि तदेवता ताप्रगापतिकेपति पुनः याप्रकारकाप्रश्न करतेभये ॥ देवता स तात्राटमाङ्गेन्द्रप्रहाझन्त्रहग्रहग्रहाहिता।। तासंगात्मापाकेमीयतं सोशानाम्वस्मी संगात्रोतेगा।। तासंग के करा नायटमाङ्ग्नियहां योद्रहाह्यां ।। तासंग के करा नायटमान्येन्द्राह्यां वाप्रहाह्यां तायमापालेक्प्रात प्रमान्यात्मिय ।। देगता। संगत् हं क्ष्माह्या नायापालेक्प्रात स्प्रेमिय ।। देगता। संगत् हं क्ष्माह्या नायापालेक्प्रात संभीनहीं।। हे क्षिण ।। हस्प्रकारमायापालेक्प्रात संभीनहीं।। हिन्द्रप्ताह्या नायद्र्यात्मान्य ।। तस्प्रेसियात्म्य साम्प्रकारमायापालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रात संभीनहीं।। हिन्द्रपालेक्प्राता स्प्रकारमायापालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपालेक्प्रपा

||किवयक्षकारकेमांनहें ॥ यातं आद्वतीयभावकेद्वषभी विषयविषयीभावक्ष्पभेदकी निष्टतिहोवेनहीं ॥ हेशिष्य इसप्रकार जभीतिनदेवता

🊜 क्षित्रतीतिहाने ॥ ओर जिसकाङिषिपे ताकायैसहितमायाक्ष्रेनाज्ञकरणेहारा अद्वितीयरूपताकाषीय उत्पन्नहोषे है।।तिसकाङिषि तुमारे तिकेप्रति पुनःयाप्रकारकावचन कहतेभये ॥ देवताडवाच ॥ हेभगवच् ॥ यहअद्वितीयआत्मा तासंवित्रूपज्ञानकाविप्यहे याअर्थकी ||इटताकरागणेहारीयुक्तिकृतो हम जानतेनहीं ॥ परंतु अचपयैतभी हमदेवता ताप्रपंचरूपआत्माकृ तासंग्तिरूपज्ञानकाविषयरूपकरिकै |त्नाःकोषिपयताषिपे कोईधुक्ति नर्हप्रतीतहोती॥तभी दूसराकौनपुरुप ताअर्थाविषेषुक्तिकहेगा॥ किंतु ताआत्माकेविपयताङ्कासिद्धकरणेहारो ीनंनं ताम्जापतिकेत्रति प्रशकच्या ॥ तभी सीप्रजापति तिनदेवतावोंकेप्रति याप्रकारकाउत्तार कहताभया ॥ प्रजापतिकृबाच ॥ हेदे ||अद्रितीयस्नरूपिषे तासंषित्रूपज्ञानकीषिपयता संभवैनदीं।।हेशिष्याइसप्रकारके साप्रनापतिकेषचनक्थिषणक्रिके तेदेवता ताप्रगाप |तामिरोपकीनिवृत्तिकरणेहारेआपही हमारा प्रमाणक्ष्पहो ॥ जोअर्थ आप कथनकरोगे॥तिसीअर्थक्षं हम निश्रयकरेंगे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्र ||कारकावचन नभो तिनदेवतावोने ताप्रजापतिकेप्रति कह्या॥तभी सोप्रजापति तिनदेवताबेकिप्रति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ पजा |पतिरुवाना।हेदैगतावो॥तुमदेवता सर्वाह्माबिषि अत्यंतकुक्छहो॥तथा अत्यंतबुद्धिमाज्हो ॥ ऐसेतुमबुद्धिमाज् देवतावोंकुंभी जभी ताआ ||गताग्।।||मत्नेकाङ्पर्यत ताआत्माकीअद्वितीयरूपता नहींप्रतीतहोंवेहे ॥ तितनेकाङ्पर्यंतही कार्यसहितमायाकीस्थितिकरिके यद्वित हीजानते हैं। स्ययकाश्रुष्टपताकरिक ताआत्माक हम जानतेनहीं ॥ योते हाझिकेडपदेशका तथाहमरिअनुभवका महान्विरोधहोंवेहै।।

गोकदागित आत्माका तथासंवित्वक्षज्ञानका परस्पर वास्तवभेदहोता॥ तो तिनदोनोंके विषय विषयीभावविषे तुमरेक कोईयक्ति 🕌 ||स्फ़रणहोती ॥ परंत तास्वयंज्योतिअद्वितीयआनंदस्वरूपआत्मादेवविषे तासंवित्रूपज्ञानकाभेदहैनहाँ॥कितु सोसंवित्रूपज्ञान आत्मा

||अयकरो ॥ जोकदाचित् तास्वप्रकाश्वात्मांक् तुमविषयतारूपकरिकैजानोगे ॥ तौतुमारेविषे अनात्मज्ञत्वकीपाप्तिहोवैगी ॥ हेदेवतावो॥ 🌂

मोरंभोगुक्तिरेनरी ॥ याँते ताशासादेगविषे अद्वितीयरूपताक्रोंके जोस्वप्रकाझरूपता पूर्वेतिद्धकरीहै॥ तास्वप्रकाझरूपताक्र्रहींतुमाने

याकारणते तिनदोनोंकेविषयविषयीभाविषेषे तुमारेक्टं कोईयुक्ति स्फ्ररणहुईनर्ही॥याँतें तास्वयंज्योतिअद्वितीयआत्माविषे 🌿 ्रभावही है ॥ हेदेवतावो॥जिसद्वेतप्रतीतिकेप्रथमक्षणविषे तथासमाधिकाछविषे यहआत्मादेव अहं अस्मि याप्रकार प्रत्य

्रिक्षणक्ष तीतहोवे है। विभागति वास्तवर्तेहोता तो समाधिकाङाविप सोविष्यविष्योमावरूपभेद किंचित्मात्रभीप्रतीतहोविन्हों॥ के | जोकदाचित् सोभेद यात्रास्मादेविषे वास्तवर्तेहोता तो समाधिकाङविष्मी सोभेद्रप्रतीतहोता ॥ शंका ॥ हेभगवत् ॥ व्यवहारकेवञ्जे | अवाह्माप्तवाद्या । व्यवहारकेवञ्जे | व्यवहारकेवञ्जे विष्यहे । तासवेभेदते यह आत्मादेव् । याकारण्ते यहस्वयंत्र्यातिआत्मादेव् किसीभी | ्रिक्षक्रास्क्रामिष्यक्षीवैनहीं ॥ श्रंका ॥ हेभगवन् ॥ पेक्षमनवाणीकेअविषयआत्मादेवका उपदेश्हीनहींसंभवेगा ॥ समाधान ॥ हेदेवतावो ॥ दे कार्यक्रप्रस्प्रप्रंतियाविशक्षितीयआत्मा मनवाणीकाअविषयहै ॥ याकारणतेही वहावेतागुरु आषणिशिष्यंकेपति मौनरूपतेही याआत्मादेवकाउप दिसकार्वे ॥ हेदेवतावे ॥ सत्भव्यक्षप्रप्रंत्विविष्टे ॥ वास्त्रक्षप्रप्रंत्विविष्टे ॥ वास्त्रक्षप्रप्रंत्विविष्टे ॥ वास्त्रक्षप्रप्रंत्विविष्टे ॥ वास्त्रक्षप्रप्रंत्विविष्टे ॥ वास्त्रक्षप्रप्रंति ॥ वास्त्रक्षप्रकरणेवासते प्रथम अधिदेवादिरूपक्षप्रप्रंति । अप्रकारणहोत् । वहकारणज्ञाति । वहकारणज्ञाति । वहकारणज्ञाति । वहकारणज्ञाति । विष्टे व्यवहारकीविषयताका निरूपणकार्वे ॥ वहकारणज्ञाति । वहकारणज्ञाति । वहकारणज्ञाति । वहकारणज्ञाति । विष्टे प्रयाविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे । विष्टे प्रताविष्टे विष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे विष्टे । विष्टे प्रताविष्टे विष्टे । विष्टे प्रताविष्टे विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे । विष्टे प्रताविष्टे विष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रताविष्टे विष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे विष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे प्रतिष्टे । विष्टे प्रतिष्टे प्रतिष्टे । विष्टे ्मा करण्यमंत्रामानिक । सीक्षरण्यमनेतामाजीव स्वतःसिद्ध्वानवाञ्यहे ॥ तथा अनंतिशक्तिवाञ्जहे ॥ याते सोहरण्यमनेतामाजीव स्वतःसिद्ध्वानवाञ्च ॥ तथा सोहरण्यमनेतामाजीव स्वतःसिद्ध्वानविक । क्ष्राक्ष्यमंत्रामाजीव है। तथा सोहिरण्यमनेत्रामाजीव समितिक । क्ष्रामाजीव है। तसे स्वाप्तक कारण सुर्भ स्युष्ठ यातीनवापीव्यक्तिसंपतें सोजात्मादेव माज तैजस विप्त यातीनवापीकरिकेक्याजीव । क्ष्रामावे है ॥ सेते समितिकाम किक्ष्याजीव है। ते से स्वप्तामादिक कारण सुर्भ स्युष्ठ यातीनव्याचिक्षिक्षेत्रं सोजात्मादेव माज तैजात्माविक स्वाप्तिक । स्वाप्तिक स्वाप्

भिक्रुणेयोगयहै ॥ तथापि ताआत्मादेवविषे ज्ञातत्व तथाअज्ञातत्व यहदोनोंषमे संभवतेनहीं ॥ यति तिनदोनोंधमोंविषे किस 🍃

मुहरूमामान्त्रमा मभी तुमम्यानकामि तभी तुमारी कोईभीदुर्गासमा रहेगीनहीं ॥ किंतु तेसनेदुर्गासना माश्रक्षेत्रासहोगिंगी ॥ हेदेव प्रीगांग ॥ माभारमज्ञानकृष्कि नभी तुमारिदुर्गातना नाज्ञक्ष्माप्तहोनेगो ॥ तभीही तुम त्रहाभावक्षेपाप्तहोनोगे ॥ तात्रहाभावकीपापि 🎖 | त्रानो ॥ तात्रीतब्रब्रकेअभेद्षिषे तुमोने किचित्माब्यभेसंश्यकरणानहीं ॥ हेदेवतावो ॥ जोष्रणवरूप तथासत्यब्रह्मर्ष आत्मा इमने | मेरराहपुशास्म पूर्वउपदेशकन्याद्वे ॥ सोआत्मादेव यद्यपि स्वप्रकाश्चे ॥ तथापि सोआत्मादेव उपनिपद्रुपदेतोषिपेदी प्रतिपादन | कन्याशारि हे ॥ याकारणते पेदयेतापुरुप याआत्मादेवकः औपनिपद-यानामकारिकैकथनकरेहे ॥ और-यहआनंदर्स्वरूपआत्मादेव 🌿 है। हम सातमा तत्पन्।यत्रप्रक्षक्ष ॥ और जीतत्पदायं हमब्रह्म ॥ सीसत्यत्रह्म त्वंपदायं हप्यानाते भित्रनहीं है ॥ किंतु सीतत्पदा पिरुपत्रप्त लोग्रापेर्राजालाते अभिन्नहि ॥ इसप्रकार तत्त्पदार्थहत्त्रमङ्गङ्ग तथात्वंपदार्थहपआत्माङ्ग परस्पर अभिन्नहप्करिक तुम |गानंहं ॥ रशुङ्गुद्धिनाटेपुरुष ताआत्मादेगक्कं जानिसकतेनहीं ॥ केसाहेसोआत्मादेव ॥ आकाशादिकपंचभूतोंके यथाकमते जे शब्द 🌶 रिग्रों रूप रस गेथ यहपेचगुणेंहें ॥ तिनपेचगुणोंतरिहितहे ॥ ओर शोबादिकपंचहानइद्रियोंके तथावाकादिकपंचकमें इंद्रियोंके जेशब्दादि | किषिपग् तपानानाप्रकारकेन्यापार ।। तिनसर्वेतिरहितह॥तथा मनबुद्धिप्राणआदिकोकेन्यापारेतिरहितह ॥ तथा इंद्रिय मन बुद्धि प्राण [पंजपहाशूत भोतिकपदार्थं माया इत्यादिकसर्वेति रहितहै ॥ तथा सर्वेषमॅतिरहितहै ॥ हेदेवतावो ॥ तुमरिप्रति जोहमें यहसत्चित्आ [|स्पप्ताग्ररूपेतै॥याते गेदगेतापुरुप याआत्मादेवक् भुविभात यानामकरिकेकथनकरेहें ॥ और यहआत्मादेव त्रज्ञानतें एकवारही ी है। के तुमारे हु पुनसंग्रार के दुः रोकि प्राप्ति हो ने गीन ही ॥ हि देवता हो ॥ जिस आत्मादेव के तुम अहं ग्रह्म कि क्यन करो हो ॥ सो त्वंपदाथ आपणाआत्मारूपकारक THE TANK OF THE PERSON OF THE सूक्ष्मधुद्धियालेपुरुपही ्रीतुमारेप्रति महाशास्यकाअर्थरूपकरिके वर्णनकऱ्याहे ॥ तात्रह्मरूपआत्माक् けい いけい いいいし

आगरणंतिरितिषुआ प्रतीतहोते ।। प्रनःताअज्ञानरूपआवरणकीउत्पत्तिहोपैनही।।याकारणंते वेदवेताप्रुरुप याआत्मादेवकूं सकृद्रिभात १ | गानामक्षिक्षिक्षमक्ष्रें ॥ और व्यदुआत्मादेव अंतःक्रणकीयुत्तिरूपज्ञानोंविषे प्रतिविंबरूपक्षिके प्रनःप्रनःप्रतीतहोंवेहे ॥ याकार तिनदेवताविकवचनक्ष्यवणकरिकै सीप्रजापति तिनदेवताविके3द्विकोपरीक्षाकरणेवासते तिनदेवताविसं याप्रकारघुट्यताभया ॥ हेदेन १ तावी॥ पूर्वहम्में तुमारेपति आनंदस्वरूपआत्माकास्वरूपत जाअनुभूति उपदेशकरिहे ॥ तास्त्रपकाशरूप अनुभूति । हिसाआपारिवेप १ तिस्वरहि है ॥ सीआपार तुम हमारेपतिकहो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी ताप्रजापतिने तिनदेवताविसंघा ॥ तभी तेदेवता ताप्रजा १ तिमें पतिकेपति याप्रकारकाव्सर हेतेभये ॥ हेभगवन् ॥ पूर्वेआपने हमारेपति आपारतिहितआत्माकाउपदेशकत्पाया ॥ अभी तिसञ्ज १ भूतिकप्शास्माकाआधार हमारेते आप किसवासतैप्रकोहों ॥ होज्ञच्य ॥ इस्प्रकारकाव्यन जभी तिनदेवतावाने ताप्रजापतिक्रपति क्यनकऱ्या तभी सोप्रजापति धुनः तिनदेवतावाकीपरीक्षाकरणेवासते याप्रकार तिनदेवतावोसिप्रकामया ॥ हेदेवतावोशपूर्वहम्में तुमारे प्रति जोस्वयंज्ञोतिकानंदस्वरूपआद्वितीयआस्मा उपदेशकऱ्याहै॥ताज्ञातहुएआत्मादेवकारिक याअपिकारोपुरुपाँक कोनफङकीप्राप्तिहो है होशिष्य ॥ इसप्रकार जभी ताप्रजापतिन तिनदेवतावासिप्रका ॥ तभी तेदेवता ताप्रजापतिगुरुकपाँक कोनफङकीप्राप्तिहो है भगवद ॥ सोज्ञातआस्मा आपदीफङकपुर्वाति सम्बत्यात्रकारमाका दूसराकोईफङ्कनहीं ॥ जैसे यादीकभावत् पादकआस्पादाहुपत्रआ हिक्बबाँव ॥ तिक्षक्षेत्रतआद्यादिकयुर्वोति दूसराकोईफङ्क उत्पत्तातान्दीशिक्षित्र अकुरः सादिकआस्पादाहुपत्रआप्रा

• ९९५ |११९१ मां किप्रति कहताभया ॥ हेदेनतानो ॥ अत्यन्तआक्ष्यं हपनापापाहे॥तामापाक्रंभी त्रह्महपताकरिके तुमसत्तादेणेदारेहो ॥ । एकमकारके निवर्षनार्गकेषणनहैं अवजक्ति सोप्रताष्ति पुनः तिनदैनता शक्तानकष्परास्तकरणषास्त याप्रकारक।

रै गाकाम्जर्ने सुमस्ता अरवन्तआस्यक्षत् ॥ होश्च्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताप्रमापतिने तिनदेवतावें केप्रतिक्धा ॥ तभी तेदेव

🖔 ना ग्राष्तिकपति माप्रकारकावचन कहतेभये ॥ हेभगवच् ॥ याछोक्षिपे जित्नैकीपदार्थे हें ॥ तेसर्वपदार्थं बेह्राइंपक्रिके ताआश्चर्यं

% कपमापाहे सताकोप्राप्तिकरणेद्वरे हैं ॥ यति तेसर्वेदाये आश्रयेक्ष्ये ॥ केवछ्द्रमदेवतायोविषे ही नियमकरिके सांजाश्रयेक्ष्यताकेदणी ∜ सप्रोत्तर्दी ॥ टेनिस्स ॥ कममस्रोटे रिल्टेन्ट्रेन्ट्रेन्ट्रेन्ट्रेन्ट्रेन्ट्रिये हें नियमकरिके सांजाश्रयेक्ष्यताकेदणी

र्सभैनई। ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके तिनदेवताबोकेवचनक्ष्यवणक्रिके सोप्रजापति तिनदेवताबोकेपति याप्रकारकावचन कहताभया॥ 👌

// डेरेगतागे ॥ गटारिकदश्यपदार्गोक्रेमी ब्रह्मरूपताकृषिक जभी तुमोने आश्रयेरूपकृष्कितान्या ॥तभो सोआश्रयेरूपगङाछाबह्ग तिनवटा १/ दिकपदार्गोकीन्यां६ दर्नतारूपकृषिकेमी तुमोने जानगाहै यदअर्थतुमारेकहणेतेसिद्धरोषे है ॥ याते ताॐकाररूपपण्वकेअतुसंघानपूर्वक

गोप्रत्यकशारमादेव इमोने जाऱ्यांदे याप्रकारकावचन तुम किसवासतेनहकिंहते ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकेताप्रनापतिकेवचनक् अवणक

रिह तेदेगता ताप्रतापितेकप्रति याप्रकारकावचन कहतेभये ॥ हेभगवन् ॥ संजञ्जापक जोष्कअद्वितीयआत्माहै ॥सोआत्मादेव किसी दिपारिकीकागिषपरेनहीं ॥ यातें सोआत्मादेव ज्ञातभोकह्माजावेनहीं ॥ और यहआत्मादेव अस्तिरूपकरिके सर्वत्रतीतहोंये है ॥यातें

गंगानगरेन अतातभीकह्याजानेनहीं ॥ और ज्ञातत्व अज्ञातत्व यददोनोंयमे परस्माविरोषीहोणेते एकअधिकरणिविप्रहेनहीं ॥ याँते

्यरंशासार्वे ज्ञातत्व अज्ञातत्व यादीनोयमौताञाभी कह्याजाँनहीं ॥ यांते इमदेषता ज्ञातरूपकािक तयाञज्ञातरूपकािक तयादोनों

्र क्षांकिर ताशाहमदिनकेक्षेणे किस्प्रकार समर्थहीं में याकारणतेंहीं बायसमाधिकरण्यकरिक सर्वेदायों विषे हम्रोत्रे

र्हि सोप्रजापतितिनदेवतानोकेत्रति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेदेवतानो ॥ जोतुनारेक्क इसप्रकार आत्माकारबरूपनिश्चयहुआ

गग्ररप्तारुपन हरीहे ॥ ताक्रिके पाजारमादेवकेप्रत्यकरूपताकीहानिहोंनिन्हीं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके तिनदेवतावोंकेष्चनक्ष्यवण

त्रहाकेवचन्क्त्रवणकरिके तेदेवता ताप्रजापतिकेत्रति याप्रकारकावचन्कहतेभये॥ हेभगुवन् ॥ आपगुरुवोकोकुपतिहमदेवता ताआ तुमदेवता यहआत्मादेव. इमारेक्टं आपणेअनुभवकरिकेतिद्धहें याप्रकारकावचन हमारेप्रतिकहो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके ता

् हेमगवन् ॥ हमझिष्योज्जपर् आपगुरु सर्वदाप्रसन्नहोने ॥ आपकीप्रसन्नताकरिकेही हमरिक्छं दुर्छभआत्मादेवकीप्राप्तिकुहे है ॥ हेशिष्य ॥ १ असप्रकार जभी तिनदेवतार्वे में आपणेकुतकृत्यभावकेवोधकवचनकहे ॥ तभी तिनदेवतार्वोकेवचनोक्छेश्रवणकरिकेभी सोप्रजापति तिन र्ष क्षामतकरो ॥ हेमगवच् ॥ सत्चित्आनंदस्वरूपआत्माकीप्राप्तिकरणेहारेजोआपहो ॥ तिसआपकेताई हमारा वारम्बार जमस्कारहोते ॥ 🤞 ्री वास्कार नमस्कारक-या है ॥ तथा प्रार्थनाकरीहै तानमस्कारकरिक तथाप्रार्थनाकरिक तुमारेङपर इमारीबहुतप्रसन्नताहुई है।।यति हमा औ रेप्रति पुनःधुनः प्रश्रकरणेषिप तुमोने किचित्मात्रभीभयकरणानहीं ॥ हेदेवताने जोतुमारेस्डद्यविषे किचित्मात्रभीसंश्यहोंवे ॥ तो १ सम्मार्थकर्मा दस्वरूपअद्वितीयआत्माक् प्रत्यकरूपकरिकैगानते हैं ॥ विषयविषयीभावरूपभेदकरिकै ताआत्मादेवक् हमजानतेनदीं ॥ यातें ता आत्मादेवविषे विषयतारूपकीप्राप्तिकरणेद्दारेजेविद्येषणेंहैं ॥ ताआत्माकेविद्येषणोंकेकहणेविषे इमदेवताकिसप्रकार समथेदेविंगे ॥ किंतु दूसराकोर्घुङ्णेकाकारणनहीं हे ॥ हेमगवत्र ॥ आपने ब्रह्मविद्याकाउपदेशकारिक हमारेक्रं कृतार्थकच्याहे ॥ यांते अभीआप हमारीपरी नर्हीसमर्थहोंमें ॥ हेसर्वछोकोंकेपितामह प्रनापतिग्रुरु ॥ आपग्रुरुवोंकेताई हमदेवतावोंका वारम्वार नमस्कारहो वै ॥ हेभगवच् ॥ सर्व गगत्केहं यरआप सर्वज्ञ एभी अज्ञानीकेसमानहोह के जोहमारेंसे वारम्बार पूछतेहो।।सोकेवछ हमारज्ञानकीपरीक्षाकरणेवासते पूछतेहो।। •ैनतावोंकेज्ञानकीटटताकरणेवासतै तिनदेवताबोंकीपरीक्षाकरताहुआ प्रनः याप्रकारकावचन कहताभया हेदेवतावो ॥ तुमोनै हमारेप्रति

्र तम समासिम्भकरो ॥ तात्रमारेसवीसंशयक् इम छेदनकरेंगे ॥ याअथिति तुमों नै किचित्मात्रभी संशयकरणानहीं ॥ हेशिष्य ॥ १ इस्प्रकारकावचन जुभी ताप्रजापतिने तिनदेवताबोक प्रति कहा। ॥ तुभी तेदेवता ताप्रजापतिग्रुरुकेप्रति याप्रकारकावचन कहतेभये

ं ॥ हेमाष्त्र ॥ सर्काछिनिपे सिद्देस्नक्पिनसका पेसाजोआत्मादेवद्दे ॥ ताआत्मा वेकवर्णनकेप्रसंग वेपे साध्यत रूपकार

👣 गामन गामाति किन्न मान जन्मान मामकारकी अनुका आपने कथनकरी है ॥ साअनुका इमारेक्ट्र असंगतप्रतीतहोंने है ॥ याकार ्रीनतं हमदेनतारांह ताप्तेनक्षमपीने संस्पहोंने हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाष्मान्य जभी तिनदेनताबॉने ताप्नापतिकेमतिकह्या।।तभी 約 मिप्रतापति तिनदेवतावांकेप्रति याप्रकारकायचन् कहताभया ॥ हेदेवतायो ॥ तानित्यसिद्धआत्मादेवकेवर्णनकेप्रसंगविषे हम्ते तुमरि ||प्रति ताप्परूपभत्रज्ञा कथूननहींकरी ॥ कितु भद्रतआत्मारूपभत्रज्ञाही हमने तुमारेप्रति कथनकरी है ॥ कहिते द्वेतप्रपंचकेविस्मरणक |{रणेवातते मांतेरूपप्रणवक्षीयुनस्याकावाच्यायभूत अद्धारूपआत्माही याअधिकारिष्ठरुपोंक्कं चितनकरणेयोग्यहे ॥ याप्रकारकाथयं

ियनं याशदाद्शेअप्यायकेशादिविपे इमस्सिंग्र्छाया ॥ अय पुर्वयविपे विस्तारतैकथनकऱ्याजोअथै ताअर्थक् संसेपतैकथनकरे हैं॥ १ हेशिष्याहमने तुमारेप्रति पूर्वयविपे जोअर्थे विस्तारतैकथनकऱ्याहै ॥ तिसीअर्थक् द्रअभी संसेपतैंश्यवणकर ॥ अइंअज्ञः याप्रकारकेअ ्रिमिनं तुनारेपति कथनक-पाँढे ।।हेशिष्य ।।इसप्रकारकाय्चन जभी ताप्रजापतिनै तिनदेवताबोंकेप्रति कह्या ।। तभी तेदेवता दूसरोकेसी श्रीप्रकारते ताप्रजापतिगुरुकेचप्रकारकीनिग्रीतनईदिलतेहुए पूर्वकीन्याई नमस्कारकरिके ताप्रजापतिकेप्रति आपणाआरमादी १९ भये ।।तथा हेभगव्याहमोरेचपरप्रप्रतन्नहोने पाप्रकारकेचचनोर्हेकहतेभये ।। हेशिष्य ।। इसप्रकार पूर्वे सीप्रजापतिनामात्रह्मा तिनदेवताबों १० किप्रति ग्रह्मविद्याकाचपदेशु करताभयाहे ।। जिसम्रह्मविद्याविपे ते ज्ञानवात्रिष्यकंभी उत्कटजिज्ञासाहोतीभई है गतिं स्रमश्रीर स्थुङ्ग्रोर यामेदक्रिके दोषकारकाहङ्यप्रपंच उत्पन्नहोंवे हैं ॥ कैसाहैसोहङ्यप्पंच ॥ भूतमौतिकरूपहै ॥ तथा अधिदेव ]गुङ्का मुङ्कप्षोअज्ञानहै ॥ ताअज्ञानक्ष्रेनाज्ञकरणेहारा यहआत्मज्ञान हम्ने तुमारेप्रति कथनकऱ्याहै ॥ जोआत्मज्ञान ते श्रद्धावान्त्रि तुम्गकाविषय जाअहानकृषमायाहे ।।ताअहानकृषमायाङ्गे वेद्वेतापुकृष कारणज्ञरीर यानामकृष्किकथनकरे हें ।। ताकारणज्ञरीरकृषमा ्री अप्यात्म अपिभूत स्वरूपहे II तहां जायत्प्रपंचकानाम स्युव्हे॥और स्वप्नप्रंचकानाम सुक्महे॥और मायारूपअविद्याकानाम सुप्रुप्तिहै॥ श्रीते स्युच्च सुक्ष्म कारण यहतीनोंश्रीर याअपिकारिप्रक्षों ने परित्यागकरणेयोग्यहें II हेशिष्य ।। स्थुच्च सुक्ष्म कारण यातीनों ते परेजो 🐇 वस्तुहै ॥ तावस्तुक्कं वेदवेतापुरुष तुरीय यानामकरिकैकथनकरें हैं।।सोतुरीयभी ओत अतुज्ञाता अनुज्ञा अविकल्प याभेदकरिकेचारप्रका 🎉 १ रकाहोवे हैं ॥ हेक्निल्य ॥ अपिदैवरूप्राक्षीआत्माको यहओतादिकचारअवस्याहें ॥ तिनओतादिकअवस्याविकीप्राप्तिविषे स्युट्य सुस्म 🤌 ं रकाहोगै है।। होक्रष्य ।। अधिदैवरूपसाक्षीआत्माको यहजोतादिकचारअवस्थाहें ।। तिनजोतादिकअवस्थागेंकीप्राप्तिनेपे स्थूळ सूक्ष्म थे ﴿ कारण यातीनुकारीरोंकाञ्चीमान् प्रतिवंधकहै।।तादेहाभिमानुकीनिष्टीतिहुए यहविद्वानुपुरुप सुमाधितेच्युत्थानकाळिविपे बाह्यअंतरिविश्वक्षं भे ै न्षुरुप यासमिषक ब्रह्मस्पकरिकेदेखे है ॥ तिससविकल्पसमापिकाङविपे जीचैतन्य यासवैविश्वक्रं सत्ताकीप्राप्तिकरे है ॥ ताचेतन्यक्रं र चैतन्यस्वहपआत्माक्तं वेदवेतापुरुप अविकरुप पानामक्षिकैकथनकरें हैं ॥ हेशिष्य ॥ जैसे जायत स्वप्न सुप्रुप्ति यहतीनोंअयस्था भेद १ दीपक्षिक्षुक्ते ॥ याते याअधिकारीपुरुपक्कं तेजाप्रतादिकअवस्था पित्यागकरणेयोग्यहैं॥तैसे यातुरीयआत्माके ओत अद्भाता अचु ॥ ज्ञा यहतीनहृपम् ताभेदहृपदीपक्षिकेयुक्ते ॥ याते याअधिकारीपुरुपक् तेओतादिकतीनहृपभी परित्याग करणेयोग्येः ॥ ओर तातु अब्रह्णकिरिकेअनुभवकरे है ॥ तिसब्युरथानकाछिषिपे तासवीव्यक्षेत्रकाशकरणेहाराजोचैतान्यहै ॥ ताचितन्यक्षे वेदवेता।पुरुष ओत याना
 मक्रिकेथनकरे हैं ॥ और खाता ध्यान ध्येय याबिपुटीक्रिकेयुक्त जोसिविकल्पसमाषिहै॥ तासिकल्पसमाषिविष्टिपतहुआ यहिनद्दा ्रह्मादिकत्तर्विष्ठदीकापरित्यागकरिके सर्वजगत्केतताक्ष्रआकर्षणकरणेहारे जिसचैतन्यकपञातमाकुं अनुभवकरेहे ॥ ताचैतन्य हिस्कपञात्माक्षेत्रेवतापुरुष् अनुज्ञा यानामकरिकेक्यनकरेहें ॥ और जिसकाछिषिपे त्रज्ञजानकप्रशिकरिके यासंतारदुःखरूपगुष्ठका ्र वेदवेतापुरुष अद्यज्ञाता यातामकरिकेरथनकरे हैं ॥ और जिस्निविकरूपसमाथिषिपे स्थितहुआ यहविद्यानपुरुष ध्याता ध्यान ध्येय ४ मुरुभ्रतशज्ञान नाशक्रेप्राप्तद्देषि है ॥ तथा मनवाणीकाअविषयरूप जोस्वयंज्योतिआनंदस्वरूपअद्भितीयआत्माहै ॥ ताअद्भितीयआत्माक्ष् थे यहविद्वानपुरुप अविषयतारूपकिस्किदेखताहुआभी विषयतारूपकिस्किदेखतानहीं ॥ तथा यहमेंद्वे यहदूसराहे इत्पादिकभेदकुदेखता ध्रुमित्रा ताभेदकेशभावक्रमी देखतानहीं ॥ तथा भैजीवताहुँ मैम-याहुं इत्यादिक विशेषोंक्रभी देखतानहीं ॥ तिसकाछिविपेस्थित

१ रीयआत्माका जीचतुर्यं अविकत्परग्रहप्ते ॥ सीअनिकत्परग्रहप् मनवाणीकाअविषयंहे ॥ तथ तारपंचतर त अनं

%∥स्तकपृदे॥तया याम्ररोरकपद्वारवतोषुराविष्मस्यतद्व ॥ तथा सपत्राञ्चा परावषक्ष ॥ भया समयक्ष्यप्रकारमान्त्रकेषकारा ∰तिकपृते ॥ तथा सुवैप्राणियोकेहदयकमङ्क्रिय सुवैदा साक्षोक्ष्यकरिकेभासमनिदेग ऐसेअविकटपुस्वकृपकारमादेवक्र यहअधिकारीपुरुष [साक्जानागे अस्भावनाकुं हटांतक्रिके निष्तकरे हैं ॥ हेक्षिष्य ॥ जैते आकाश्विषे गंधवैनगर कल्पितहोंने है ॥ तेसे याआनंदर्व श्रीसम्हण्डे ॥ और याअविकरणक्षपञ्चातमाकाज्ञानहीं याज्ञात्वकाप्रयोजन है ॥ अत्र याहीअर्थकेरणप्टकरणेवासते प्रथम ताअविकरण्आ ∜|यटादिकहइयपदार्थोकीन्यांई इदंतारूपकरिकेन्द्रींदेखताहुआ अहेअस्मि याप्रकार प्रत्यकरूपकरिकेदेखे ॥ यहही परमफङरूपज्ञानका

{|मिगुतिहोग्दे॥ तेसे याआनंद्रस्वरूपआत्मोकेज्ञानते केवछ याकार्यप्रपंचकीही निद्यितिहोषैनहीं ॥ किंतु याकार्यप्रपंचकाकारणरूपजोअ ्रीयाशानारिकेपरोक्षज्ञानते याअपरोक्षरूपसंतारत्रमकीनिद्यतिहोषैनहीं ॥ किंतु याआत्मादेकेअपरोक्षज्ञानतेही यासेतारत्रमकीनिद्यत्ति होतो है ॥ और होक्षप्य ॥ जैसे एकहीस्वप्रद्यपुरुष निद्रादोपकेवक्षते अनेकप्रकारकाहुआ प्रतीतहोषे है ॥ तेस यहएकहीआ ?|| ह्पजात्मापिपे यहमायादिकद्वेतप्रपंचभी कल्पिताहै ॥ और हेशिष्य ॥ जैसे निरवयं आकाशका कल्पितजोकोईएकदेशेंडे ॥ ताएक | देशिपे आकाशकेग्रास्तवस्यक्षपकेअज्ञानते सागंपर्वनगरकोकल्पना होंवे हे ॥ तेसे वास्तवतेनिरवयवआत्माका कल्पितजोकोईएकदे 🔥 और हेशिप्पासेसे ताआकाशकेज्ञानतें केबळगंपर्वनगरकीहीनिष्टितिहोंगिक्तु तांगंपर्वनगरकाकारणरूपजोअज्ञानहैताअज्ञानकीभी ्रीपांशतानकारिक अपरोक्षप्रमकीनिद्दतिदेविनर्ही ॥ जैसे पुर्वादिकदिशावोंनिपे जोपश्चिमादिकदिशावोंकाश्रमहोपे है ॥ ताअपरोक्षप्रमकी अपूर्याविकरिह्यायोकेपरोक्षतानते निद्दातिहोपेनर्ही ॥ किंद्र तिनपूर्वादिकदिशावोंकेअपरोक्षज्ञानतेंही ताअपरोक्षप्रमकीनिद्दतिहोपे है ॥ तैसे ्रीयुते ॥ ताएकदेश्विप ताआत्मोकेवास्तवस्वरूपकेअज्ञानते सामायादिकप्रांचकीकरूपना होवे है ॥ और हेशिष्य ॥ जेसे ताआकाश 🏸 केगास्त्रक्रानते सोगंप्यनगर् छपभावक्रुपात्तीवेहें।।तेसेताआरमाकेबास्तवस्वरूपकेझानते यहदञ्यप्पंचछयभावक्रपात्तीचे है।। भीतानः ताअद्यानकीभी नियुत्तिहोषे है ॥ और हेशिष्य ॥ अपरीक्षत्रमकीनियुत्तिकरणेवासतै अधिष्ठानकाअपरीक्षद्यानहीं अपेक्षितहोषे है ॥

तित्र आणोस्तद्रमेकत्रवानोर्दे व्यनक्षमकाष्ट्रवा प्रतानताने है। तीका ॥ देनमाम् नेन प्रमानकानी । व व्यवस्थान । विद्यापदीव्यी यात्राव्यक्तिकात्रकारे ॥ बात्राव्यंताव्यताव्यक्षांका व्यवाता मान्यवेग्ताविताव्यावित्यकिव्यकारे ॥ विकान्ता नहीं ॥ तेसे भाषवानस्त्रवेन्नेतिश्वास्त्रांति याश्वातितित्यति वेत्तेन्त्री ॥ वृत्तात्त्व ॥ वृत्ति प्रतात्त्रात् नाशक्रपातहोवे है ॥ ताआत्मज्ञानतेविना हसरेकिसीउपायकरिके यहमायारूपपिशाची नाशक्रपातहोपेनई। ॥ याँते सोमुमुधुजन श्री तिआदिकषुणेकिसेबुक्ते ॥ तथा चित्तकीएकामताकरिकेबुक्के ॥ तथा तामायारूपपिशाचीते भयक्षपातहुआहे ॥ सोमुमुधुजन ब्र वेतागुरुकेसमीपलाइके याआत्मज्ञानक्षमंत्रकेसपादनकरे ॥ यहआत्मज्ञानही यावेदांत ॥ डुस्तरहें ॥ तथा यातीयोक्त अन्वेनकुष्णितिवातीयकुष्णाती है ॥ नथा यातीयारक, यहावनी मन्त्री में स्तीपाणाने नामिन प्राप्त नामिन

🏸 गर्करागेदातोकात्रपंक्षप त्रत्रात्मज्ञान इमने तुमारेप्रति कथनकऱ्याहे ॥ केसाहेसोज्ञान॥सर्वे दोपों ते रहित शुद्धत्रह्मात्मविषयकहोणे ते ांदारुद्र ॥ ऐतेव्रातम्ज्ञानकीपरिपूर्णतादुप्तेंअनंतर इमरिक्षे तुमरिप्रति पूर्वकीन्याई स् अभी किसअर्थकेश्वणकरणेकीइच्छाकरताहि १ प्रागेयाकेचपदेशकीपरिष्यंता निरूपणकरेहें ॥ हेशिष्य ॥ ऋग् यज्ञुप् साम अथर्वण याचारिवेदोविषेप्रसिद्धजेऐतरेयादिकज्यनिपद्ररूप १ तृत्तिहै ॥ तिनचपनिपर्रुष्पेदार्ताविषे जीवेदातभाग केवळ उपासनावांछंही प्रतिपादनकरेहे ॥ तावेदांतभागकूछोडिके दूसरेसर्वजपनि में गहआत्मज्ञानही अनर्यकरिके संपादनकरणेयोग्यहे ॥याआत्मज्ञानतेभिन्नउपायोंकेकरणेनिपे याप्रहपोंक्षे धुनःधुनःसंसारकोहीपातिहो गेरे ॥ गार्से ताआरमदानिस्मित्र कीईभीटपाय याअधिकारीपुरुपोक्किरणेयोग्यनहीते ॥ अय् श्रीशंकरानंद्युनि आपणेशिष्यकेताई यात्र

।प्रकारकाप्रश्नकरणा बन्तिनहीं है ॥ तथा ताआत्महानकेवासते अभी हमारेक्के दूसराक्छकहणेयोग्यभीनहीं है॥ इसप्रकार ज्यासनाभा निंगहेन मांगेदोतोंक्रिक्तिप्रतिपादित निर्गेणआत्माकेज्ञानक्ष्रं गुरुकेमुखतेंअवणकरिकै सोशद्धावानिभ्रष्य क्रतकृत्यभावक्षेत्राप्तदोताभया॥ 🏻 ाग्। आपणेगुरुकताई दंदगद्यपामकरताभया ॥ तथा आपणेगुरुकिस्तुतिक्रताभया ॥ इसप्रकार आपणेगुरुकाषुजनकरिके परमआनं राग्नामद्वा गोक्षिप्य तागुक्तमदिष्यात्मज्ञानक्षं आपणेक्षियति चपदेशकरतामया ॥ जिनशिष्योंकरिकैविस्तारक्षेत्राप्तहुआ सी आगतान अभीकष्टिकाटिषिभी याअभिकारिषुक्षोंक्षं प्राप्तदेवि हे ॥ काहे तें यूर्षेतरेयादिकचपनिपदीविषे जाजाब्रह्मविद्या कथनक वि ॥ मा मनेब्रप्रनिदाही याआत्मपुराणकपकरिक परिजामक्ष्रपानहुई है ॥ यांते यहआत्मपुराणश्रंथ साक्षात्वेदकेतुल्यहै ॥ तथा यांसे गास्त्रशुक्ता गुरुनारण जो मायास्प्रवद्यान ।। ताकार्यसितिवज्ञानका नाज्ञकरणेहाराहे ॥ यति सुमुञ्जनों ने यात्रात्मधुराणमं

पर्शः थार्रगम्। मित्राएण ॥ अत्र याआत्मपुराणिषे प्रसिद्धपुराणोंकेठञ्जण वटावे हें ॥ याआत्मपुराणिषे याजगत्तके उत्पत्तिका

प्तारिशितमा तथा सेहारमा प्लनक-पार्वे ॥ तथा याजात्मपुराणिविषे आकाज्ञादिभूतोंका तथाविरादादिकभौतिकोंका बंज्ञभी वर्णनक ्गारै ॥ ॥भा याःशामपुराणिषे रतायंभुषमनुकी उत्पत्तिआदिकाँकाभी वर्णनकन्याहै ॥ तार्मायंभुवमनुकेकथनकरिकै ताकेविभूतिरूप

आहे ॥ तासस्कृतआत्मपुराणके उत्पत्तिकादेग्न वर्णनकरे हैं ॥ दक्षिणदेश्विषिस्थितजा कविरीनामाएकपवित्रनदीहै ॥ ताकविरीनदीकेती रविपेनिवासकरिके शोशंकरानदमुनि केवङअनुबहकरिके आपणेअद्धावान्शिष्यकेप्रति यहआत्मपुराणनामायंथ कथनकरताभयाहै ॥ ्री, द्... तुर्वोकाभी अर्थतेंहीकथनसिछ्होंपैहै ॥ और याआत्मपुराणविपे आकाजादिकभूतोंके तथातिनभूतोंकेकार्यरूपहंद्रयादिकोंके तथा ४ मतुर्वशिषिस्थितप्रतदेनादिकराजोंके अनेकप्रकारकेब्यापार कथनकरेंहैं ॥ और याआत्मपुराणविपे वेदरूपसुरुप्रमाणतेंरहित किचित्मा । ∯ बभीशर्थ कथनकव्यानहीं ॥ किंतु जो अर्थ बह्मसुबोंविपे तथाताकेभाष्यविपे तथाभगवत्गीतादिकस्मृतियोंविपे कथनकव्याहै ॥ सोईही ्री एण यहनाम राष्ट्रगाहै ॥ और ताज़ंकरानंदमुनिकेशिष्यकीन्याई जोष्ठरुप अनात्मकथाबोंकेरागतेरहितहै ॥ तथा यासंसारज्ञ छकरिकैसंत पादनकरणेहारी कोईराजादिकोंकीकथा घूछीनहीं ॥ यातें याआत्मपुराणिषेपे कोईभीअनात्मकथा कथनकरीनहीं ॥ किंतु आरंभतेंंडेके ्र समाप्तिपपैत आत्मज्ञानका तथाताआत्मज्ञानकेवैराग्यादिकसाथनोकाहो याषुराणविषेप्रतिपादनक≂पाहे ॥ याकारणते यात्रथका आत्मषु अथं याआत्मपुराणिषेपे कथनक-याहै ॥ और तिनब्रह्मसूत्रादिकोंषिपे बेदमूङकता सर्वेषिद्वाच्पुरुपोंकूंसंमतहै ॥ यतिवेदकेअर्थका विस्ता दिकोंकीनानाप्रकारकीक्षाहें ॥ तिनक्थावोंक्र्यगणकरिकै तिनअनात्मक्थावोंतेविरक्तहुआ तथाथासंसाररूपञ्चाङकिरिकैसंतप्तहुआ सो शिष्य याषुराणकेआरंभिषेपे आष्णेगुरुबोंसें तामूळसहितसंसारझूळकेनाशकरणेहारा आत्मज्ञानहीपूछताभयांहै ॥ अनात्मपदार्थोंकुंप्रति रतंत्रतिपाद्कत्वरूप पुराणधर्मतो याआत्मपुराणविषे अत्यंतस्पष्टहोहै ॥ अव जिससंस्कृतआत्मपुराणका यहप्राकृतभाषाआत्मपुराणह अग यात्रेयके आत्मपुराणनामराखणेका प्रयोजन वर्णनकरेंहें ॥ सर्वेपुराणइतिहासादिकोंषिपे अनात्मपदार्थोंक्रेप्रतिपादनकरणेहारी जेराजा

्र कपेदांतोंतिंगात्मद्यानक्रंमंपादनकरेगा ॥ याँते यहआत्मपुराणनामात्रेय व्यथेहो है ॥ समाधान ॥ असंभावनादिकदोपोंकरिकेयुक्तजेपु ९) रुपेरें ॥ तिनपुरुपोंका साक्षात्वेदकेअपैविषे प्रवेशहोहमकेनहीं ॥ कितु असंभावनादिकदोपोंतिरहितपुरुपोंकाहीं तासाक्षात्वेदकेअपैविषे , पहुआहै॥तथा मिपयसुर्वोतिनिरक्तहै॥सोप्रुरुपहो यात्रात्मपुराणयंथका अधिकारिहै॥शंका॥ इसप्रकारकाअधिकारीपुरुप साक्षात्रुजपनिपद्

हाराहे ॥ याँते याआत्मपुराणमेथतेअभिक आत्माकेप्रतिपादनकरणेहारा दूसराकोहंमेयहैनहीं ॥ सोयहआत्मपुराणनामाम्रय यद्यपि पूर्ने 以 स्पउपनिपर्किसिनातपादनकऱ्यात्रो परमात्मादेवहो॥जिसपरमात्मादेवरूप यहस्थावरजंगमरूपसर्वजात्हे ॥ ऐसासर्वजगत्रूप परमा रिकाउपदेश करतेभेषेंदें ॥ हेशिष्यो ॥ यहस्थावरजंगमरूपसर्वजगत् अभिन्ननिमित्तउपादानकारणरूप्ईथरने ब्याप्तकऱ्याहे ॥ अय याही गीनिपे नित्यही सरस्वतीनिवासकरेहै ॥ और सोशंकरही ब्रह्माविष्णुरूपहै॥त्या इंद्रादिक्स्वेदैवतारूपहे ॥ याते जोपुरुप् यात्रात्मपुरा , त्मादेवही याआत्मपुराणयंथिषेपे प्रतिपादनकऱ्याहै ॥ इसप्रकार सबैजगत्रकूईथरारूपदेखिकै वेदवेतापुरुष आपणीज्ञाष्योक्रीत याप्रका ताशंकरानंदमुनिने यहआत्मपुराणनामाप्रंथ कथनकऱ्याहे ॥ सीयहआत्मपुराण सर्वेडपनिपङ्रूपवेदोतोंकेसारअर्थका प्रतिपादनकरणे पुराणयंथका निरंतरश्रवणकरेंद्रे ॥ सीवहिमुखरागीपुरुपमी ताश्रवणेकेप्रभावतें अंतमुँखहोड्के तथा वेराग्यवानहोड्के ताआत्मज्ञानकूर्या र गणमगक् अद्यामात्मपूर्वक त्रमनेतागुरुकेमुखते अवणकोहै तथा विचारकरेहै। तिष्ठ अर्थकेपारणकरणेहारोबुद्धिक्रमातहोवे हे ॥ तथा केप्रति उपदेशकरणेहारे जीशीशंकरानंदगुरुहें ॥ तेशंकरानंदरवामी शंकरमहादेवक सर्वदा आपणाआत्मारूपकारिकेदेखेहें ॥ याति आत्मतानक्षेत्रामहोवेहे॥याप्रकारके प्रत्यक्षफ्डविपे किसीनेभी संज्यकरणानहीं ॥ अव याआत्मपुराणयंथके विपय संबंध यादोनोंअनुबं त्रहोतेहे ॥ याते मोक्षकीइच्छावान्पुरुपॉने अवर्यकरिके याआत्मपुराणयंथकाविचारकरणा तथाथवणकरणा ॥ और शद्धावानिशिष्य ताशंकरानंदगुरुकेशरीरिषेपेस्थितहोड्के सोसाक्षात् शंकरमहादेवही याआत्मपुराणयंथकाकत्ताँहै ॥ केसाँहेसीत्रीशंकर ॥ जिसकेवा ्रे पोकेनिरूपणकेमिपकरिके यात्रेयकोसमाप्तिषिपे मंगङाचरणकूकरताहुआ त्रंथकार ईज़ावास्यउपानेपद्केअर्थकानिरूपणकरेहें ॥ ईज़ावा उक्तमुख्यअधिकारीवासतेहाँ प्रवृत्तभयोद्दे ॥ तथापि यात्रंथविपेइतनासामध्यंहे ॥ जोगहिमुँख तथारागवान्पुरुपभी शद्धाप्रवेक याआत्म ्र मनेशहों है।। यातें तेअसंभायनादिकदीप तावेदअर्थकोनिअयुक्रणीयिपातिषंपक्हें ।। ताअसंभायनादिकदोषोंकीनिश्वत्तिकरणेबासते

🌿 अएंह अनेक्टएतिकिरिकेनिक्पणकरेहें। जैसे उपादानकारणक्ष्पमृत्तिकानें यहघटकाराबादिककार्य ज्यातकरेहें ।। तैसे उपादानकारणक 🖟

 तमि हत्तनमिषे अयव दूसरेजनमिषे तुमाराअतःकरण गुद्धहात्रमा ॥ ताअतःकरणगुष्धाष्ट्राप्याकरणेवासते तीनमार्गीकानिक्ष्यितीया । वाश्रम्भवस्ति वाश्रम्भवस्ति तीनमार्गीकानिक्ष्यित्ते ।। ताश्रम्भवस्ति तानमार्गीकानिक्ष्यित्ते ।। ताश्रम्भवस्ति ।। ।। ताश्रम्भवस्ति ।। ताश्रम्भवस्य ।। ताश्रम्भवस्ति ।। ताश्यस्ति ।। ताश्यस्ति ।। ताश्यस्य ।। े गेशरपासिकारोफ्प पर्वता दुर्पोह्हीयामहोते हैं ॥ अत्र तिनतीनोमागोनिपेभी तीसरेबह्नज्ञानरूपमागैकीश्रेष्ठता वर्णनकरे हैं ॥ देशिएप ॥ प्रतारोकीशोको प्रवार प्रवार किया हैं ॥ तिनश्चानीदेवता हैं ।। प्रतारोकोशोप प्रवार प्रवार के प्रवार किया विषय ।। तिनश्चानीदेवता हैं ।। प्रवार प्रवार प्रवार के प्रवार किया है ।। प्रवार के प रमहीस्ति ॥ तीभी तुम यहमीपुत्रपनादिकपदार्थ ईथरकेहों हे हमारिनहीं हें याप्रकारजानिके कर्मोकेफठकपठोकोंकापरित्यायकरों ॥ १/ तिस्तेजनंतर आप्रोत्रपनेकेशत्रसार तुम श्रीरमनवाणीकरिके निष्कामकर्मोंक्रकरों ॥ इसप्रकार जभी तुम निष्कामकर्मोंक्रकरोंगे १, ॥ तभी इसत्रमागिपे अपना दूसरेजन्मपिपे तुमाराजेतःकरण बुद्धहोंनेगा ॥ ताजेतःकरणकीबुद्धितेअनंतर तुमारेक्र प्रक्षज्ञानकिप्राप्ति ैं ।स्पर्यमास्पोरुष् आस्महत्यारिक्ष्यारे हैं ॥ निन्जात्महत्याष्ट्रिक्षोंक् श्रीतेनें संसाररूपदुःसकीप्राप्तिही कथनकरी है ।। तहां श्रीति ॥ **कामागम्मकर्मा ॥ होक्र्यो ॥ वित्तशुद्धिकेम्भावहुए जोक्दाचित् तुमारेकूं तासगुणब्ह्यज्ञानविषे तथामिग्रुणब्ह्यजानिषे अधिक।** 

असुर्यानामतेछोका अधेनतमसाद्वताः ॥ तांस्तेप्रत्यामिगच्छति येकचात्महनोजनाः ॥ अथंयह ॥ जेपुरुष आषणेआत्माविपेही भछीप है

्री दुएआत्माकेज्ञानकाफठ निरूपणकर्रेहें ॥ हेशिच्यो ॥ जेविवेकीपुरुप याजीवतअवस्थाविपे बहातिआदिछेके पिपीछिकापयैत सर्वशरीरों १४ के आपणेआत्मास्वरूपविपे कल्पितरूपकरिकेट्वेहेंहें ॥ तथा तिनसर्वशरीरोविपे आपणेआत्माकुं अनुगतरूपकरिकेट्वेहेंहें॥ तेविवेको १४ पुरुप किवित्पात्रभी दुःखक्षेप्रसहोवेनहीं॥ हेशिष्य ॥ जिसविद्यानपुरुषपकुं आत्मज्ञानकेप्रभावतें यहसर्वभूतप्राणी आत्मभावकुप्रा महुप्रोतियाजिसविद्यानुष्रपत्रे अधिष्टानआत्माकेपकत्वस्त्रभाव ः कः स्टेड

गित्रारीं तिरिक्षिते ॥ तथा निर्युणनिरत्यवन् ॥ ऐसेआत्मादेवक् ईसररूपकरिकेनानणेतरा जोविद्रान्पुरुषदे॥सोविद्रान्पुरुषदी सोपा शेकद्रप्रिक्ति आरापनकरणेयोग्यईसर्ररूपमिहोचे हे ॥ केसिसिहेश्वर ॥ संकोचतिरहितदर्शन्त्यमायगञ्जे ॥ तथा सर्वमनकेप्रशि , पायरुपे ॥ ताक्रमंहे वेदोनापुरुप असंभूति अनिद्या यादोनामोकस्किकथनकरे हे और ताडपासनाके वेदवेनापुरुप संभूति विद्या या १ होनापांकिरिककपनकरे हे ॥ तेदोनों अंतःकरणकीशुद्धिद्वारा तथाएकायताद्वारा आत्मज्ञानकाकारणेंहे ॥ अत्र कमें उपासना यादोनों १ हेतपुर्यापारामकरणेगातते प्रयम उपासनातिरिक्त केवङकमोंकीनिदाकरे हें ॥ हेशिष्यो ॥ जेपुरुप केवङकमोंकुंहिकरेहें ॥ तेपुरुप ति १ नक्तोकप्रभागकरिक स्रोप्तनपत्रिकपदार्योगिप परमआसिक्ष्रंभासहोगे हें ॥ तथा स्यादिकअनित्यङोकोंक्र प्राप्तहों हें ॥ तथा ना नामकारकेरागद्रेपकरिक्रेकहोगे हैं ॥ इसम्रकार संसारकेसुखिषेत्रासक्तहुए तेकमीपुरुप वारम्बार जन्ममृत्युक्रमातहोंवे हैं ॥ अब कमी ं योकेनानणेनारासगंदाने ॥ तया अहानादिकश्उनोंका तिरस्कारकरणेहाराहे ॥तथा सर्वकारणों ते रहित होणे ते स्वयंभुरूपहे॥ तथा छो र कप्रतिद्वतांकारणांकाभीकारणरूपने ॥ हेत्रिष्यो ॥ ऐतेआ्तमदिवकेमात्रात्कारकोप्राप्तिपि चित्तकोशुद्धिरा उपात्तनासहितकभैदी उ **इकीनीमसिनेमिन्** मित्रम् तिसुक्त्पत्त्तिकामा भाषिद्यपत्ता ॥ हाश्यभाष्यायाय्यात्रक्षर रच्यत्रम्थायायद्रपक्ष्यक्ष्य भाषणतें अभित्रकषकरिकेसाज्ञात्कारकरे हे ॥ सीपुरुप सर्वत्रव्यापकुआरमाङ्ग्री देखेरे ॥ केसाहेसीआरमादेव ॥ स्युक्त सूक्ष्म कारण या

्रीरितित फेराउडपातनाकोरिदाकरें हेकिच्यो ॥ जेषुक्प केवञ्जपातनाविपेही मीतिवाञेहोंवें हें ॥ तेजपातकपुरुप ताजपात्तनकोरेक्षये १ गाङ्गफटोगेपे शातकरुप तिनकमीपुरुपों तें भी अपिकदारुणतमक्षेत्रातहोंवें हैं ॥ काहेतें जेषुरुप वेदविहितकमाकापिरयागकरिके १ फेराटउपातनागिपे तरपरहोंपे हैंगतिनकेरञ्जपातकपुरुपोविषे दोअन्येकहेतुहोंवें हैंगतहां एकते। बिहितकमीकात्यागाओर दूसरा ना गाप्रतारमेपेगगीपेआसितिनदोर्गोदोपों तेतेउपासकपुरुपतिनकमीपुरुपों ते भीअधिकदुःखक्षेत्राप्तहों देशायातेषा्आधिकारापुरुपा नै

। मगोषितवउपातना मार्वअनुष्टानकरणा। केवटकमोका तथाकेवछउपासनाका अनुष्टानकरणानहीं ।। हेशिष्यो ।। इसप्रकार कभ

 शसुयांनामतेङोका अधेनतमसाष्ट्रताः ॥ तांस्तेप्रेत्यामिगच्छति येकेचात्महनोजनाः ॥ अर्थयह ॥ जेपुरुप आपणेआत्माविषेदी भङ्गिय 
 कारते स्मणकरे हे ॥ तिनपुरुपोकानाम सुरे ॥ ऐसेआत्माराम विद्वानपुरुपहें ॥ तिनविक्रानपुरुपो तेमिन्न अद्यानीपुरुपोकानाम असु ।
 रे ते ॥ तिनअसुपुरुपोक्र प्रातंहोणयोग्यजे क्रुभअक्षुभक्षेनन्यङोक्हें ॥ तिनङोक्लिनाम असुर्य है ॥ तेअसुर्यनामाङोक आत्माक्क आत्माक्क आत्माक्क आत्माक असुर्य है ॥ तेअसुर्यनामाङोक आत्माक असुर्य है ॥ तेअसुर्यनाम असुर्य है ॥ तेअसुर्यनाम असुर्य है ॥ तेअसुर्य स्वाप्त असुर्य है ॥ ते असुर्य क्षि ॥ ते असुर्य स्वाप्त असुर्य है ॥ ते असुर्य क्षि अस्त स्वाप्त स सजिसपदार्थक् यद्दमन आपणेसंकल्पद्वारा प्राप्तद्देषि है ॥ तिसतिसपदार्थविपे यहआत्मादेव तामनकेगमनतेषूर्वेद्दी परिपूर्ण है ।और यह त्मादेग नेत्रादिकइदियोंकरिकेशगम्पृद्धआभीबह्यात्रानकरिकेगम्पद्दिविहै।।और यहआत्मादेव आप पर्वतकीन्यहिनिश्चऌहुआभीशीशित्रममन **अगर्मका**नकाफठ निरूपणकरेंहैं ॥ हेशिज्यो ॥ जेविकीपुरुप याजीवतअवस्थाविपे ब्रह्मातेंआहिङेके पिपीठिकापयैत सर्वशरीरों आप्पेकात्मास्वरूपविपे कित्पतरूपकरिकेदेखेंहैं ॥ तथा विनसर्वशरीरोविपे आपणेआत्माकूं अनुगतरूपकरिकेदेखेंहैं ॥ तेविवेकी ब्रिक्मात्रभी दुःसक्यासहित्तहीं ॥ हेशिज्य ॥ निसविद्यात्पुरुपक् आत्महानकेप्रभावतें यहसर्वभूतप्राणी आत्मभावक्षेत्र आत्मारेहतानते तिनअसुपैछोकोकीप्राप्ति नहींहोंने है ॥ ताआत्माकार्त्नकप वर्णनकरे हैं ॥ हेशिष्यो ॥ तिनअसुरपुरुपोंकरिकैअज्ञात दशात्माकार्त्वकप अत्पंतआश्रयेकपहे ॥ काहेते यहआत्मादेव आप कियातरिहतहुआभी मनतेभीअधिकवेगवाछाहै ॥ तात्पर्ययह ॥ र्गिक् अत्पंतदुरहुआभी विद्यान्पुरुषोंक् अत्यंतसमीपहै ॥ तथा यहआत्मादेव याद्द्यप्रपंचके अंतरचाह्य परिपूर्ण है॥अच वर्णनकरे आंतरणकरणेहारिअहानकर अंधतमकरिकेच्यातहें ॥ ऐसेअसुयैछोकोंक़ तेआत्महत्योरेपुरुप मरणतेंअनंतर प्रातहोंवे हैं ॥९॥ अग जिस जहारेषायुआदिकांकुंभी उछंपनकरिकेआगेलांबेहै ॥ और तिसअंतर्यामीआत्मादेवकरिकैप्रेरितदुआही पहसूत्रात्मारूपवायु सर्व तिरांषिपे अग्निहोत्रादिककर्गोकेकरणीवेपे समर्थहोंवे हैं॥जिन मेयादिभावक्र्याप्तदुई अग्निहोत्रकीआद्वतियोंरूपकरिके यहअनेककर्मोंका उक्ष्पिय उत्पन्नहोंने हैं ॥ और ॥ सोआत्मादेन नास्तवतस्तिनिक्यतिरहितहुआंभी सर्वित्रियावाछाहोंने है ॥ और सीआत्मादेन अज्ञानी

मानीबानपुष्पंने अधिवानआत्माकप्कत्वस्त्रः कं र क. हे तर हे

कमके विवक्षान के मानवारिका । यारी तेहवारिकामकीपादिकसर्वेगुञ्ज तुपारिके अज्ञाननहीं के ।। किन्नु तसर्वेगुज्ञ आपक ज्ञानक हमप्रकार हमभिकारीजनकि कामकीपादिकसर्वेगुञ्जीके नाग्नुकरणेहारे तथाहमञ्जिगीकीजनीके अझन्जेककीप्रातिकरणेहारे जोआ

पुत्रापदेनताहो।। ताआपकेडपकारकेनिवृत्तकरणीवेपे इम समयैनहीं है।। यांते इमअधिकारीजनोंका आपकेताई वारंबार नमस्कार

ग्रशिकारोषुक्प यापकार तामूर्यभगवान्कीपार्थनाकरे ॥ हेभगवन् ॥ तत्तमुवर्षकेत्तमान अत्यंतप्रकाशमान जोयह आवर्षणकर्ने ्रहाते ॥ अत्र मूर्यभगरात्केमार्यनाक्रुक्यनकरणेहाराजो ॥ हिरणम्येनपात्रेण ॥ इत्यादिकमंत्रहे तामंत्रकाअयं निरूपणक्रेहें ॥ हेक्षिष्यो ॥

द्रोराग्नकेसमान तेनोमंडछहे ॥ तातेनोमंडछह्प हिरणम्यपात्रक्रिके आदित्यमंडछविपेस्थित आपत्रह्मका उपासक्षुरुपोक्पापि

🎖 नगोंक्रं आपणादर्शनदेके यासंसारतेरसाकुरणेवासते ताआपणेमुखकेआवरणक्षं निवृत्तकरो ॥ हेमगवन् ॥ स्मरणमात्रकरिके सर्वेजनया

्रतम्टकरणेहारा जोआपकायास्तवस्वरूपहे ॥ ताआपकेवास्तवस्वरूपक्षे जिसप्रकार मेंअधिकारीजन साक्षात्कारकरा।तिसप्रकार आप ) क्षारेडरार अद्रमहकरी ॥ याप्रकारसे ताआदित्यभगवाच्कीप्रार्थना यहअधिकारिषुरुप करे ॥ इसप्रकार तेवेदवेताषुरुप जिसपरमात्मा ९ रेगकीप्राप्तिगासते आपणेशिज्योकेप्रति नानाप्रकारकीविद्या डपदेझकरेहैं सोपरमात्मादेवही याआत्मपुराणप्रयविपे सर्वेत्रप्रतिपादनक गारे ॥ तापरमात्मादेगतेभित्र किसोभीअचात्मपदार्थका याआत्मपुराणत्रंथविषे प्रतिपादनकऱ्यानहों।ायाते जोअधिकारीपुरुप ब्रह्मवेत्ता

काद्रारम् । सन्पगुल् आयुत्रहोहुरह्माहै ॥ हेत्तर्वजगत्केपोषणकरणेहारेसूर्यभगवात् ॥ सत्यपरायणतारूपयमेवाङ्हमआषिकारी

गुर्न गाआत्मपुराणयंथका पठनकरेंहे॥ तथा नीअधिकारीपुरुप ब्रह्मनेतागुरुकेमुखतें याआत्मपुराणयंथकाथवणकरेंहै ॥ तथा नोअधि

ागोपुरप रूगेरमुक्षुत्रनोकिप्रति याआत्मपुराणयंथका कथनकरेहैं।ातथा जोअधिकारीपुरुप याआत्मपुराणयंथकेअर्थक्रे निरंतर चितन , गरेगोगगंशीएकारीजन तापरमात्मादेवक्रे आपणाआत्मारूपजानिके कार्यसहितअज्ञानकीनिष्टत्तिपूर्वक ब्रह्मभावकीप्राप्तिरूपमोक्षक्रंप्रा ्रगोर्गे। गाँगे मोलकीइच्छावानपुरुषों ने श्रद्धाभक्तिपुर्वक याआत्मपुराणशंथका अवस्यक्रिकेविचारकरणा॥इतिःशीमत्परमहंसपरित्राज

उपासना पादोनोंकिस्किन्धक जोतत्त्वज्ञानार्थापुरुषदे । सोअधिकारीपुरुष चित्तक्रएकात्रकस्कि ॥ हिरणमयेनपात्रेण ॥ इत्यादिकवंत्रकरि 🛚 तासुर्यभगगन्कीप्रार्थनाकरे है ॥ ताअधिकारीप्रुरुपक्कं यापकारकीक्यभचुद्धिपातहोंवे हैं।।जोआदित्यमंडऌविपेह्यित त्वयंज्योतिपुरुप्दे।।|∯ के याआदित्यभगगात्की प्रनःप्रनः प्रार्थनाकरें ॥ कैसाहैसोआदित्यभगवात् ॥ याअधिकारीपुरुषोंक्रं त्रहाळोककोप्राप्तिद्वारा कमझिक्तको∭ प्राप्तिनासतै आपणेमंडळाविपे छिद्ररूपमार्गकीप्राप्तिकरणेहाराहै ॥ हेशिष्यो ॥ जोकमैडपासनावाछाप्ररुप हिरणमयेनपात्रेण॥यामंत्रकरिके||४

% सोस्मयंग्योतिपुरुपही हमारा वास्तवस्वरूप है यह देहईद्रियादिरूपसंवातमेरावास्तवस्वरूपनहीं है ॥ काहेंते यदिहादिरूपसंचात∭ ﴾ आकाशादिकपंचभूतोंकाकार्यरूपहै ॥ तथा मरणतेअनंतर् भूस्मादिरूपपरिणामक्रंशानहोंने है ॥ ऐसायहर्संघात प्रणवपदकेबाच्यअथैं ||

रूपआत्माङ्जानणेहारमिद्रान्पुरुषकात्नकष किसपकारहोवैगा ॥ किंतु यहसंवात हमारात्नकत्पनहीं है ॥ हेशिष्यो ॥ इसप्रकार कम

| उपासनाकरिकेयुक तथा यासंवातिविपे वैराग्यवाच् जोशोकरारीयुक्षेहैं ॥ सौशिकरार्थिक शापणमनकेप्रति पाप्रकारकाचचनकहै ॥ है | हैमन पूर्व जिसदेशिविपे तथाजिसकाङिविपे जिस्तिमपदार्थेक द्र प्राप्तहीताभयाहै ॥ तिस्तिसपदार्थेक द्र संकल्पसहितकमौकरिक्विपाति | है होताभयाहै।। सिकल्पका तथाकमैकासाहात्म्य तुमने अभी | है किसवाद्ती विस्मारणक्ष्याहै ॥ किंतु इसकाङिवेषे तुम्हारके तासकल्पका तासंकल्पका तथाकमैकासाहात्म्य तुमने अभी | है किसवाद्ती विस्मारणक्ष्याहै ॥ किंतु इसकाङिवेषे तुम्हारके तासकल्पकामाहात्म्य विस्मारणक्रपणेयोग्यनहीं है ॥ याति वेद्विहित | किंतु त्राप्तिक्ताहात्म्यके अभीस्मरणक्रिके द्र ताकमैसकल्पविपे तत्परहो ॥ हेविज्यो ॥ इसप्रकार मनकेशा | किंतु प्रतिविद्यम्पताद्वित ॥ याविद्वक्षेत्रकरिके तथाङोकिकस्ताद्वित वाजादित्यमगवाद्वित ॥ वाचित्तकरताहु ॥ स्वाधिककर्तात्रके ताजादित्यमगवाद्वित ॥ वाचित्तकरताहु ॥ वाचित्तकरताहु ॥ वाचित्तकरताहु ॥ वाचित्तकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकर्ताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकरताव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकरवित्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यक्षेत्रकराव्यकर्यकरव्यक्षेत्रकराव

| क्षेप्त-सूची। |
|---------------|
| स्तकोंकी संशि |
| विकय्पु       |

|                | की कुला हम |
|----------------|------------|
| संक्षिप-सूची।  |            |
| कय्यपुस्तकोंकी | ,          |

मद्रगवद्गीता सान्वयत्रजभाषा दोहासहित ··· गम्तत्रांगेणां भाषादाका ( रघुनाथमसादेकत गाकटबुक्

3-6 2-3

:

( शारीएक ) भाषादीका 👑

रि गैस्कृतमूळ आरि गैस्कृतदीका तथा

... 30-0 3-0

:

अक्षर बड़ा

भिक्तरणमाटा और भिक्तमूत्र सभाष्य

ग्रागिरक ( ब्राङ्करभाष्य ) रत्नप्रभाटीका ब्यासा

भादससुचय और विषमपदीक

शमिद्धगवद्वातापचरत्नअक्षरमादाग्रुटकारज्ञाम

8-0 2-2

:

:

गरशासराक

नद्यी पे॰ मिहिरचंद्रकृत अत्युत्तम

भाषाधाका सहित

परशी भाषा-आत्मस्तरूषजाकृत

9-12 9-2

:

" पंचरत्न अक्षरबडा खुळापत्रा छोटीसंची " पंचरान अक्षरबडा ठंबीसंची ख़ुळा " पंचरत्न भाषाटीका

:

:

3-0 0-3 3-0 o-8 E-0 0-E

... 9-92 o-2

. k-0. 0.6-0 ...

गीता गडे असरकी १६ पेजी गुटका

0-0.0-0

गटाका ...

150

7-0 °-8 7-0 0-8

> : :

३-० '०-६' |गीता बडेअक्षरकी ख़ुळी १२ पेजी

:

3-0 0-8 E-0 2-6 5-0 >-0

₩ 0-9% 0-3 <u>|</u>|-0 .≿-0

E-0 8-6 ...

**મી. ર. બા. રે. મ. રુ. બા**.

वदान्तग्रभाः।

कानाएँ श्रीस्नामिउद्यगनदिगिरिप्रज्यपादिशिव्येण स्वामिचित्यनानंदिगिरिणा विरचिते प्राक्कताऽऽत्मपुराणे तृसिंहपूर्वोत्तरतापनीयेशावा ि स्पतारागेप्रकाहो प्रजापतिदेवतासंवादो नाम अष्टादशोऽप्यायःसमाप्तः ॥ १८ ॥ समाप्तश्रायमात्मपुराणनामात्रथः ॥ श्रीगुरुभ्योनमः ॥ इदं पुस्तकं मुम्बय्यां वैश्यवंशावतंस श्रीकृष्णदासात्मजेन क्षेमराजेन स्वकीये "श्रीवेद्वटेश्वर" यन्त्रालयेऽद्वयित्वा प्रकाशितम्॥ श्रीकाशीपियेषराभ्यतिमः ॥ श्रीशंकराचायेभ्योतमः ॥ श्रीशंकरानंदछनिभ्योनमः ॥ ð

संवत् १९५५, शके १८२०.

|   | =       |
|---|---------|
| 1 | 9       |
|   | ď       |
|   | H<br>Z  |
| • | þ       |
| • | le<br>R |
| 2 | S       |
|   | E       |
|   | 20      |
|   | 3       |
|   | (Co     |
|   |         |

वेदान्तग्रंथाः।

ř.

0-92: 0-911 8-6 8-6 9-8 0-8 : मिद्रगवद्गाता सान्ययत्रजभाषा दोहासहित ··· ताष्ट्रतत्रीषणी भाषाटीका ( रघुनायप्रसादक्षत : तामतत्रांगेषां भाषाटाका पाकटब्रक् मसरमङ्ग વી. ર, આ, ર, મ, ર, ಮા, 30-0 3-0 9-6 2-8 पेकरणपाटा भार भांकसूत्र सभाष्य शारीएक ( शाङ्गरभाष्य ) रत्नप्रभाटीका न्यासा

1-0 2-0 6-0 >-0 : नाद्ममुच्य आर विषमपदीक : ग्रीरामगाता मूछ

श्रमद्भगवद्वातापचरत्नअक्षरमाटाग्रुटकारज्ञम

8-0 2-2

:

:

। पै॰ मिहिरचेद्रकृत अत्युत्तम

2-0 0-8 7-0 0-8

> : :

> > ાટી માવા-સા

9-92,0-5

:

:

। भाषाटाका ...

:

अशर बड़ा

निया

ग्णार गर्ममतमुख आरि गर्ममतदोका

8-0.0-6 ۲ " पैचरत्न अक्षरबडा ख़ुळापत्रा छोटीसंची

m ٥ : " पैचरत्न अक्षरबडा छंबीसैची खुळा " पंचरत्न भाषाटाका ...

गीता बंदे असरकी १६ पेजी गुटका ३-० '०-६' गिता बडेअसरकी खुळी १२ पेजी

10-6, 0-B

ज्यविक ताहत भाषाटाका ...

:

. ... 0-9.0 ...

8-0 0-2 g--0.0--6 5-0 FB-0 ...

|                                                   | •                     |                                          |                                                     |                       | •        |                         | :                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|--------------------|
|                                                   | मी, क, आ, ट, म, क, आ, | म, ठ, आ                                  | नाम,                                                |                       | <u>ब</u> | की, रु. आ, ट. म. रु. आ. | સં                 |
| ना गुरका मिच्युपाइमनाम सहित                       | :                     | €-0 >-0                                  | आत्मनाप भाषाटीका                                    | :                     | :        |                         | 1-0 R-0            |
| गीता पैचरत्न और एकाव्जारत्न                       |                       | 9-92 o-2                                 | तत्त्वनोध भाषाटीका                                  | :                     | :        | 9                       | 0-5 O-1            |
| " पेतरत्न द्वात्श्वरत्न                           | :                     | ₩-0 c                                    | ०-१० ०-१॥ वेदांतमंथपंचकम् (वाक्यप्रदीपःवाक्यस्यारसः | <b>यप्रदीपः</b> दाक्य | संधारसः  |                         |                    |
| गीतापंतरत्न नगुरत्न पाकिट सुरू                    | ₹<br>:                | 6-0 9-0                                  | हस्तामङकःनिर्वाण                                    | गरंचकं मनीपापंचकं )   | ग्चकं )  | 710                     | 6-0 2-0            |
| गता गुरुका पाकिट बुक्                             |                       | <u>ا</u><br>گ                            | वेदस्तुति भापाटीका सह                               | :                     | :        | 6-0 2-0                 | ١                  |
| रिधानकाता अत्युत्तम् सन्विय भाषादीका              |                       | ٩، ،١                                    | गीतारामान्जुजभाष्य                                  | :                     | :        | 8-00-6                  | \$<br> <br>        |
| र्गपगीता भाषाटाकासाहत                             | °-32° °-2             | ر<br>د<br>د                              | विदांत डिम्डिम्                                     | :                     | :        | 11-0 116-0 ···          | 7                  |
| ार्शनाता भाषादाकासाहत                             | :                     | 6-<br>10-<br>10-<br>10-                  | विराग्यभास्कर भाषाटीका                              | :                     | :        | 5-0 2-0                 | 10                 |
| गानाप्वद्रा भाषाटाकार् कार्यपगीता,शानकगीता,       | ર્શાનकगીતા,           |                                          | सिद्धांतचंद्रिका सटीक ( वेदांत )                    | वेदांत )              | :        | 6-0 >-0                 | 100                |
| अधानकगाता, नद्वपगाता, सरस्वतीयाता,                | त्वतीगीता,            |                                          | हरिमीडेस्तोत्रमटीक                                  | :                     | :        | 0                       | Š                  |
| श्रीपाष्टरगाताः चक्गाताः, धमन्याधर्गाताः,         | व्यापगीता,            |                                          | द्वादशमहावाक्यविवरण                                 | :                     | ;        | Ö                       | - 1                |
| था हत्त्वामाना ।                                  | ٠٠٠ مالم ٠٠٠          | ر<br>ا                                   |                                                     |                       | :        |                         | l<br>l             |
| त्या भारत थ सन जन्म अस्तर                         | ;<br>:                | 700                                      |                                                     | ग सह                  | :        |                         | 7 00<br> <br> <br> |
| संपोशासुत्रीत पंत्रुत रीवा भाषारीका महित ०-९० ०-० | <br>तिमहित्र ०९       | 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | बेदान्तसंज्ञा भाषाटीका                              | :                     | . :      | <b>&gt;</b> -0 ::       | 9.                 |

į

| , <u>ş</u> ,          | 610                                            | 1                        | Ţ                                     | 00<br>0                         | 6                            | ,                                    | ر<br>ا<br>ا               | ę.                                |                                 | &<br> <br>                      | Ţ                              | <del>-</del>          | ů,                                 |                                           | フーゥ 。 。 - e · · ·        |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| की. ए. आ ट. प ठ. व्या | 0                                              | o-92 o-9                 | .:<br> <br>                           | ď                               | >-0 ::                       |                                      | ٠- ا                      | @<br> <br>                        |                                 | ္က<br>က                         | Å                              | €-° ::                | ٠٠٠ ا                              |                                           | ů,                       |
| i<br>F                | :                                              | :                        | :                                     | :                               | ÷                            | 4                                    | :                         | मंयहें ) ०-8                      | वर्णन                           | •                               | :                              | :                     | :                                  | न्तका                                     | :                        |
| न माम-                | _                                              | विचारमाठासटीकपंचीकरणसहित | अभिन्धापसागर भाषा (बेदांत )           | अच्यात्मप्रकाश भाषा ( वेदान्त ) | विज्ञानगीता किषिकेश्वद्मिकृत | संदर्गिटास (ज्ञानसमुद्रः ज्ञानविटास, | राष्टकादि सहित ) सटिप्प   | प्रत्येकानुभव शतक भाषा (वेदान्तका | पक्षपातरिहत अनुभवप्रकाश- वेदांत | (कामछीवाछेबाबाकी बनाईबुई)       | मुक्तिकोपनिषद् भाषाटीका        | कैनल्योपनिषद्         | मोंक्षगीता मड़ी ( सवालक्ष ) रामनाम | ग्रुतियभाकर स्वामीनिश्रकदासकृत (वेदान्तका | गंथ ग्रुद्धकर नया छपाहै) |
| 4. 0. 91.             | 70                                             | 70                       |                                       | 610                             | ů                            |                                      | ۇر                        | ,                                 | 'n                              |                                 | 30                             |                       | e                                  | ů,                                        | 610                      |
| 4! 0, 4! c, 4, 0, 91, | è-∘ ··· ( )                                    | 51.                      | वि                                    | >-<br>::                        |                              |                                      | ٥١٣                       | <b>बेटांत</b>                     | ا<br>ا                          |                                 | ٠ <u>٠</u>                     | और                    | 910                                | Se-0                                      | €-° >-° ···              |
|                       | प्रश्नोत्तरमुकावटी भाषाटीका (बेदान्त ) ॰-३ ॰-॥ | निन्मुक्तगीता भाषाटीका   | iसा- <b>शांडिल्यऋषिप्रणीता</b> आचार्य | तिवतेन भाष्येण संयुता           | पिष्ठ सटीक संस्कृत           | वेदान्त भाषा                         | गोगगामिय बहा आंषा संपर्णे |                                   | उत्तम काग्न अक्षर बड़ा          | गामिष्यसार भाषा वेद्ति ६ प्रकरण | निगारमागर संटीक निश्वछदासजीकृत | भाषा चतुरदासकृत       | नानक गिटास                         | ::                                        | पद्मि                    |
| alla,                 | ाश्रीतरसुका                                    | गिन्मुक्तगीता            | गीनमीमांसाः                           | स्मिथमि सिनोन ।                 | 🕏 🕸 योगता                    |                                      | गोमनासित्र बन             | रागवासि प्रगट                     | उत्तम                           | मिष्यसार भ                      | न्मरमाग्रह स                   | प्रतास्त्रास्कंप भाषा | नानक                               | अम्तापात विद्यात                          | पनापग्रस्तर पद्ति        |

| CIA V | <u> </u>               | ALT V                  | AID                           | <u> </u>                                      |                                                    | 200               | O.O.                    | -67                                     | E                             | <u> </u>          | 25.6                                      |                           | مودي           |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| \$    | . सं सा                | 610                    | ည်<br>ရ                       |                                               | d<br>I                                             | , ,               | w (1'                   | 10°                                     | 0<br>0                        | 00<br>1:          | ļ<br>m                                    | <del>-</del>              |                |
|       | की, रुआं टाम, रा आ     | w<br>0                 | 3-0 26-6                      |                                               | .1                                                 | r m               | 9                       | 4                                       | ر<br>ا<br>ا                   | ر<br>زز           | 7.                                        | (A)                       |                |
|       | 'ৱ                     | :                      | प्राचीन यंयोंसे शुद्ध हुवाहै) | रेरचंद कुत                                    | गित्ययाथ आर्<br>हेने अत्यासम                       | in Bus i          | :                       | :                                       | :                             | पत्रनीति )        | :                                         | :                         | काना-          |
|       |                        | :                      | ं गयामें ग्रुड                | ता पं मि                                      | ग्रम्ब जार तात्<br>गटीकामहित्                      |                   | त अत्युत्तम             |                                         |                               | मिशास व न्याय राष | मशास्त्र )ः                               | त्वतः<br>म भेजा जाताहै    | मिलनेका ठिकाना |
|       |                        | गीसाहेत रष्ट्          | ानेक प्राचान<br>तुर           | द्वति मिताक्ष<br>गुन्न                        | 1५) पापापाः मावृषि आर् त<br>टिप्पणी तथा भाषादीकामी |                   | जियसिं टिप्पणीसहित      | ভ                                       | । यदग्रस्मात उत्तम शुद्ध मोटा | तु(धर्मशाह्र      |                                           | दिनट मेजनेसे विनादाम भेजा | क मिल          |
|       | नाम.                   | नतराजिटिप              | नेणेयामृत(ङ                   | याज्ञवल्क्यस्घातं मिताक्षर<br>प्रवे गोजना भाग | CA CA                                              | मिसिंधु 🕾         | न्णयासञ्ज               | तथा रफू कागज                            | भयादश्रह्मा                   | न्तादाण्वस्       | इक्टपाराश्चारा<br>गुराजारी <del>र म</del> | 5··                       | पुस्तक ।       |
|       | . જ. બ્રા.             | 144                    |                               | 7 0                                           | , m                                                |                   |                         | X 9                                     | 2 9                           | );<br>!.          | 6                                         | उगहे आय आनेक              | . ,            |
|       | થી. રુ. આ, ટ.મ. રુ. આ. | 1.                     |                               |                                               |                                                    |                   |                         | ֓֞֝֟֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | י<br>ר<br>ר                   | )                 | 0 0                                       | त्नीपत्र अ                |                |
| ¢     | 南                      | न्दांगीरजी-            | लकाभाषप्रात                   |                                               |                                                    | मथाः ।            | तर्कत टाका              | :                                       | :                             | ii<br>iiadure     | ग्रिकथाहें<br>ग्रिकथाहे                   | पुस्तकाका बढास्चीपन अलगह  |                |
|       | •                      | वदान्त (आनन्दांगीरजी–  | काठ्नस्थल                     | दशोपनिपद्भाषा-स्वामि अच्यतानंदक्रत            | ,                                                  | ≝ :               | 1 000 T                 | टीका ग्लेज                              |                               | गीसद्वित्रक्षिर   | विद्यापननि                                | 434 34                    |                |
|       | 5                      | वापणाः बन              | अणात-नाताक<br>पारमहे )        | माषा-स्वार्                                   | नभापा                                              | 1).<br>H          | तम् अञ्चन<br>त जिल्हांय | महस्मृति सान्वय भाषाद्यिक।              |                               | उत्तमहित्क        | तिथियोंकेवर                               |                           |                |
|       | ं नाम.                 | आनन्दामृतवापणा<br>संस् | 4 4 d                         | दशोपनिपद्                                     | तत्त्वानुसंधानभाषा                                 | गनस्मानि मशीस क्ष | HE                      | मनुस्मृति ह                             | तथा रक                        | वतराजभि           | 里                                         |                           | 5-57-Q         |
|       |                        |                        | -                             |                                               |                                                    | ~                 |                         | A                                       |                               | ~                 | •                                         | 4-pr.                     |                |

णनीहर्सित पहुंत्त भएतम् भाषातार सहत १०० क्षि अमिरपरमहस्त्रागियाकानायं अति १०८ क्षितिसामिता भाषातात म १ (संगापन ) वार् १०० क्षिति भएतम् । वार् १०० क्षिति । वार्यापन निर्मा । वार्यापन वार्यापन निर्मा । वार्यापन निर्मा । वार्यापन निर्मा । वार्यापन वार्यापन । वार्यापन निर्मा । वार्यापन वार्या .....१०० () ना सदित मीटा मागुत प्रीर अतर .....२१ ०। .....१० । .....१० । .....१० । ....१० । .....१० । .....१० । .....१० । .....१० । ....१० । ....१० । ....१० । ....१० । ....१० । ....१० । ......१० । ....१० । .....१० । .... र अंवाबमीनिक्समापण संस्कृत मूल और अनुक्रमानि-ते सम भावाडीका माझास्म और अनुक्रमानि-いれていることのもののもののできるのであるのであるのである。 अत्र च महागारतारोतिहासाः शीमदाग्यनादिपुराणानि सहस्रनामादिस्तोत्राणि तथा च व्याक्ररण-८ं⁻ पुस्तक मिल्नेका पता–तेमराज श्रीङप्पतास, "श्रीवेद्धरेश्वर" ङापाखाना–मुंबई. न्पापारि भाग गाटकारमापिकारि घन्यात्र्य सीसकोत्तम महख्डचक्षरेत्र्य मनोहरं मुद्रितास्ते योग्य-मुत्पनकरपास्त्रन्ति तनांत्र्य याहका यथासूचीपत्रं मूत्पप्रेषणेन प्रामुयुः । C-22.... क्षित्रप्रात्तान सम्मूर्ण ५५००० मंग बहुतगुरत्तकांकि द्वारा जुद्ध (छि) जीमहेद्रुटेशाय नमः। ( : : : : : : रं " केन्दल भाषानाभिक मिल्द्बेषा होन्हर ट्या समार हे .... " भाषाद्रीका समेत .... : क्षेत्रीयमुक्त स्थीक ्री कर्नगत्रि(माग्द्रींन) अत्यंतम भाषानुगाद् सहित १-० 0100 ... ्रैकी राष्ट्रताम-मारुद्धाः (माम्र) अन्तीर उनम २ 🏻 行わられなければないないまでかられた मगर्त मात्रा मन्त्राम व्हिन्त अन्-े शित्रा मारत्म् ही के अभिनेत्र कहे अधुरक्त पुराण-टमिहास मन्त्राः । .... ki, H 12 i ju z

तम् समामम् ı ではいこの : :

.

: